

### য়ার্থনা-সন্মন্তর

इस प्रतक्षम दिल्लीकी प्राणंता-मञायो-म, १ अपंत्र १६४७ से २६ जनपरी १६४८ तक, किये गए प्च्य गांधीजीके प्रवचनों का मंग्र किया गया है।

#### × × ×

ये गांधीजीके अंतिम उद्गार है ओर जिन सभस्याओं पर हुए हे उनम बहुत-सी आज भी मोजूद हैं। इन प्रवचनोंमें महात्मा-जीने संक्षेपमें सर्वसाधारणके समझने-योग्य भाषागे वहुत कागकी बाते कही है। और सहत जगह तो अपनी हादिक वेदना जनताके सामने रख दी हैं?। गांपीजीके अन्य लेखों श्रीर भाषणोंसे इनका एक अलग और महत्त्वका स्थान है।

इसलिए 'गांधी-साहित्य'ने पहले दो भागोंमें ये प्रवचन प्रकाशित किये जा रहे हैं। इनमेंसे अधिकांश प्रवचन गांधीजीकी भाषामें ही है।

# प्रार्थना-प्रवचन

पहला खंड

दिल्लीकी प्रार्थना-सभाओं में दिये गए १ अप्रैल १९४७ से २९ जनवरी १९४८ तकके महात्मा गांधीके प्रवचन

१९४८

सस्ता साहित्य-मंडल • नई दिल्ली

प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री सस्ता साहित्य-मडल नई दिल्ली

He was a second of the state of

पहला बार: दिसंबर १९४८

मूल्य

अजिल्द २॥) : सजिल्द ३)

मुद्रक जे० के० समी इजाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस इजाहाबाद

## प्रकाशककी ऋोरसे

पूज्य गांधीजी ग्रागा खां-महलके कारावाससे मुक्त होनेके बादसे संध्याकी प्रार्थना-सभामें नियमित-रूपसे प्रवचन किया करते थे। यह परंपरा उनके महानिर्वाणके एक दिन पहलेतक, यानी २६ जनवरी १६४८ तक, बराबर चलती रही।

इस पुस्तकमें दिल्लीकी प्रार्थना-सभाग्रोमें, १ अप्रैल १६४७ से २६ जनवरी १६४८ तक, किये गए प्रवचनोंका संग्रह किया गया है।

ये गांघीजीके अंतिम उद्गार हैं और जिन समस्याभ्रोंपर हुए हैं उनमें बहुत-सी श्राज भी मौजूद हैं। इस प्रवचनोंमें गांघीजीने संक्षेपमें सर्वसाधारणके समभने-योग्य भाषामें बहुत कामकी बातें कही हैं। भौर बहुत जगह तो श्रपनी हार्दिक वेदना जनताके सामने रख दी है। गांघीजीके अन्य लेखों और भाषणोंसे इनका एक श्रलग भीर महत्त्वका स्थान है।

इसलिए 'गांधी-साहित्य'के पहले दो मागोंमें (लगभग १००० पृष्ठोंमें) हम ये प्रवचन प्रकाशित कर रहे हैं।

इनमेंसे अधिकांश प्रयचन गांधीजीकी भाषामें ही हैं। श्री प्रभुदांस गांधीने तथा 'हिन्दुस्तान'ने उप-रापायकोंने समय-समय पर 'हिन्दुस्तान'के लिए उनकी रिपोंट ली थी। गांधीजीके बादके प्रवचनोंके रेकार्ड 'आल इंडिया रेडियों'ने लिये थे। उनमेंसे कुछ प्रवचन 'भाइयो और बहनों'के नामसे चार छोटी-छोटी पुस्तिकाओं में सरकारकी औरसे छपे हैं। इस संग्रहमें उन सबकी हमने मदद ली है। इसके लिए हम इन सबके विगेष कृतश्च हैं।

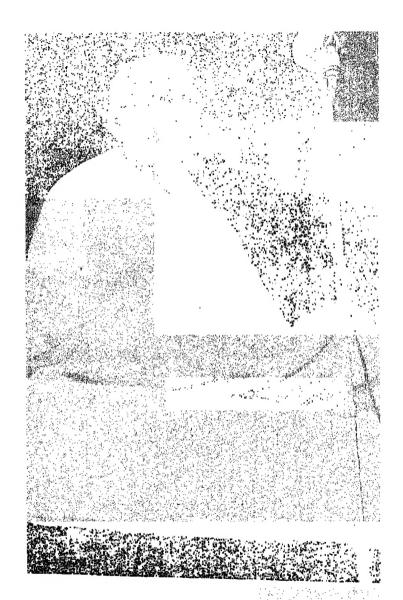

भाइयो और बहनो!

# प्रार्थना-प्रवचन

: 8:

#### १ अप्रैल १६४७

वायसराय-भवनसे देरसे लौटनेके कारण कल गांधीजी शामकी प्रार्थनामें शागिल नहीं हो सके थे। ग्राज एशियाई सम्मेलनसे समयपर लौटे ग्रीर प्रार्थना ठीक समयपर ग्रारंभ हुई, लेकिन कुरानकी ग्रायत शुरू होते ही कुछ शोर हुन्ना ग्रौर प्रार्थना रोकनी पड़ी। इससे पहले प्रार्थनामें ऐसा कभी नहीं हुन्ना था।

गांशीजीकी प्रार्थनामें छः चीजें होती हैं: (१) बौद्धधर्मका जापानी भाषाका मंत्र, (२) संस्कृतमें भगवद्गीताके क्लोक। (३) ग्ररबी भाषामें कुरानसे एक कलमा। (४) फारसी भाषामें जरथुका धर्मका मंत्र। (५) हिंदी या हिंदुस्तानी था किसी भी प्रांतीय भाषामें भजन और (६) राम-नाम था नारायण नामकी धुन।

श्राज पहली दो चीजोंके बाद कुमारी मनु गांधीके मुंहसे ज्यों ही कुरानके कलमेका पहला शब्द निकला कि प्रार्थनामेंसे एक युवक खड़ा होंकर शोर मचाने लगा, "बस-बसं, बंद कीजिए, बहुत हो गया। श्रव हम यह नहीं बोलने देंगे। बहुत सुन लिया।" प्रार्थनासभाके और लोगोंके उसे बैठनेको कहनेपर भी वह नहीं बैठा। श्रागे बढ़ता हुशा बिलकुल गांधीजीके मंचके पास श्राकर खड़ा हो गया और कहने लगा, "श्राप यहांसे चले ज़ाइए। यह हिंदू-मंदिर है। यहां मुसलमानोंकी प्रार्थना हम नहीं होने देंगे। श्रापने बहुत बार यह कह लिया, पर हमारी मां-बहिनोंकी हत्यापर हत्या हो रही है। हम श्रव यह सब सहन नहीं कर सकते।"

जब उसने गांधीजीको चले जानेके लिए कहा तो गांधीजीने उससे कहा, ''आप जा सकते हैं। आगको प्रार्थना न करनी हो तो दूसरोंको करने दें। यह जगह आपकी नहीं है। यह ठीक तरीका नहीं है।''

परंतु पच्चीस-छब्बीस वर्षकी उम्रका वह लड़का चुप नहीं हुमा। तब लोग उसे घेरकर "चुप हो जाम्रो", "बैठ जाम्रो" की म्रावाज लगाने लगे। इसपर गांधीजी माईकोफोन नीचे रखकर म्रासनसे उठकर मंचके बिलकुल किनारे जा खड़े हुए। वह लड़का वहीं गांधीजीके बिलकुल पास भ्रा गया। लोग उसे पीछेकी म्रोर खींच रहे थे भौर वह इटा हम्रा भ्रपनी बात भौर भी मानेशसे दोहराता जा रहा था।

गांधीजीने लोगोंसे उस लड़केको छोड़ देने श्रीर शांतिसे बैठ जानेके लिए कहा। इधर मंचपरसे एक महिला गांधीजी की सहायतार्थ उनके श्रीर उस लड़केके बीच खड़ी हो गईं। गांधीजीने उनको भी हट जानेके लिए कहा। बोले, "मेरे श्रीर इसके बीच कोई न श्राव।" इतने परिश्रमक्षे गांधीजी थक-से गये। उनकी श्रावाज धीमी पड़ गई। उन्होंने श्रपने सारे विक्षोमको, जो कि प्रार्थनामें विष्त श्रानेके कारण उनके चेहरेपर फलक रहा था, सावधानीसे दबा लिया श्रीर बहुत ही शांतिसे इस मामलेको निपटानेका प्रयत्न करने लगे। लेकिन उस लड़केने तो गांधीजीके साथ बहस ही छेड़ दी। यह देखकर लोगोंको धीरज न रहा श्रीर सबने मिलकर उसे प्रार्थना-सभासे वाहर कर दिया।

यह देखकर गांधीजीने कहा, "यह ग्रापने ठीक नहीं किया। उस लड़केको ग्रापने जबरदस्तीसे निकाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए या। श्रव वह यही कहेगा कि मैंने विजय पाई है। वह गुस्सेमें था। प्रार्थना नहीं सुनना चाहता था; पर मैं जानता हूं कि श्राप सब तो प्रार्थना सुनना चाहते हैं। मैं किसीका विरोध करके प्रार्थना नहीं करना चाहता। श्रव ग्रागेकी प्रार्थना मैं छोड़ देना चाहता हूं। जो प्रार्थना मैं करता हूं वह श्राप सब जानते हैं। नोग्राखाली जानेसे पहले भी श्रापने प्रार्थना सुनी है। उसमें इस मुसलमानी प्रार्थनाके बाद पारसी प्रार्थना है। बादमें यह लड़की ग्रापको मधुर गजन सुनाती श्रीर फिर रामधुन होती। मैं श्रव रामधुन भी छोड़ता हूं, पारसी प्रार्थना मी छोड़ता हूं। 'भ्रोज श्रविल्ला'

ग्ररबी भाषामं कुरानके एक मंत्रका पहला शब्द है। इसे कहनेसे, ग्राप यह सगभते हैं कि हिंदू धर्मका अपमान होता है, पर मैं एक सच्चा सनातनी हिंदू हं। मेरा हिंदू धर्म बताता है कि मैं हिंदू प्रार्थनाके साथ-साथ मसलमान प्रार्थना भी करूं, पारसी प्रार्थना भी करूं, ईसाई प्रार्थना भी करूं। सभी प्रार्थनाएं करनेमें मेरा हिंदुपन है, क्योंकि वही ग्रच्छा हिंदू है जो अच्छा मुसलमान भी है और अच्छा पारसी भी है। वह लड़का जो कह रहा था कि यह हिंदू-मंदिर है, यहां ऐसी प्रार्थना नहीं की जा सकती, सो यह वहशियाना बात है। यह मंदिर तो भंगियोंका मंदिर है। श्रगर चाहे तो एक अकेला भंगी मुक्ते यहांसे उठाकर फेंक दे सकता है। लेकिन वे मुफसे प्रेम करते हैं, वे जानते हैं कि मैं हिंदू ही हूं। उधर जुगलिकशोर बिड़ला मेरा भाई है। पैसेमें वह बड़ा है; पर वह मुक्ते भ्रपना बड़ा मानता है। उसने मुक्ते एक श्रच्छा हिंदू समक्षकर यहां टिकाया है। उसने जो बड़ा भारी मंदिर बनवाया है उसमें भी वह मुभी ले जाता है। इतनेपर भी वह लड़का अगर कहता है कि तुम यहांसे चले जाग्रो, तुम यहां प्रार्थना नहीं कर सकते तो यह घमंड है। लेकिन ग्राप लोगोंको उसे प्रेमसे जीतना चाहिए था। ग्रापने तो उसे जबर-दस्ती निकाल दिया। ऐसी जबरदस्तीसे प्रार्थना करनेमें क्या फायदा? वह लड़का तो गुस्सेमें था और गुस्सेके मारे वह वहिंशयाना बात कर रहा था । ऐसी ही बातोंसे तो पंजाबमें यह सब बुछ हो गया ! यह गुस्सा ही तो दीवानेपनका आरम्भ है।

ग्रभी इस लड़कीने जो क्लोक सुनाए उनमें यह बात बताई गई
है कि जब भ्रादमी विषयोंका घ्यान करता है—विषय माने एक ही
बात नहीं, पर पांचों इंद्रियोंके स्वादोंका घ्यान घरता है—तो वह काममें
फंसता है। फिर वह कोघ करता है श्रौर तब उसे सम्मोह यानी दीवानापन घर लेता है। ऐसी ही दीवानेपनसे देहातियोंने बिहारमें ऐसी बात
कर डाली कि मेरा सिर भुक गया। नोग्राखालीमें भी ऐसे ही दीवानेपनसे लोगोंने ज्यादित्यां कीं, पर बिहारमें नोग्राखालीसे ज्यादा जंगलीपन
हुआ श्रौर पंजाबमें विहारसे भी ज्यादा। श्रगर श्राप लोग सच्चे हिंदू हैं
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं कोई सभा हो रही हो श्रौर वहां कही

जानेवाली वात हम नहीं सुनना चाहते हों तो हमें उठकर चले जाना चाहिए। चीखने-चित्लानेकी जरूरत नहीं है। फिर गह तो धर्मकी बात है। धर्म-चर्चाकी वात छोड़ो, यह तो प्रार्थना भी नहीं करने देना चाहता! इस तरह एक लड़केको प्रार्थनामं दखल नहीं देना नाहिए। ऐमी वातोंसे कुछ फायदा नहीं निकल सकता।

✓ पंजाबमें जो लोग मर गए उनमेंसे एक भी वापस ग्रानेवाला नहीं है। ग्रंतमें तो हम सबको भी वहींपर जाना है। यह ठीक है कि उनका करल किया गया और वे मर गए; पर दूसरा कोई हैं जोसे मर जाता है या ग्रीर किसी तरहसे मरता है। जो पैदा होगा वह मरेगा ही। पैदा होनेमें तो किसी ग्रंबमें मनुष्यका हाथ है भी; पर गरनेमें सिथाय ईश्वरके किसीका हाथ नहीं होता। गौत किसी भी तरह टाली नहीं जा सकती। वह तो हमारी साथी है, हमारी मित्र है। ग्रगर मरनेवाले वहा-दुरीसे मरे हैं तो उन्होंने कुछ खोया नहीं, कमाया है। येकिन जिन लोगोंन हत्या की उनका क्या करना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। बात ठीक है कि ग्रादमीसे भूल हो जाती है। इंसान तो भूलोंकी पोटली है; लेकिन हमें उन भूलोंको घोना चाहिए। खुदा हमारे कामको नहीं भूलगा। जब हम उसके यहां जायेंगे, वह हमारा हृदय देखेगा। वह हमारे ह्रदवको जानता है। ग्रंगर हमारा हृदय बदल गया तो वह सब भूलोंको गाफ कर देगा।

पंजाबमें बहुतसे मित्र हैं, जो अपनेकों मेरे भक्त भी बताते हैं। पर मैं कौन हूं कि वे मेरे भक्त कहलाएं! उन सब मित्रोंका आग्रह हैं कि जब मैं दिल्ली तक आ गया हूं तो कम-से-कम एक रातकों पंजाब भी जाऊं, जिससे वहां लोगोंको कुछ तसल्ली मिले। हवाई जहाजसे जाने-में तो कुछ ही घंटे लगेंगे। लेकिन मैं किसीके कहनेपर फैसे जाऊं? भैं तो ईश्वरके कहनेपर, ईश्वर नहीं तो अपने हृदयके कहनेपर ही वहां जाऊंगा। नोआखाली में किसीके बुलानेपर नहीं गया था। मैंने यहांसे जाते समय ही कहा था कि मेरा हृदय मुक्ते वहां जानेकों कह रहा है। बिहारमें भी बहुत समय तक लोग मुक्ते बुलाते रहे; पर मैं किसीके बुलाने-पर वहां नहीं गया। जब डाक्टर मह्मूद साहबने लिखा कि तुम आ जाओं तभी हमारा दिल साफ हो सकेगा तो मैं बिहार चला गया।

विहार ऐसा सूबा है, जहां हिंदू-मुसलमान एक साथ मिलकर रह सकते हैं। वहां भी ग्रौरत-बच्चोंपर कम ग्रत्याचार नहीं हुग्रा। कोधमें मरकर लोगोंने गासूम बच्चोंको मार डाला ग्रौर ग्रीरतोंको मारकर कुंग्रोंमें डाल दिया। यह मैं हवाई बातें नहीं करता; ये सब सिद्ध हो सकने-वाली वातें हैं। तब मुसलमान जरूर कहेंगे कि हम यहां नहीं रहनेवाले हैं; परंतु जब उनको यह भरोसा हो जाय कि ग्रब हमारे साथ दुबारा ऐसा बर्ताव नहीं होगा तो वे लौटकर ग्रा जावेंगे। इस बातको बिहारके मुसलमान करीब-करीब समक्ष ही गए थे, यहांतक कि मुक्ते विश्वास हो गया था कि हम भरोसा दिला सकें तो ग्रासनसोल ग्रीर सिंध गए हुए मुसलमान भी वापस ग्रा जावेंगे। उनके ग्रानेकी नौबत भी ग्रा गई थी; पर क्या ग्रब पंजाबका बदला बिहार लेने जाय? फिर मद्रास लेगा? ग्रौर यह बात कहां पहुं नेगी? इस तरह क्या जंगली बन जायेंगे? कांग्रेसने ग्रंग्रेजोंके साथ ग्रीहंसाकी लड़ाई लड़ी। ग्रब क्या हम ग्रपने भाइयोंकी हिसा करने बैठ जायं? ठीक है कि वे ग्रत्याचार करते हैं; पर क्या हम भी वैसा ही करें? ग्रंग्रेजोंने कौन-सा ग्रत्याचार नहीं किया था?

लेकिन श्रव श्रंग्रेज तो जा रहे हैं। वायसरायने मुभसे कहा कि आजतक हम लोग कहीं से नहीं हटे हैं; पर यहां से हम श्रहिंसाकी लड़ाईकी
वजहरों जा रहे हैं। श्राप शायद कहोंगे कि उनको तो जाना ही था, इसलिए
ये बनावटी बातें कर रहे हैं। पर श्रगर कोई श्रादमी शराफतसे हमारे
पास श्राता है तो हम क्यों उसकी शराफतको शैतानियत वतावें ? जबतक
बुरा श्रनुभव नहीं होता तबतक शराफतको मान लेना ही मैं सीखा हूं।
क्या हम इस मौकेपर, जब कि वे जा रहे हैं, ऐसा नजारा पेश करेंगे कि
'श्राप तो जा रहे हैं, पर हमें गोरे सिपाही तो चाहिए ही।' पंजावमें श्राज
उन्होंकी वजहसे हमारा रक्षण है। लेकिन वह क्या रक्षण है? मैं चाहता
हूं कि मुट्ठी भर श्रादमी रह जाएं तो भी श्रपना रक्षण करें। मरनेसे
न डरें। मारेंगे तो श्राखिर हमारे मुसलमान भाई ही तो मारेंगे न?
क्या 'धर्म-परिवर्तनसे भाई भाई न रहेगा? श्रीर वे जैसा करते हैं वैसा
हम नहीं करते क्या? बिहारमें हमने श्रीरतोंके साथ क्या नहीं किया!
हिंदुश्रोंने किया, याने मैंने किया। यह शर्रीमंदा हीनेकी बात है। क्या मैं

एक गालीके बदलेमें दो गालियां दूं? पर ऐसी ही बातें हिंदू ग्रीर मुसल-मान दोनों छिप-छिपकर करते हैं ग्रीर फिर ऐसा पागलपन उनके दिमाग-पर सवार हो जाता है।

यह बादशाह खान मेरे पास बैठे हैं। इन्हें कौन हटा सकता है?
मैंने उस लड़केके कारण कितनी प्रार्थना छोड़ दी? कारण, मैं सबको
बताना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि मैं अच्छा पारसी हूं, अच्छा
मुसलमान हूं, तभी अच्छा हिंदू भी हूं। अलग-अलग धर्मको गालियां देना
क्या धर्म हो सकता है? मेरे सामने अलग-अलग धर्म जैसा कुछ नहीं है।

ये लोग जो एशियाके सभी मुल्कों से यहां बात करने श्राए हैं, जवाहरलालसे कितने प्रेमसे बातें करते हैं? सब उसपर फिदा हैं। ईश्वर-की कृपासे हमारे पास ऐसा जवाहर पड़ा है, जो सारी दुनियाको अप-नाना चाहता है। क्या उसको सुशोभित करनेके लिए भी हमें शांतिसे नहीं रहना चाहिए?

श्रव में थोड़ी वाइसरायकी बात भी बता दूं। कल मैं उनके पास दी घंटेसे ज्यादा रहा श्रीर श्रापकी प्रार्थनामें न श्रा सका। यह श्रव्छा हुश्रा, जो इस लड़कीने प्रार्थना शुरू करा दी, क्योंकि में कह गया था। श्राज दो घंटेतक वाइसरायने बातें कीं। उन्होंने कहा कि मैं सचमुच कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने यकीन दिलाया कि 'में श्राखिरी वाइसराय हूं। मैं तो हिंदुस्तान श्राना नहीं चाहता था, समुद्रमें ही रहना चाहता था पर जब मजबूर कर दिया गया तब श्राया हूं।

मजदूर सरकारने भारत छोड़ना तय किया तब इनको भेज दिया, क्योंकि यह राजाके खानदानके हैं। श्रंग्रेज लोग भली तरहसे भारत छोड़ना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या, श्रगर एक पारसी भी हिंदुस्तान लेनेको तैयार है तो वे प्रेमसे उसे देनेको तैयार हैं। इस तरह जो श्रादमी शराफतसे मेरे पास श्राता है उसकी बात मैं क्यों न सुनूं ? अंग्रेजोंने अबतक हमारा काफी बिगाड़ा है, परंतु इसने (लॉर्ड माउंटबैटनने) तो कुछ नहीं बिगाड़ा। वह तो कहता है कि यदि

<sup>ै</sup> एशियाई कान्फ्रेंस (२३ मार्च '४७से २ अप्रैल '४७ तक)के अवसरपर।

हो सके तो मैं आजहीं से खिदमतगार बनना चाहता हूं। लेकिन जब श्राप लड़ते-भिड़ते हैं तब उसका भाग जाना ग्रच्छा नहीं। श्राखिर वह बहादुर कौमका है। उसे भागनेकी क्या जरूरत? वह सोच रहा है कि किस तरह यहांसे जाऊं? वह काफी कोशिश कर रहा है। वह शराफतसे चलता है। यदि हम भी शराफतसे चलेंगे तो दुनियामें जो कभी नहीं हुआ वह होनेवाला है। ग्रगर कोई शराफत न करे, वहिंग्याना काम करे, तो भी उसको कैसे ग्रपनाया जाय, यह जो सीखना चाहे मुक्से मीखे।

वाइसरायने मुफे शुक तक बांध रखा है। जवाहर भी मुफे कैदी बनाना चाहते हैं। तीन दिन बाद मैं सब बातें बता दूंगा। छिपाना कुछ नहीं है; पर होना क्या है! मेरे कहने के मुताबिक तो कुछ होगा नहीं। होगा वहीं जो कांग्रेस करेगी। मेरी भ्राज चलती कहां है? मेरी चलती तो पंजाब न हुआ होता, न बिहार होता, न नोभ्राखाली। भ्राज कोई मेरी मानता नहीं। मैं बहुत छोटा श्रादमी हूं। हां, एक दिन में हिंदुस्तानमें बड़ा श्रादमी था। तब सब मेरी मानते थे, भ्राज तो न कांग्रेस मेरी मानती है, न हिंदू और न मुसलमान। कांग्रेस भ्राज है कहां? वह तो तितर-बितर हो गई है। मेरा तो अरण्य-रोदन चल रहा है। भ्राज सब मुफे छोड़ सकते हैं। ईश्वर मुफे नहीं छोड़ेगा। वह अपने भक्तकी परख कर लेता है। भंग्रेजीमें कहा है कि वह 'हाउड श्रांव दी हेवन' है, वह धर्मका कृता है, यानी धर्मको ढूंढ़ लेता है। वहीं मेरी बात सुनेगा तो काफी है। वह ईक्वर जब श्रापके हृदयमें श्रा जायेगा तो श्राप वहीं करेंगे जो वह करायेगा। इसलिए हमें विचारशील प्राणी रहना चाहिए। थोड़ी सी बातपर बकवास शुरू नहीं कर देनी चाहिए।"

: R :

२ अप्रैल १६४७

"भाइयो और बहुनो,

कलकी तरह प्रार्थनाके बीचमें भाज भी कोई फगड़ा करनेवाले होंतो

स्रभीसे वे श्रपना इरादा मुभे बता दें, ताकि मैं शुरूसे ही प्रार्थना स्थिगत कर दूं। किसीका विरोध करके में प्रार्थना करना नहीं चाहता।" प्रार्थना-स्थानपर बैठनेपर गांधीजीने पूछा।

दो व्यक्ति खड़े हुए और बोले, "ग्रापको यदि प्रार्थना करनी ही है तो हिंदू-मंदिरसे वाहर ग्राकर बैठें ग्रीर इस दूसरे मैदानमें ग्रपनी प्रार्थना करें।"

गांधीजी—यह मंदिर भंगियोंका है। मैं भी भंगी हूं। ट्रस्टी लोग भाकर रोकेंगे तब श्रलग बात है। श्राप मुक्ते नहीं रोक सकते। भ्रगर भ्राप लोग करने देंगे तो प्रार्थना यहीं करूंगा।

युवक---यह मंदिर पिल्लकका है। हमने देख लिया कि पंजाबमें क्या हुआ। हम ग्रापको यहां प्रार्थना हरगिज नहीं करने देंगे।

गांधीजी—मैं बहस नहीं चाहता। मैं बड़े अदबसे कहना चाहता हूं कि ग्राप लोग भंगियोंकी तरफसे नहीं बोल सकते। मैं भंगी बना हुआ हूं। मैंने पाखाना उठाया है। अगर मैं कहूंगा तो ग्राप लोगोंमें-से कोई भी पाखाना उठानेका काम करनेवाला नहीं है, फिर भी ग्राप रोकेंगे तो मैं एक जाऊंगा। प्रार्थना नहीं करूंगा।

लोगोंने चिल्लाकर कहा—हम प्रार्थना सुनेंगे। हमें प्रार्थना चाहिए।

गांधीजी—इन हजारों म्रादिमयोंके बीच कैवल भ्राप दो ही जने बाधा डाल रहे हैं। यह ग्रापके लिए शोभाकी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि भ्राप गुस्सेमें भर ग्राप्ट, हैं। ग्राप शांत हो जायेंगे तो भ्रपने भ्राप समक जायेंगे श्रीर तभी मैं यहां प्रार्थना करूंगा।

युवक (चीखते हुए)—-श्राप मस्जिदमें जाकर गीताके क्लोक बोलिए। क्या वे बोलने देंगे ? हमने पंजाबमें सब कुछ देख लिया।

गांघीजी—चीखनेकी जरूरत नहीं है। इस तरह आप हिंदू धर्मकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, बिल्क उसे मारनेकी कोशिश कर रहे हैं। मैं किसीसे डरकर प्रार्थना मुल्तची नहीं कर रहा हूं। कोई मुभे बीचमें रोकेगा तो प्रार्थना शुरू करनेके बाद मैं रकनेवाला नहीं हूं, चाहे करल भी क्यों न हो जाऊं। और उस समय भी आप देखेंगे कि मेरी आखिरी सांस

छूटती होगी तब भी मेरे मुंहसे 'राम-रहीम' 'कृष्ण-करीम' का जाप चलता होगा। मैंने बता दिया कि मैं भंगी हूं, ईसाई हूं, मुसलगान हूं और हिंदू तो हूं ही। मेरे साथ यहां बादशाह खान भी तो हैं, मुक्तको ग्राप कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ग्राप रोकें। एक बच्चा भी मुक्ते रोक सकता है।

युवक---म्राप पंजाब जाइए।

गांधीजी—मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मुक्तमें तो जितनी शक्ति है वह पंजाब, बिहार और नोग्राखालीकी सेवामें यहां रहते हुए खर्च कर ही रहा हूं।

कई लोग उस युवकको हटाने लगे कि हम प्रार्थना सुनेंगे। गांधीजी—श्राप लोग इसे धनका न दें। शांतिसे काम लें।

युवक—हम लोगोंको म्राप चार मिनट दीजिए, हम म्रापसे बातें करेंगे।

गांधीजी—मेरे पास समय नहीं है श्रीर बहसकी जरूरत भी नहीं है। श्रदवसे मैं इतना ही कहूंगा कि श्राप मुक्ते 'हां' या 'ना' कह दें। युवक—हम श्रापको प्रार्थना नहीं करने देंगे।

गांधीजी—सब लोग शांतिसे बैठे रहें। मैं जा रहा हूं। इन भाइयोंको कोई न छेड़ें। ये भले ही ग्रपनी विजय मान लें, पर यह वया विजय है ? कोई पीछे छुरा भोंक दे तो उसमें क्या बहादुरी है ! मैं इतना ही कहूंगा कि यह हिंदू-धर्मका कत्ल हो रहा है। ग्राप लोग सोचिए ग्रीर समिभए। कल भी श्राकर मैं यही प्रश्न करूंगा और ग्राप प्रार्थना करनेको मना करेंगे तो मैं चला जाऊंगा।

<sup>&#</sup>x27;नोग्राखालीसे लोटनेपर गांधीजीने "भज मन प्यारे सीताराम" की जगह "भज मन प्यारे राम-रहीम, भज मन प्यारे कृष्ण-करीम" की धुन शुरू की थी।

#### : 3:

#### ३ ग्रप्रैल १६४७

भाइयो ग्रौर वहनो,

कल तो दो-तीन ही श्रादमी थे जो प्रार्थनामें हकावट डालना चाहते थे; पर श्राज बात श्रीर बढ़ गई है। मेरे पास लिखा हुश्रा पत्र श्राया है जो किसी मेहतर यूनियनके प्रेसिडेंटका है। उसमें लिखा है कि मुफको यहां रहना ही नहीं चाहिए। श्रब श्राप देखिए कि मेरे जैसे बूढ़े श्रादमी-पर कैसी गुजर रही है। लेकिन यहांकी यूनियनके प्रेसिडेंट तो श्रीर ही कोई भाई हैं। मैं भी तो मेहतर ही हूं श्रीर यहां जो मेरे मेहतर भाई हैं वे मेरी सुनते हैं। मैं जनके साथ फैसला करके यहां रहा हूं श्रीर रहूंगा। फिर यहांके कर्ता-धर्ता तो जुगलिक्शोर बिड़ला हैं। उन्होंने मुभे यहां टिकाया है। जब टिकानेवाले जानेको नहीं कहते तो फिर मेरे जानेकी क्या जहरत?

में आज भी पूछ्ंगा कि मैं प्रार्थना करूं या न करूं ? पर यह पूछनेसे पहले मैं एक बात और पूछ्ंगा कि आप कलकी मेरी बात समभे हैं या नहीं ? अगर समभे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि मैंने प्रार्थना क्यों रोक दी। अगर कोई कहे कि आप प्रार्थना न करें या करें तो कुरानकी न करें तो क्या मैं अपनी जीभ कटवाकर प्रार्थना करूंगा? मेरा सिर भले चला जाय, पर मैं प्रार्थना छोड़नेवाला नहीं हूं। जो इस तरह प्रार्थना रोकते हैं वे हिंदू धर्मको बढ़ाते नहीं हैं, काटते हैं। ऐसा करनेवाले कल दो-तीन ही थे, आज ज्यादा हैं।

आज जो वात मैंने सुनी वह मुभे खटक रही है—मैं चाहता हूं वह वात सही न हो—वह यह कि ये जो अड़चन डालनेवाले लोग हैं वे एक बड़े संघके हैं।

परंतु जो लोग रोज सबेरे यहां कवायद-व्यायाम करते हैं भीर

<sup>&#</sup>x27;वाल्मीकि-मंबिरके पासके ब्रहातेमें नित्य प्रातःकाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके संकड़ों युक्क व्यायाम ब्रावि करते हैं।

जो उनके मेम्बर है वे तो मुभसे मुहब्बत रखते है। प्रगण वे सन मुभे यहा रहने देना नही चाहते तो मेरा यहा रहना फिजूल हो जाता है। मुभे यहा रहना ही नही चाहिए, गोकिन उनके नेतासे मेरी बात हुई। उन्होने कहा कि हम किसीका कुछ बिगाडना नही चाहते। हमने किसीते दुरमनी करनेके लिए सघ नही बनाया है। यह सही है कि हम लोगोने ग्रापकी प्रक्रिसाको स्वीकार नहीं किया है, फिर भी हम सब काग्रेसकी कैदमे रहने-वाले है। काग्रेस जबतक प्रहिसाका हुक्म करेगी हम शांतिसे रहेगे। इस तरह उन्होने बडी मुहब्बतसे मीठी बाते की।

इतनेपर भी अगर प्राप मुक्ते रोक देते है तो फिर कलसे आप यहा न प्राए। में इस तरहकी प्रार्थना करना नहीं चाहता। गै प्रोर ही किस्मका बना हुआ हू। मैं हिंदू हूं तो मुसलगान भी हूं प्रोर सिक्ख तो करीब-करीब हिंदू ही है। मैंने प्रथ साहबको देख। है। उसमें काफी हिस्से ज्यो-के-त्यो हिंदू धर्मके है—उसी धर्मके, जिस धर्मका में पालन करने-वाला हूं। इसलिए आपसे प्रदक्ते साथ मेरी विनती है कि एक बच्चेके कहनेपर भी अगर में प्रार्थना रोक देता हूं तो आप शात रहिए। यदि आपको भगडा करके ईश्वरका नाम लेना है तो वह नाम तो ईश्वरका होगा, पर काम शैतानका होगा। और में कभी शैतानका काम नहीं कर सकता। मैं ईश्वरका ही भक्त हूं।

श्राप इसे बुजदिली न समके। जब श्राप बडी तादादमें होते श्रोर सब यहते कि प्रार्थना मत करों तो में जरूर करता। तब मैं कहता कि श्राप मेरा गला काटिए, में प्रार्थना करता हू, पर यहा ग्राप सबके बीचम दो-पाच ग्रादमी मुक्ते रोकना वाहते हैं। श्राप उन्हें दबा ले ग्रोर मुक्ते कहें कि प्रार्थना करों तो वह शैतानी होगी। ग्रोर शैतानकें साथ मेरी निभती नहीं। जो खुदाका यानी ईश्वरका दुश्मन हैं वह राक्षरा है। उस राक्षसके साथ मेरी बन नहीं सकती। मेरा लखनेका तरीका तो राम-जेसा है। राम-रावण-युद्ध जब चल रहा था तव विभीषणने रामसे पूछा कि श्राप बिना रथके है, ग्राप कैसे लडेगे? तब रामने सच्चाई, शोर्य ग्रादि गुणोके ग्राधारपर केसे लडाई लडी जाती हैं यह बताया। राम ईश्वरका भक्त था, इसलिए बात भी वैसी ही करता था। उसको

मैंने भगवान नहीं माना है, भक्त ही माना है । फिर भक्तमें वह भगवान बन गया। तुलसीदासने भी रामको ग्रश्नरीरी बताया है। वह अश्नरीरी सबके शरीरमें भरा है। उसीको हम भजते हैं। मैं उस रामका पुजारी हूं। रावणकी पूजा मैं कैसे कर सकता हूं? चाहें ग्राप मुक्ते मार डालें, ग्राप मुक्तपर थूकें, मैं मरते दम तक 'राम-रहीम,' 'छूष्ण-करीम' कहना रहूंगा। ग्रौर फिर उस वक्त भी जब ग्राप मुक्तपर हाथ चलाते होंगे तो मैं ग्रापको दोष न दूंगा। मैं ईश्वरसे भी यह नहीं कहूंगा कि यह तू मेरे ऊपर क्या कर रहा है? मैं उसका भक्त हूं। मैं उसका किया स्वीकार लूंगा।

लेकिन आज एक बच्चा कहेगा कि आप प्रार्थना न करें तो मैं न करूंगा। मैं चला जाऊंगा। आप शांतिसे बैठे रहें, बहस न करें। शांति भी प्रार्थना ही है; क्योंकि मेरी प्रार्थना जगतको दिखानेके लिए नहीं है। मेरी प्रार्थना मनकी शांतिके लिए है, दिलकी सफाईके लिए है। इस समय श्रोधभरे दिलसे प्रार्थना करनेमें दिलकी स्वच्छता नहीं हो सकती। इसलिए शांतिको ही प्रार्थना समभों।

श्रगर सब मिलकर मुभे दबाते हैं, प्रार्थना करनेसे रोकते हैं, श्रीर ऐसे मौकेपर मारके डरसे मैं प्रार्थना न करूं तो वह धर्म न होगा, ग्रधम होगा। उससे दिलकी सफाई न होगी। फिर मैं नोश्राखालीके हिंदुश्रोंके पास किस मुंहसे जाकर कहूंगा कि श्राप डरिए मत, राम-नाम लेते रिहए। इसलिए मैंने कहा कि श्राप मेरा यह शांतिका तरीका समभी। सब मिलकर श्रगर रोकते हैं तो मैं प्रार्थना क्या कर सकता हूं, पर राम धुन लेता रहूंगा, 'राम-रहीम, राम-रहीम' श्रीर लड़केके कहने-पर चला जाऊंगा।

श्रव मैं पूछता हूं, मुक्ते 'हां 'या 'न' में उत्तर दें। बहस न करें। मैं प्रार्थना करूं ?

करीव तीस आदमी खड़े हो गए श्रौर हवामें हाथ हिलाते हुए बोले—मत कीजिए प्रार्थना। हम नहीं चाहते श्रापकी प्रार्थना।

गांचीजी-अच्छा, तो सब मुखालिफ हैं?

करीब सौ-दो-सौ लोगोंकी भ्रावाज भ्राई—नहीं, सब मुखालिफ नहीं हें। ग्राप जरूर प्रार्थना कीजिए।

गांधीजी—नहीं, ये बहुत हाथ हैं। मैं हार गया और श्राप जीत गए। कल और भी लोग हाथ उठाइए। इस वक्त भी श्रापकी तादाद बहुत काफी हैं। मैं श्रब प्रार्थना कर सकता हूं; पर इस समय मैं श्रापके हाथों मरना नहीं चाहता। मुभ्ने श्रभी काम करनेके लिए जिंदा रहना है।

लोग--सब नहीं हैं, थोड़े हैं।

गांधीजी—ठीक है, ज्यादाके आनेकी जरूरत नहीं है। इतने भी चाहें तो मुभे गार सकते हैं।

इसके बाद दोनों तरफकी आवाजें बढ़ीं श्रीर बहुत शोर होने लगा। गांधीजी मंचके किनारे खड़े होकर कहने लगे:

"सुनिए, ऐसा गुस्सा मत कीजिए। श्राप हिंदू हैं। हिंदूको चाहिए कि वह खामोशीसे सोचे, खूब विचारे श्रीर समभकर बोले। श्राप घर लौट जाइए श्रीर सोचिए कि पंजाबका जरूम कैसे मिट सकता है। मं भी शक्तिभर सोच रहा हूं, पर गुस्सा करनेसे तो वह जरूम भरनेवाला नहीं है।"

इतना कहकर गांधीजीने भाषण समाप्त किया; पर भीड़मेंसे भ्रावाज भ्राई, "एक प्रक्नका उत्तर देते जाइए। ग्रापने नोम्राखालीमें रामधुन केसे बंद कर दी थी? याप यहां भी बंद की जिए। अपनी कोठरीमें बैठे प्रार्थना की जिए।"

गांधीजी—में यहांपर कुछ जवाब नहीं देना चाहता। स्राप श्रव जाएं श्रीर बाहर जाकर भी न लड़ें।

गांधीजी इसके बाद जाने लगे । इस बीच पुलिसने व्यवस्था कायम करनेका प्रयत्न किया । इसपर सभामें गड़बड़ शुरू हो गई । तब

<sup>&#</sup>x27;नोग्राखालीमें किसी भी प्रार्थनामें रामधुन बंद नहीं हुई थी। हां, रामधुन होनेपर कुछ मुदलमान शाई उठकर चले गए थे। प्रार्थना नहीं रुकी थी।

गाधीजी फिर मचके किनारेपर श्राए । लोगोने उनसे कहा कि श्राप प्रार्थना कीजिए। शोर मचानेवालोको हम शात किए देते हे । सब बैट जायेगे। श्रापके साथ हम सब मरनेको तैयार हे। श्राप प्रार्थना न छोड ।

गाधीजीने कहा—ग्राप मरे तो मेरी शर्नसे मरे, प्रपनी शर्तसे नही।
मरनेका इल्म में जीवनभर सिखाता आया ह और सीख रहा हूं। भरना
हो तो इस तरह गुस्मेमें खौलते हुए नहीं मरना चाहिए। ठडी ताकतसे
मरना चाहिए। इस समय ये लोग गलतफहमीमें है। वे समभते हे कि
गाधी ही यह सब कुछ बिगाडता फिरता है। इसलिए इस वक्त तो
शातिको ही मेरी प्रार्थना समिभए। मैं जानता ह कि पजाबके कारण
सबका खून उबल रहा हे। क्या मेरा खून नहीं उबल रहा है? मेरे
दिलमें भी तो आग घषक रही है। मैं पजाबकी समस्या सही-सही
समभता हू। पजाबी सब मेरे भाई है। वे इस समय गुस्सेमें हे। उन्हे
शात होना चाहिए। विहार भी गुस्सेसे भर गया था। उसका गुस्सा
मेने रोका हे। इस समय गुस्सेको रोककर ही हम ग्रागे बढ सकते है।

उन दो-चार श्रादिमियोको पुलिस हटा ले गई है। उनको हटाने-के बाद में कैसे प्रार्थना कर सकता हु? वे सब यहा फिर थ्रावे, शातिसे बैठे थ्रौर नब हम सब मिलकर प्रार्थना करे।

श्रीर इस समय जो चल रहा है उसे रोकनेकी बात सोचनेमें ही तो मैं शिक्त खपा रहा हूं। क्या मैं वाइसरायके पास खाना खानेके लिए जाता हूं? हम दोनो मिलकर इसमेसे रास्ता निकाल रहे हैं। इस सारी गड़बड़को रोकनेके लिए मुक्तसे ज्यादा वह परेशान है श्रीर उन्हें परेशान होना भी चाहिए। श्राखिर में फिर कहता हूं, श्राप शांत हों जाइए। शाकि ही प्रार्थना है। उनको जबरन रोका जाय, यह मुक्ते नहीं सुहाता।

इतना कहकर गाधीजी जाने लगे तो तीसरी बार लोगोने फिर उन्हें रोका ग्रौर कहा, "ग्राप उन थोडेंसे ग्रादिमयोंकी बात नयो सुनते है, जो बेकार रोड़ा ग्रटका रहे हे ? ग्रसलमे उन लोगोंने कुछ भुगता भी नही है। हम लोग है, जिन्होने पजाबमें भुगता है, जिनके ऊपर सितम ढाया गया है। हम तो श्रापको नहीं रोकते। हम श्रापसे विनती करते हैं कि श्राप प्रार्थना कीजिए। थोड़ी-सी ही सही।"

गांधीजी—आपकी बात तो सही हैं, पर उन लोगोंको समभनेका मौका देना चाहिए।

लोगोंने कहा-ग्राप हमारे सवालका जवाब देंगे ?

गांधीजी बोले—आप सोचें तो सही, मैं बुड्ढा ग्रादमी हूं। क्या मैं खड़े-खड़े बात करने लायक हूं? वाइसराय तकसे मैं माफी चाहता हूं कि मुभे खड़े रहकर बोलनेको वह न कहें। मुभमें इतनी 'ताकत कहां है? पर ईश्वर मुभे बुलवाता हैं। वह शिवत दे देता है। ग्राजकल मुभे खूनका दबाव भी रहता है। तब भी वह मेरी गाड़ी खींचे ले जा रहा है। कल ग्रगर कोई मुखालिफ नहीं होगा तो मैं ग्रीर वातें करूंगा।

जो इस मुखालिफतकी जड़में हैं वे मुफ्ते मिलें तो सही। ग्रगर वे यही चाहेंगे कि मैं यहां न रहूं तो मैं चला जाऊंगा। मुफ्ते तो अपने यहां रहनेके लिए बहुत लोग बुला रहे हैं; पर मैं भंगी हूं और भंगीखानेमें पड़ा हूं। मुफ्ते तो यहां इतनी जगह भी मिल गई है। उनके पास छोटे घुल्लक (दरबे) हैं। मुफ्ते वह बर्दास्त नहीं होता। मुफ्ते सफाई चाहिए। ईश्वर ताकत दे देगा तो मैं उन घुल्लकोंमें ही रहने लगुंगा।

ईश्वर सबका भला करे ग्रीर भारतको ग्राजादी दे !

#### : 8 :

#### ४ अप्रैल १६४७

"भाइयो ग्रीर बहनो,

क्या बाज भी आप लोगोंको वही करना है जो आपने कल या परसों किया था, या ब्राज शान्ति रहेगी?"

चारों भ्रोरसे भ्रावाजें भाई — आज शांति है। आज कुछ न होगा। भ्राप प्रार्थना कीजिए। गांधीजीने दुबारा पूछा—श्राप लोगोंने श्रपनी श्रावाजमें एक-दोकी भ्रावाजको दबा तो नहीं दिया? एक भी श्रादमी ऐसा तो नहीं है, जो विरोध करना चाहता हो?

सामने एक हाथ ऊपर उठा था। गांधीजीने कहा—ठीक है। तब ग्राज भी प्रार्थना नहीं होगी। एक ग्रादमी भी जबतक समकता नहीं है या यहांसे उठकर प्रपने ग्राप चला नहीं जाता तबतक में प्रार्थना नहीं करूंगा। ग्रगर सिपाही लोग उसे पकड़कर ले जायें तो वह तो कोई बात नहीं हुई। बहुत-से ग्रादमियोंको मिलकर इस तरह थोड़ेसे ग्रादमियोंको दबाना नहीं चाहिए। थोड़े ग्रादमी भी ग्रगर खिलाफ रहते हैं तो उन्हें समकाना चाहिए। जहां कोई बात उन्हें पसंद नहीं, वहांसे उन्हें उठ जाना चाहिए। उन्हें स्कावट नहीं डालनी चाहिए। ग्रगर यह बात इस एक ग्रादमीकी समक्षमें ग्राती है तो वह उठकर चला जाय तब मैं प्रार्थना कर लुंगा, या वह शान्तिसे प्रार्थनामें बैठे।

एक पंडितजी उठकर गांधीजीके पास थ्राए और बहुत शांति और वितयके साथ बोले, "श्राज श्राप प्रार्थना करके ही जाइए। श्राप हमारे महान् नेता हैं। श्रापकी प्रार्थना इतने दिनोंसे एक रही है, यह इस दिल्लीकी वहुत बड़ी बदनामी है। मैं श्रापसे केवल एक मिनट चाहता हूं।"

गांधीजीने उनको बोलनेकी इजाजत दे दी। पंडितजीने लोगोंको समफाया और शान्ति रखनेकी अपील की। इसके बाद उन्होंने गांधी-जीसे प्रार्थना शुरू करनेके लिए अनुरोध किया। सब लोग शान्त रहे।

गांधीजीने फिर पूछा—श्रव आप सब शान्त हैं? वह भाई चला गया जो प्रार्थना नहीं चाहता था? मैं सबसे कहूंगा कि उस भाईको हमारी ओरसे डराना या धमकाना नहीं चाहिए। अगर सिपाही उसे ले जाता है तो उस बेचारेका क्या होगा! वह अपनेको कैसा भी समफें, मैं तो उसको बेचारा ही कहूंगा। अगर उसकी रक्षा में नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? एक आदमी अगर अपनेको हिंदू बताता है या अपनेको मुसलमान बताता है और मुफे प्रार्थनासे रोकना चाहता है तो उसपर आक्रमण क्या करना! वह कहता है कि श्राप इस मंदिरमें प्रार्थना मत कीजिए। लेकिन मंदिर तो मेहतरोंका है। मेहतर भाई मेरे पास श्राकर रोते हैं कि हमारे मंदिरमें श्राकर ये दूसरे लोग ऐसी वाधा क्यों डालते हैं? इन छोटे भाइयोंको मैं क्या दिलासा दूं? में उनका बड़ा भाई हूं। मैं श्राला भंगी हूं। मैं बाहरकी सफाई करता हूं, बाहरके पाखाने उठाता हूं, लेकिन हमारे सबके दिलमें भी मैला भरा हुशा है। श्रमली भंगीको भीतरकी भी सफाई करनी होती है, जो मैं कर रहा हूं। श्रमर इस मैलेको हमने श्रपने दिलसे नहीं निकाला, श्रगर ऊंच-नीचकी यह बात हममेंसे नहीं हटी तो हिंदू धर्म बचनेवाला नहीं है। श्राजतक यह बचा हुशा है, क्योंकि यह बहुत बड़ा धर्म है। वह मरते-मरते भी टिका है। फिर भी श्रगर हमने ऊंच-नीचका भाव न छोड़ा तो यह बड़ा होनेपर भी कमजोर हो जावेगा। मेरी इस बातका डा० मुंजेने समर्थन भी किया है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मैं श्रापकी श्रीर बातें तो मानता नहीं हूं—मैं तलवारकी तालीम मानता हूं—पर छुशाछूत श्रीर ऊंच-नीचके इस भेदको मिटानेमें पूरा-पूरा श्रापके साथ हूं।

इसलिए जो मेरी प्रार्थनाका विरोध करते हैं, वे हिंदू धर्मको मार रहे हैं। उन्हें समभ्रता चाहिए कि मैं जितना हिंदू हूं, उतना ही पारसी हूं, ईसाई हूं, मुसलमान भी हूं। 'श्रोज श्रविल्ला'का ग्रथं भी कितना सुंदर है। मैंने तो यजुर्वेद नहीं पढ़ा है, लेकिन एक भाईने लिखा है कि इनमें सारी बातें वे ही हैं जो यजुर्वेदमें हैं। फिर श्राप लोग इसका विरोध क्यों करें? धर्मकी बातें धरबीमें हों, संस्कृतमें हों या चीनी भाषामें हों, सब श्रच्छी ही हैं। इसलिए मैं उस भाईसे पूछूंगा कि वे इसे समभ गए हैं या नहीं?

ग्रगर वे हिंदू नहीं हैं, गैर मजहब हैं, तो प्रार्थनामें न ग्रावें। मुस-लमान थोड़े ही ग्राते हैं। मुसलमान भी मुभसे कहते हैं कि तुमको क्या हक है कि तुम कुरानकी ग्रायत बोलो। फिर भी नोग्राखालीमें उन्होंने मुभो नहीं रोका। क्या वे रोक नहीं सकते थे ?

लेकिन हिंदू धर्ममें किसीको शिकायत नहीं हो सकती। हमारे यहां १०८ उपनिषद् हैं। उनमें एक उपनिषद्का नाम 'श्रल्लोपनिषद्' है। यही तो हिंदू-धर्मकी खूबी है कि वह वाहरसे भ्रानेवालोंको भ्रपना लेता है। लेकिन उसमें जो कमी है वह है भ्रस्पृश्यता या अंच-नीचका भेद। यह जहर उसमें फैल गया है। उसके निकल जानेसे ही वह बचेगा। ये लोग तलवारसे हिंदू धर्मको बचानेकी बात करते हैं। ये तलवार लेकर कवायद करते हैं। यह सब क्यों? मारनेके लिए? इस तरह हिंदू धर्म बढ़नेवाला नहीं है।

सत्यसे ही धर्म बढ़ता है और यह बात तो मैंने हिंदू-धर्मसे ही सीखी है। 'सत्यान्नास्ति परो धर्मः' और 'म्रहिसा परमो धर्मः' भी हिंदू-धर्मने सिखाया है। भगवान पतंजिल हैं जिन्होंने म्रहिसा, म्रपरिग्रह, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्म स्रादि पांच ब्रतोंको हिंदू-धर्ममें विज्ञानका स्थान दिया। भीर धर्मौमें भी ये बातें हैं; लेकिन इनका विज्ञान हिंदू-धर्मने ही रचा है।

( इसके वाद गांधीजीने दक्षिण भारतके हरिजन संत नन्दनार श्रीर अवाईमाईकी कहानी सुनाते हुए बताया कि अवाईमाईके पैर किसी देवमंदिरके सामने थे। तब कोई हिंदू उससे भगड़ने लगे। अवाईमाईने उससे कहा कि भैया, जिघर भगवान नहीं हैं उघर मेरे पैर कर दो। जहां-जहां पैरोंको घुमाया गया, वहां तो भगवान थे ही।)

पत्थरकी मूर्ति पूजाका एक तरीका ही तो है और दिलमें मगवान है तो फिर चाहे पैर किथर भी हों। पैरोंसे आदमी पूजा भी कर सकता है और लात भी मार सकता है। अगर कहीं ज्वालामुखी-सी आग धधक रही हो तो वह पानीसे बुक्त नहीं सकती। उसे मैं पत्थरसे दबाऊं और उसके ऊपर खड़ा होकर लाखों आदिमियोंकी जान बचा लूं तो वह पत्थरसे और पैरोंसे ईश्वरकी पूजा ही तो हुई। पूजा पैरसे हो सकती है, हाथसे हो सकती है और जिह्नासे हो सकती है। पूजाका तरीका कुछ भी हो, पूजा सच्ची होनी चाहिए।

इसलिए अगर वह भाई यहां है तो में उससे विनय करना चाहता हूं कि वह आरामसे प्रार्थना करने दे।

इतना मैं बता देना चाहता हूं कि उन बालकोंपर मुक्ते जरा भी रोष नहीं है। उनपर गुस्सा क्या करूं? गीता गुस्सा करना नहीं सिखाती । श्रौर में तो दक्षिण श्रिफिकासे ही प्रार्थनामें गीताके क्लोक बोलता श्राया हूं । मैने वहींसे गीताकी इस मलाईकी सीखको श्रपना लिया है श्रौर उसे लेकर यहां श्राया हूं । जो इसका विरोध करते हैं वे समभते नहीं हैं कि हिंदू-धर्म वया चीज है । न समभकर हैवानका काम करते हैं श्रौर भगवानको भूल जाते हैं।

इसके बाद सब चुप हो गए श्रौर गांधीजीने कांतिपूर्वक प्रार्थना की। श्राजका भजन था 'हरि तुम हरो जनकी पीर', श्रौर रामधुन

रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ।। ईश्वर श्रल्ला तेरे नाम । सबको सन्मति दे भगवान ॥ शांतिविधायक राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥

प्रार्थना समाप्त हो जानेके वाद गांधीजीने कहा-

में ईश्वर्का बड़ा अनुप्रह मानता हूं कि आज चौथे रोज उसने गांतिके साथ हमें प्रार्थना करने दी! श्रौर यह भी कहता हूं कि पिछले तीन दिन प्रार्थना नहीं हुई, ऐसा कोई न माने। जब आप यहां आए, मैं यहां श्राया श्रौर हम सब शांत रहे तो वह प्रार्थना ही थी, क्योंकि हमारे दिलोंमें प्रार्थना थी।

फिर जिन भाइयोंने दलल देनेकी कोशिश की उनका भी मुफ्पर उपकार हुआ है। मैं उनका घन्यवाद मानता हूं, क्योंकि मुफ्ते अपना दिल देखनेका मौका मिला। इस तरह प्रार्थनाके वारेमें अपना अंतर जांचनेका मौका मुफ्ते पहले नहीं मिला था। मुफ्ते अपने भीतर यह टटोलना पड़ा कि मैं कहां हूं। मेरे अंदर उन लोगोंपर रोष तो नहीं है। मेरी प्रार्थनामें कहीं दूसरी बात तो नहीं है। भगवान तो तरह-तरहसे अपने भवतकी परीक्षा लेना चाहता है। और आखिर वह हरिजनकी पीड़ा हरता है, जैसा कि अभीके भजनमें आपने सुना। इसपरसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि हमपर जो कुछ बीतता है वह भगवानकी निया-गत ही होती है। भगवानकी कृपा है, जो मैं आज इस परीक्षामें उत्तीर्ण हुआ हूं। उस भाईको भी, जो शास्त्रीजीके कहनेपर समक्ष गया, धन्यवाद।
भगवानने त्रौर कठिन कसौटीसे मुक्ते वचा लिया है। एक बार
प्रार्थना शुरू कर देनेके बाद ग्रगर चार ही ग्रादमी मुक्तसे कहते कि
प्रार्थना मत करो तो मैं उनसे कहता, 'ग्राप मेरा गला काट सकते हैं,
मैं 'राम-रहीम, राम-रहीम' करता रहूंगा श्रौर उस समय भी ग्रपने
दिलमें रोष न लाकर, ग्रभी जैसे धुनमें कहा गया है, दिलमें सोचूंगा—
'भगवान इन्हें सन्मति दे।'

श्चापको नोश्चाखालीकी एक बात बता दूं। वहां बड़े कष्टसे राम-धुन शुरू हुई। मैं जो यात्रा करता था उसमें प्रारंभमें रामधुन होती थी श्चौर जहां पहुंच जाते थे वहां ग्राम-प्रवेशके समय भी रामधुन होती थी। हम वहां लोगोंको बताते थे कि राम, रहीम, खुदा, ईश्वर सभी भगवानके नाम हैं; विलक्ष उसके तो दस करोड़ नाम हैं।

भीर 'भ्रोज अबिल्ला'का भगर में भर्थ सुनाऊं तो आपको पता तक नहीं चलेगा कि यह अरबीसे लिया गया है। तो क्या में अरबीमें प्रार्थना करूं, यह गुनाह हो जायेगा ? आप लोग हिंदू-धर्मको इस तरह निकम्मा न बनाइए । यह धर्म बहुत बड़ा धर्म है, बहुत पुराना धर्म है। लोकमान्य तिलकने इसे १० हजार वर्ष पुराना धर्म बताया है; पर मेरी समभसे यह लाख वरससे भी ज्यादा पुराना है। यह अनादि है। वेदमें जो बातें बताई हैं वे धर्मका निचोड़ हैं श्रीर धर्म गनुष्य प्राणीके धर्मके भाथ-साथ पैदा हुआ है। इसलिए वेद अनादि हैं। और ये वातें जब मनुष्योंने जानीं तबसे कंठस्थ रखीं। बहुत दिनों बाद ये लिखी गईं, क्योंकि मनुष्यने लिखना बादमें सीखा । उन लिखी हुई बातोंमेंसे भी वहत-सी गायब हो गई हैं। बाइबिलका भी इस तरहसे बहत सारा हिस्सा विस्मृत हो गया है। कुरानका भी ऐसा ही हुन्ना है। बाइविलके जानने-वाले कई लोग कहते हैं कि उसमें काफी क्षेपक हैं। इस तरह शास्त्र भनंत हैं। शास्त्रोंका यानी वेदका निचोड़ इतना ही है कि ईश्वर है श्रीर वह एक ही है। क्रानका श्रीर बाइबिलका भी यही निचोड है। कोई यह न कहे कि बाइबिलमें तीन भगवान बताए हैं। यहां भी भगवान एक ही है।

मैं वाइसरायके पास बार-वार जाता हूं। वहां काफी समय दे रहा हूं, पर वह समय व्यर्थ नहीं जाता। वहां विहार, पंजाब, नोम्ना-खाली सभी जगहका काम कर रहा हूं। मेरे सामने मेरा छोटे-से-छोटा काम भी वड़े-से-बड़ेके बराबर ही होता है। मेरी दृष्टिसे म्रणु-परमाणुमें जो है, वही ब्रह्मांडभरमें है—'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'। इसी सूत्रका मैं माननेवाला हूं। पंजाब और बिहार या नोम्राखालीको छोड़कर मैं हिंदुस्तानका कुछ काम नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदुस्तान उन्हीं-जैसी जगहोंमें है।

श्राज बहुत-सी वार्ते श्रापको समभाई गई हैं। यह श्रच्छा लगा है। श्रापकी शांतिके लिए धन्यवाद।

#### : 4 :

#### ५ स्रप्रैल १६४७

"भाइंयो और बहनो,

"दु:लकी वात तो है, लेकिन अभी वो-चार दिनतक मुक्ते पृछना ही पड़ेगा कि कुरानकी धायत पढ़नेके बारेमें किसीकी ओरसे शिकायत तो न होगी ? अगर होगी तो उसमें न आपका फायदा है, न धर्मका। जैसे अनेक नाम होनेपर भी ईश्वर एक ही है, वैसे ही अनेक नाम होते हुए धर्म एक ही है; क्योंकि सारे धर्म ईश्वरसे आए हैं। अगर वे ईश्वरसे नहीं आएहैं तो वे निकम्मे हैं। जो धर्म ईश्वरका नहीं है वह शैतानका है और वह किसी कामका नहीं हो सकता। इसलिए आप समक्त लें कि जैसा तीन दिनसे होता रहा है वैसा ही चलेगा तो धर्मका नाश हो जायगा।

"ग्रगर में हिंदू हूं तो कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता? जेन्दाबस्ता क्यों नहीं पढ़ सकता? श्रीर हिंदूकी प्रार्थनामें भी तो भेद कम नहीं हैं! कोई कहेगा, वेद नहीं उपनिषद् कहो, उपनिषद् नहीं गीता कहो, यजुर्वेद नहीं श्रथवंवेद कहो। यानी सभी ग्रपने-श्रपने ढंगकी प्रार्थना करनेके रोजा ही कर सकते हैं। हिंदू भी २४ घंटेका प्रदोष करते हैं। हमने भी यही २४ घंटेका उपवास ठहराया ताफि हिंदू-मुसलमान दोनों ही कर सकें। इसमें भ्रन्न, दूध, सब्जी कुछ नहीं लिया जाना चाहिए। भरपेट पानी पी सकते हैं। मेरे-जैसे बूढ़े व कमजोर फल ले सकेंग, ऐसा मैंने उस दिन कहा था। पर भ्राप कल जब फाका करें तब पेट भरनेवाले केले-जैसे फल न लें। ऐसा करना तो मेरी माता जैसे मुफे फलाहार करवाती थी भौर दिनभर कूट्की पूरी श्रीर गुलाबजामृन म्रादि खिलाती थी वैसी ही चीज हो जायगी। मैं श्रपनी मांकी तरह श्रापका लाड़ करना नहीं चाहता। जो निरा उपवास बर्दास्त न कर सकें वे फलका रस ले सकते हैं।

छठी श्रप्रैलका खास मंदेश है हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, खादी और देहातका काम; पर धाज इसे कौन करेगा? आज हिंदू-मुस्लिम ऐक्य है तो मेरे हृदयमें हैं। चर्छा भी मेरे ही पास पड़ा है। अगर आप लोग भी इसे अपनाना चाहें तो कल अपनाइए। ऐसा करनेके लिए आपको पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। भले ही पंजाबमें मुसलमानोंने और बिहारमें हिंदुओंने कितना भी आक्रमण किया, दोनों ही इस बातको भूल जाएं और भाई-गाई बननेंकी बात सोचें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आप यह प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमको बैसा ही दीवाना बना दो जैसा बिहार या पंजाबमें लोग बन गए थे? क्या ऐसा करके आप अपनेको और धर्मको बचा लेंगे? इसीलिए आप उपवास तभी करें जब आपके दिलमें सन् १६१६ की बात कायम हो; और वह तभी कायम हो सकेगी जब आप अमन और शांति धारण करेंगे!

शांति कैसे श्राएगी ? श्राप रोज एक घंटा चर्ला कातिए श्रौर श्रापको शांति न मिले तो मुक्तसे कहिए। भावनगरकी कौंसिलके प्रमुख श्रौर भारत-मंत्रीकी कौंसिलके मेंबर पट्टणी साहबको जब सैकड़ों नुस्सोंसे नींद नहीं ग्राती थी तो रातको एक घंटा चर्ला कातनेपर श्रा जाती थी।

शांतिसे ही हिंदू-मुस्लिम एकता कायम हो सकेगी । मैं जानता हूं कि यह बड़ा कठिन काम है। हमारे दिलमें ज्वालामुखी दहक रहा हो तब भी ठंडा रहनेमें हमारी श्रहिसाकी परीक्षा है। धोर शांति रखनेसे अगर सब मर भी जायंगे तो क्या बिगड़ेगा? अगर मुसलगान मुफे मार भी डालेगा तो मेरा भाई ही तो होगा। अगर हमने शांति नहीं रखी और जबरन देशको एक बना रखा तो वह पाकिस्तान हमारे मनमें भर जायेगा। और जब पाकिस्तान हमारे दिलमें रहेगा और हम किसी भी तरह अपने भाइयोंके साथ अमनसे रहनेको तैयार न होंगे तो मैं आगाह करता हूं कि हिंदुस्तान आजाद रह ही नहीं सकेगा।

हां, पाकिस्तान एक तरह श्रमतमय हो सकता है। लेकिन उसके लिए पिरतील, भाला, तलवार क्यों होनी चाहिए ? इस तरह जवर-दस्तीका पाकिस्तान तो जहरीला होगा। ऐसा जहर हम सबको क्यों खिलाएं ? दूसरोंके दिलों में जहर पैदा न करूं, श्रपने दिलमें भी जहर न रखं, श्रीर सबसे लडाई ले लं श्रीर लडते-लडते मारे जानेपर भी परवा न करूं तब यह पाकिस्तान अगुतमय होगा श्रीर वैसा ही श्रम्तमय हिंदुस्तान होगा। श्रम्तमय हिंदुस्तान यह है जो केवल हिंदुका नहीं है; पर साथमें मुरालमान, पारसी, ईसाई श्रीर सिखका भी उतना ही है जितना हिंदुओं या। ग्रौर ग्रमतमय पाकिस्तान भी वही है जिसमें सभी क़ौमों-के लिए जगह हो और किसीके बारेमें वहां जहर न हो। चंकि मैं ऐसे ही हिंदस्तान और पाकिस्तानका माननेथाला हं, इसलिए जब गायत्री धीर गीता पढना चाहंगा तब 'स्रोज प्रविल्ला' भी बोलुंगा । स्राज एंड्रज साहबकी सातवीं पुण्य-तिथि है। उनके गुणोंको हमें याद करना चाहिए । उनका जीवन बहुत सादा था । हम दोनों बने मित्र रहे हैं। उनकी चमड़ी गोरी थी, लेकिन वह इतने सादे थे श्रीर देहा-तियोंसे मिलते-जुलते थे कि वह ग्रंग्रेज हैं, ऐसा पहिचानना कठिन हो जाता था । उनको कपडे पहननेका भी शकर न था । मोटेसे बदनपर ढीली-ढाली घोती किसी तरह लगेट लेते थे। उनको ऊपरके दिखावेसे काम न था। उनका दिल सोनेका था।

#### : ६ :

#### ६ अप्रैल १६४७

भाइया ग्रीर बहनो,

जब में यह भजन' और धुन सुन रहा था तब नोम्राखाली-यात्राके समयका सारा दृश्य मेरी ग्रांखोंके सामने ताजा हो ग्राया । वहां-पर यही मंडली ग्रौर यही भाई-बहन थे जो प्रातःकाल यात्रा शुरू होने-पर पहले ग्राध मीलतक चलते थे ।

मुक्ते जो कहना है वह तो एक ही बात है कि हमें अपनी भलाई नहीं छोड़नी चाहिए। अगर सब-के-सब मुसलमान मिलकर हमें कह दें कि हम हिंदुओं के साथ किसी भी किस्मका वास्ता नहीं रखना चाहते, उनसे अलग रहना चाहते हैं तो क्या हमें गुस्सेमें भरकर मारकाट शुरू कर देनी चाहिए? अगर हमने ऐसा किया तो चारों ओर ऐसी आग फैल जायगी कि हम सब उसमें भस्म हो जायगे, कोई भी नहीं बचेगा। अंघाधुंब लूट-खसोट और आग जलानेसे देशभरमें बरबादी ही फैलेगी। मैं तो कहूंगा कि वाकायदा जो योद्धा लोग लड़ते हैं उससे भी विनाश ही होता है, हाथ कुछ भी नहीं आता।

हमारे महाभारतमें जो बात कही गई है वह सिर्फ हिंदुओं के कामकी ही नहीं है, दुनियाभरके कामकी है। यह कथा पांडव-कौरवकी है। पांडव रामके पुजारी यानी भलाईके पूजनेवाले रहे ग्रीर कौरव

<sup>&#</sup>x27;बले बले बले सबे शत बीणा वेणु रवे, भारत आवार जगत सभाय, शेष्ठ आसन लवे। धर्में महान् होवे कर्में महान् होवे। नव विन मणि उदिवे आवार।।

<sup>&#</sup>x27;'सैकड़ों वंसरीको मधुर ध्वित्ति आज सब मिलकर बोलो कि विद्य-सभामें इस बार भारत उच्च आसत ग्रहण करेगा। वह धर्मसे और कर्मसे महान् बनेगा। इसके प्रांगणमें नया सूर्य जगमगाएगा।''

भज मन प्यारे राम रहीम, भज मन प्यारे कृष्ण करीम।

रावणके पुजारी यानी बुराईको अपनानेवाले रहे, वैसे तो दोनों एक ही खानदानके भाई-गाई थे। आपसमें लड़ते हैं और अहिंसा छोड़कर हिंसाका रास्ता लेते हैं। नतीजा यह कि रावणके पुजारी कौरव तो मारे ही गए, पर पांडवोंने भी जीतकर हार ही पाई। युद्धकी कथा सुननेभरको इने-गिने लोग बच पाए और आखिर उनका जीवन भी इतना किरिकरा हो गया कि उन्हें हिमालयमें जाकर स्वर्गरोहण करना पड़ा। आज हमारे देशमें जो चल रहा है, वह सब ऐसा ही है।

श्राजसे राष्ट्रीय सप्ताहका श्रारंभ हुझा है। मैं मानता हूं कि श्राप लोगोंने चौबीस घंटेका वृत रखा होगा ग्रीर प्रार्थनामय दिन बिताया होगा।

ग्राज तीसरे पहर तीन बजेसे चार बजेतक यहां चर्खा-कताई भी की गई, जिसमें राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शाचार्य जुगलिक बोर श्रीर इसरे भी बहुतसे थे, जिनके नाम मैं कहांतक गिनाऊं! इस तरह कताई-यज्ञ पुरी शक्तिसे और खुबस्रतीसे पुरा हुआ और अब यहांसे जानेके बाद श्रापका उपवास भी खत्म हो जायगा, परंत् कितना ग्रच्छा हो यदि राम-रहीमके शब्द तथा उक्त भजनका रांदेश रादाके लिए सबके दिलोंपर ग्रंकित हो जाय ! लेकिन यह सब श्राज तो हिंदुस्तानके लिए स्वप्नवत् हो गया है। मेरे पास तार श्रीर खत बरस रहे हैं, जिनमें गालियां भरी रहती हैं। इससे पता चलता है कि कुछ लोग मेरे विचारोंको कितना गलत समक्रते हैं। कुछ यह रामभते हैं कि मैं श्रपनेको इतना बड़ा समभता हं कि लोगोंके पत्रोंके उत्तर नहीं देता तथा पुछ मुभपर यह आरोप लगति हैं कि पंजाब जब जल रहा है तब मैं दिल्लीमें मौज उड़ा रहा हूं। ये लोग कैसे समक सकते हैं कि मैं जहां कहींपर भी हूं उन्होंके लिए दिन-रात काम कर रहा हुं। यह ठीक है कि मैं उनके म्रांसून पींछ सका । क्वेंक भगवान ही ऐसा कर सकता है।

<sup>&#</sup>x27; साचार्य कृपलानी।

ख्वाजा श्रब्दुलमजीद ग्राज मुक्तसे मीठा क्रगड़ा करनेके लिए ग्राए थे । वह म्रलीगढ़ यूनिवर्सिटीके ट्रस्टी हैं । उनके पास काफी बड़ी जायदाद है, फिर भी उनका मन तो फकीर है । मैं जब वहां जाता था उन्होंके यहां खाना खाता था। उस जमानेमें स्वामी सत्यदेव--परि-ब्राजक-मेरे साथ रहने थे। उन्होंने हिमालयकी यात्रा की थी। ईश्वरने याज उनकी ग्रांखें छीन ली हैं। उस समय वह बहुत काम करनेवाले थे। उन्होंने मुभसे कहा, "मैं तेरे साथ भ्रमण करूंगा, पर तु मुसलमानके साथ खाता है, तो में तो नहीं खाऊंगा।" यह सनकर ख्वाजा साहवने कहा, "श्रगर उनका धर्म ऐसा कहता है तो मैं उनके लिए अलग इंतजाम करूंगा।" ख्याजा साहबके दिलमें यह नहीं भाया कि यह स्वामी गांधीके साथ आया है तो वयों नहीं मेरे यहां खाया । पराने दिन फिर वापस आएंगे जब हिंदू-मुसलमानोंके दिलोंमें एकता थी। ख्वाजा साहब श्रव भी राष्ट्रीय मुसलमानोंके प्रेसीडेंट हैं। दूसरे भी जो राष्ट्रीय भावनावाले गुसलमान लड़के उन दिनोंमें म्रली-गृहसे निकले थे वे ग्राज जामियाके ग्रच्छे-ग्रच्छे विद्यार्थी ग्रौर काम करनेवालं बने हुए हैं। ए सब सहाराके रेगिस्तानमें द्वीपसमान हैं। ख्वाजा साहब ऐसे हैं कि उनको कोई मार डालेगा तो भी उनके मुंह से बद्दुशा न निकलेगी। ऐसे लोग भले थोड़े ही हों, पर हमें तो भ्रपना-पन कायम रखना ही चाहिए। बदमाशको देखकर हमें भी बुराईपर नहीं उतर ग्राना चाहिए। लेकिन विहारमें हमने यह भूल की। वहां हिंदुग्रोंने राष्ट्रवादी मुसलमानोंकी हत्या की श्रौर मुसलमानोंके हिंदू मित्रोंकी हत्या दूसरे मुसलमानोंने की।

हमें शांतिपूर्वंक यह विचारना चाहिए कि हम कहां बहे जा रहे हैं? हिंदुश्रोंको मुसलमानोंके विरुद्ध कोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान उन्हें मिटानेंका विचार ही क्यों न रखते हों। श्रगर मुसलमान सभीको मार डालें तो हम बहादुरीसे मर जाएं। इस दुनियामें भने उन्हींका राज हो जाय, हम नई दुनियाके बसनेवाले हो जाएंगे। कम-से-कम मरनेसे हमें बिलकुल नहीं डरना चाहिए। जन्म श्रौर मरण तो हमारे नसीबमें लिखा हुशा है, फिर उसमें हर्ष-शोक क्यों करें। श्रगर हम

हॅसते-हॅसते मरेंगे तो सचमुच एक नए जीवनमें प्रवेश करेंगे—एक नर हिंदुस्तानका निर्माण करेंगे। गीताके दूसरे अध्यायके ग्रंतिम श्लोकोंमें बताया गया है कि भगवानसे डग्नेवाले व्यक्तिकों केंसे रहना चाहिए में आपसे उन श्लोकोंको पढ़ने, उनका अर्थ समफ्रने तथा मनन करनेकी प्राथना करता हूं, तभी आप समफ्रेंगे कि उनके क्या सिद्धांत थे और आज उनमें कितनी कमी आ गई है। आजादी हमारे करीव आ गई है तब हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनेसे पूछें कि क्या हम उसे पाने तथा रखनेके योग्य भी हैं? इस सप्ताहमें जवतक मैं यहां रहूंगा तवतक चाहता हूं कि आप लोगोंको वह खूराक दें दूं जिससे हम उस लायक बनें। अगर भगड़ते ही रहें तो आजादी आकर भी हाथमें नहीं रहेगी।

#### : 0:

#### सोमवार ७ अप्रैल १६४७

(श्राज मौनवार होनेके कारण प्रार्थना-सभामें गांधीजीका लिखित संदेश सुनाया जानेवाला था; किंतु संयोगधरा प्रार्थना ग्राध घंटे बाद शुरू हुई। तबतक महात्माजीका मौन समाप्त हो गया था। इसलिए संदेश सुनाए जानेके बजाय उन्होंने नीचे लिखा भाषण दिया:)

भाइयो भौर बहनो,

मेरे पास बराबर ऐसे पत्र आ रहे हैं जिनमें मुफपर यह इलजाग नगाया जाता है कि मैं जिल्ला साहबका गुलाम और पांचवे वस्तेवाला बन गया हूं। कोई पत्र-लेखक कहता है, मैं कम्यूनिस्ट बन गया हूं। लेकिन मैं इन बौछारोंसे नहीं घबराता। ग्राप लोग हर रोज गीताके जो दलोक सुनते हैं वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं ग्रीर इन बातोंके सहनेकी शक्ति देते हैं। ग्रगर मुफपर इलजाम लगानेवाल इन दलोकोंका मतलब समभते नो ऐसी बात न करते। मैं सनातनी हिंदू हूं, इसलिए ईसाई, बौद्ध ग्रीर मुसलमान होनेका दावा करता हूं। कुछ मुसलमान भाई भी यह महसूस करते हैं कि मुफे कुरानकी ग्ररवी

श्रायतें पढ़नेका श्रिधकार नहीं है। वे समभते है कि कलमा पढ़कर मैं मुसलमानोंको घोष्वेमें डालता हूं। ऐसे लोग यह नहीं जानते कि मजहव भाषा ग्रौर लिपिकी मीमासे बाहर है। मैं कोई कारण नहीं देखता कि मैं कलमा क्यों नहीं पढ़ सकता ग्रौर मुहम्मदको रसूल यानी श्रपना पैगंबर क्यों नहीं मान सकता। मैं तो हर मजहबके पैगंबर ग्रीर संतोंमें विश्वास रखनेवाला हूं। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करूंगा कि मुक्तपर इलजाम लगानेवालोंपर मुभ्ने गुस्सान ग्राए। इतना ही नहीं, विल्क मैं उनके हाथों मरनेके लिए भी तैयार रहूं। मेरा विश्वास है कि ग्रगर में ग्रपने यकीनपर मजबूतीसे कायम रहा तो मैं सिर्फ हिंदू-धर्मकी ही नहीं, इस्लामकी भी मेवा करूंगा।

प्राज रावलिंपडीका एक हिंदू वहांकी घटनामोंका दु:खजनक विवरण सुनाने श्राया था। महज हिंदू होनेके कारण उसके ५० साथी मार डाले गए थे श्रीर वह खुद तथा उसका एक लड़का बच गया है। रावलिंपडीके प्रास-पासके गांव तो भस्म कर दिए गए हैं। यह कितने दु:खकी बात है कि जिस रावलिंपडीके बारेमें मुक्ते याद है कि किस तरह वहांके हिंदू, मुमलमान और सिख मेरा श्रीर श्रलीबंधुश्रोंका सत्कार करनेमें श्रापसमें एक-दूसरेसे होड़ लगाते थे, वही श्राज किसी भी गैरमुसलमानके लिए खतरेकी जगह बन गया है! पंजाबके हिंदुश्रोंके दिलोंमें गुस्सेकी श्राग जल रही हैं। सिख कहते हैं कि वे गुरु गोविंदिसहके चेले हैं, जिन्होंने उन्हें तलवारका इस्तेमाल सिखाया है। लेकिन मैं हिंदुश्रों और सिखोंसे बार-बार यही कहूंगा कि वे बदला न लें। मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि बदला लेनेकी भावना छोड़कर श्रगर सब हिंदू श्रीर सिख श्रपने मुसलमान भाइयोंके हाथों दिलमें गुस्सा लाये बिना मर भी जायं तो वे सिर्फ हिंदू श्रीर सिख मजहबकी ही नहीं, इस्लाम और दुनियाकी भी रक्षा करेंगे।

तीस सालमे मैं भ्रापको अहिंसा श्रीर सत्यका उपयेश देता भ्राया हूं। मैंने दक्षिण अफ्रिकामें वीस सालतक इसी तरह किया था। मेरा विश्वास है कि दक्षिण अफ्रिकाके हिंदुस्तानियोंने मेरी बात मानकर फायदा ही उठाया है भीर यहां भी जो सत्य भीर श्रहिसाके रास्तेपर

चले हैं उन्होंने कुछ गंवाया नहीं है। ठीक है कि हमारे सत्याग्रहियोंने अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन उसमें क्या हुआ ? रत्नको उन्होंने हाथमें कर लिया और निकम्मी चीज फेंक दी। अगर मैं पंजाब गया तो मैं वहां क्या करूंगा इसकी मेरे दिलमें हिचकिचाहट हो रही है। वहां क्या मैं बदला लेने जाऊं? बदला लेनेकी बात मीठी तो लगती है, लेकिन ईश्वरं कहता है बदला लेनेका काम मेरा है। मुभसे काफी लोग कहते हैं कि यहां आओ तो सही। मैं उनसे कहता हूं कि मैं वहां बदला लेनेकी बातका प्रचार करनेवाला नहीं हूं। ऐसा करना तो हिंदू, सिख और मुसलमान सबकी कुसेवा करना होगा।

में मुसलमानोंसे भी कहना चाहता हं कि हिंदू भीर सिखोंके साथ लडकर पाकिस्तान लेनेकी बात निरा पागलपन है। पाकिस्तानमें तो श्रमनसे रहनेकी बात है। कायदे ग्राजमने कहा है कि हमारे यहां हरदम इन्साफ होगा। श्राज वहां क्यों इन्साफ नहीं दीखता? शायद वह पछेंगे कि बिहारमें भी वया हुआ ? पर बिहारके प्रधान मंत्री तो आज रो रहे हैं। वह कहेंगे, ग्रापकी कांग्रेस कहां गई थी ? उसने क्या किया? यह सवाल बड़ा है। कांग्रेसका राज्य हिंदू-मुसलमान दोनोंपर चलना चाहिए। लेकिन श्राज ऐसा नहीं है। मैं ऐसे पाकिस्तानकी कल्पना ही नहीं कर सकता जहां कोई गैरमुसलमान शांति श्रीर सुरक्षाके साथ न रह सके। न ऐसे हिंदुस्तानका ही खयाल करसकता हुं जहां मुसलमान खतरेमें हों। मैं विहार गया और वहांके हिंदुओंके गुस्सेको ठंडा करने और मुसलमानोंमें हिंदुओंके प्रति विश्वास पैदा करनेकी कोशिश की। खुशीकी बात है कि बहुतसे हिंदुशोंने श्रफसोस जाहिर किया और श्रागे वैसा न होने देनेका विश्वास दिलाया । उसी तरह मैं मुस्लिम नेताओंसे अपील करूंगा कि जिन प्रांतोंमें उनकी श्राबादी ज्यादा है, वहांके श्रपने मुस्लिम भाइयोंसे वे कहें कि वे अपने यहांसे गैरमसलमानोंको मिटानेकी कोशिश न करें।

पंजाबके हिंदुओं श्रीर सिखोंने कितनी ही उत्तेजक भाषाका प्रयोग क्यों न किया हो, फिर भी जिन इलाकोंमें मुसलमान ज्यादा तादादमें थे वहां उन्होंने गैरमुसलमानोंके साथ जो बेरहमी श्रीर पाशविकता की उसकी कोई वजह न थी।

पिछले दो दिनोंसे नोम्राखालीसे फिर बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन सब कुछ होनेपर भी पुलिस या फोजकी मदद मांगना गलती ग्रौर कायरता है। जो लोग गड़बड़ मचनेपर रोते हैं, वे गुलाम हैं स्रीर जो फीजकी सहायता चाहते हैं वे गुलाम वने रहेंगे । लोग न तो गृह-युद्ध में पड़ेंगे, न गुलाम रहना ही पसंद करेंगे । मभसे सतीश वाबू व प्यारेलालजीने पत्र लिखकर पछा है कि घास-फंसके भोंपड़ोंके दरवाजे बंद करके, जिसमें दस-बीस भ्रादमी हों, जला दिया जाय तो वे क्या करें ? हरेन वाबने चौमुहानीसे ऐसी ही बात लिखी है और वताया है कि आश्रित लोग जाना चाहते हैं, पर समकानेपर रुक गए हैं। मैंने बंगालके प्रधान मंत्रीको तार दिया है कि यह खतरनाक बात है । लोगोंको मैंने संदेश भेजा है कि जिनमें साहरा हो, हिम्मत हो, वे जल जाएं, मिट जाएं। अगर अपनेमें इतनी मजब्ती वे महसूस नहीं करते तो वे वहांसे हिजरत करें। बड़े-बड़े लोगोंने हिजरत की है। मुहम्मद साहबने भी की है। कुछ भी करें, जिन श्रंग्रेजोंको यहां से हम भगाना चाहते हैं उनकी फीजोंको लोग हरगिज न वलावें । पिछली लड़ाईमें इंग्लेंडके स्रीर जापानके कितने स्रादमी मर गए, पर उसकी वे शिकायत नहीं करते । ये बहादूर जातियां हैं । हमको श्रंग्रेजोंका राज अच्छा लगे. यह हमारे लिए शर्मनाक बात है।

जो भूमि अमर हिमालयसे घिरी हुई है और गंगाकी स्वास्थ्यप्रद धाराग्रोंसे सिचित होती है क्या वह हिंसासे अपना नाश कर लेगी ? मैं अन्तः करणसे आशा करता हूं कि बड़ी-बड़ी फीजें रखनेका खयाल हम अपने दिलगे निकाल डालेंगे । इन फीजोंसे हमारा कुछ भी भला नहीं होनेवाला है और उनके रहते हमारी आजादीकी कोई कीमत न होगी।

#### : = :

#### **८ अप्रैल ११४७**

भाइयो और वहनो,

में देखता हूं कि अब आपने इतनी शांति अपनाली है कि

रोज-रोज धन्यवाद देनेकी आवश्यकता नहीं रहती। आज में अपनी दुर्दशापर ही बोलना चाहता हूं और मुभे उम्मीद है कि आपके कानों-तक इसका एक-एक शब्द पहुंचेगा तथा इसकी एक-एक बात आपके हुदैयका भेदन करेगी, यानी हुदयकी गहराईमें पहुंचकर वह अपना असर डालेगी।

कल श्रखबारमें श्रापने सतीश बाबू श्रौर हरेन बाबूके तार देखें ही होंगे। श्राज सतीश बाबूने प्रत्युत्तरमें जो तक्र भेजा है उसमें वह लिखते हैं कि जीवनसिंहजी, प्यारेलालजी श्रौर दूसरे जो श्रापके साथी यहां श्राकर काम कर रहे हैं उन सबने मरते दमतक यहींपर बने रहनेका निश्चय किया है श्रौर सभी यह वात मंजूर करते हैं कि श्रापका कहना सही है। यहांके हिंदू ऐसा कर सकते हैं जैसा श्रापने लिखा है। खतरा तो पूरा है, मारे जानेका डर बढ़ता जा रहा है। वे रोते हैं, इतनेपर भी वे गजबूतीके साथ शांत श्रौर तैयार हो रहे हैं। श्रब डरके मारे भाग जाना वे पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि श्रगर मौत श्राने ही बाली है तो उसे ईश्वरका प्रसाद समभकर मंजूर कर लेना ही श्रच्छा है। यह खुशीसे मरनेकी बात है, मारकर मरनेकी बात नहीं है। यह सब श्राजतक किए गए कामका नतीजा है।

मैंने उन लोगोंसे पुछवाया था कि भ्राप यह तो नहीं चाहते कि मैं यहांका काम छोड़कर श्रापके पास चला आऊं? मुफे दूसरे जरूरी काम हैं। मुफे बिहार जाना है। फिर पंजाब भी पड़ा है। उन लोगोंने मुफे लिखा है कि 'तुग यहां भ्रानेका जरा भी खयाल न करो।'

वे सारे लोग ग्रलग-ग्रलग जगह फैले हुए हैं । सतीश बाबू एक श्रोर हैं तो हरेन बाबू दूसरी श्रोर चौमुहानीमें बड़ा भारी काम कर रहे हैं । ग्रम्तुस्सलाम, प्यारेलाल, कनु श्रौर ग्रामा-जैसे हरेकने एक-एक गांव चुन लिया है । मुक्ते भरोसा है कि सभी लोग मेरी उम्मीदके मुताबिक भलीभांति काम करेंगे । मेरी वह उम्मीद क्या है ? मेरी उम्मीद तो है कि भगवानसे सबको सुमित मिलेगी, जैसा कि यह लड़की रामधुनमें सुनाती है, 'सबको सन्मित वे भगवान' । मैं यह उम्मीद करता ही रहूंगा कि वे समक्ष लेंगे कि जबरतस्ती और मारपीटसे कुछ भी हासिल होनेवाला नहीं है। अगर किसीने मारपीटकर कुछ ले लिया या दूसरेसे कुछ करवा लिया तो वह टिकनेवाली बात नहीं होगी। ऐसा तो चोर-डाकू करते हैं। दूसरे लोग डाका डालें तो क्या हम भी डाकू बन जायंगे? नहीं, हम उनके रास्तेपर नहीं चलेंगे। वे हमें मारना चाहते हैं तो हम मर जायंगे।

हमारे बीच इस तरह मरनेवाले बहादुर लोग मौजूद हैं, यह देखकर अच्छा लगता है। उनकी बहादुरीसे उनका और देशका भला होगा। वे मरते-मरते भी मारनेवालोंकी शिकायत नहीं करेंगे। न उन्हें सजा दिलवानेकी बात सोचेंगे। मारनेवाले सजामेंसे छूटनेवाले नहीं हैं। ईक्वर उन्हें सजा देगा, हम सजा देनेवाले कौन होते हैं? हम ईक्वरसे भी नहीं कहेंगे कि हे भगवान, उन्हें सजा दे, वयोंकि ईक्वर तो दयावान है। हम तो उससे धपने लिए और दुश्मनके लिए भी रहम ही मांगेंगे और अंततक सबका, मारनेवालोंका भी भला चाहनेकी कोशिश करते हुए मरेंगे। इतनेपर भी भगवान जो करेगा उसमें दया ही भरी होगी।

लेकिन ऐसोंमेंसे कोई वहां मर जाय तो क्या मैं यह कहूंगा, 'हाय क्या हुआ ?' मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं तो कहूंगा, प्रच्छा ही किया जो उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की। मुसलमानोंकी भी सेवा की है और ऐसा करके ईश्वरका काम किया है।

लेकिन जो मरनेको तैयार हो जाते हैं, बहादुर बनते हैं, उनसे मीत हट जाती है। हम उम्मीद करें कि उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। वहां सुहरावर्दी साहव हैं, छोटे-मोटे अफसर हैं। जो डाके डालनेवाले भी हैं उनको ईश्वर सुमित देगा और डाका डालनेवाले भी चेत जायंगे तथा दूसरोंको मजबूर करनेकी बात छोड़ देंगे। मैं तो यहांतक उम्मीद करता हूं कि वहांके सब मुसलमान भाई इकट्ठे होकर अपने हिंदू भाइयोंकी रखवाली अपने जिम्मे ले लेंगे और जगह-जगहसे मुसलमान माइयोंके मिलकर तार मेरे पास आयंगे कि 'आप फिकर न करें, हमारे यहां खतरेकी कोई बात नहीं है। और तब मैं नाचूंगा।

एक भाईने पूछा है कि 'मैं क्यों कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, इसलिए मुसलमान हूं?' यह तो साफ बात है। यह मैंने गीतासे सीखा हैं। गीतामें बताया है:

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति।।

यानी जो मुक्ते हर जगह देखता है, उसका मैं नाश नहीं करता भीर वह मेरा नाश नहीं करता। गोया कुरानमें, जेंदावस्तामें, बाइबलमें, सबमें राम है और ईसाई, पारसी, सिख, मुसलमान जिस गाँडको, जिस हुरमसको और जिस खुदाको भजते हैं वह ईश्वर ही है और मैं इस धर्मका माननेवाला सच्चा हिंदू हूं, इसीलिए मैं मुसलमान हूं और ईसाई भी हूं। यह सिर्फ दिमागकी या कहनेकी बात नहीं है। यह हकीकत है। ईशोपनिषद्में भी ऐसा ही लिखा है कि 'में सब चीजमें हूं और सारा मुक्तमें ही है।' और फिर लिखा है कि 'वह दौड़ता भी है, यह स्थिर भी है।' ईश्वरके बारेमें इस प्रकार कई तरहकी बातें गीता-उपनिषद्में कही गई हैं।

दूसरे पत्रमें कहा है कि 'श्रगर श्राप श्रपनेको खिदमतगार कहते हैं श्रौर राम श्रौर रहीम एक ही हैं तो दोमेंसे एकको क्यों नहीं चुन लेते ? इस बातका खुलासा दीजिए।' मैं खिदमतगार हूं, इसलिए यह खुलासा देता हूं। विष्णुके सहस्र नाम हैं। पर ईश्वरके केवल हजार ही नाम नहीं हैं, एक लाख भी हैं। मैं तो कहता हूं कि ईश्वरके चालीस करोड़ नाम हैं। इसलिए क्या वजह है कि मैं केवल राम ही कहूं या रहीम ही कहूं श्रौर फिर किसीने पूछा है, क्या मैं मुसलमानोंकी खुशामदके लिए ऐसा कहता हूं?

तो मेरा उत्तर है—नहीं। मैंने कोई सोच-समभक्तर प्रार्थना नहीं वनाई है। अब्बास तैयबजीकी लड़की रेहाना, जो पक्की मुसलमान भी है और हिंदू भी है, उसने मुभसे कहा, 'श्रोज श्रांबिल्ला' सिखा दूं? मैंने कहा, ठीक है, सिखा दे; चाहे तो मुभे मुसलमान भी बना दे। तो वह बोली, नहीं, श्राप मेरे पिता हैं, में श्रापकी लड़की हूं। श्राप अच्छे हिंदू हैं, श्रापको मुसलमान बनानेकी कोई जरूरत नहीं। पर उसने मुभे यह 'श्रोज

श्रविल्ला' सिखा दिया श्रीर वह तबसे चल रहा है। उसी तरह मेरे उपवासके बाद डा० गिल्डरने एक पारसी मंत्र सिखा दिया। वह भी चल रहा है। मैं तो राम-नामका भूखा हूं। उसे हजार तरीके से कहूंगा श्रीर कोई मजवूर करने श्रायंगे कि फलां नाम लो, फलां मत लो तो एक भी नाम न लूंगा।"

(इसके बाद गांधीजीने कुछ लिखित प्रश्नोंके उत्तर दिए।)

प्रश्न---ग्रापने कहा, जिनमें मरनेकी ताकत नहीं है ग्रीर मरना नहीं चाहते वे हिजरत करें। तो वे कहां जायं ?

उत्तर—वे मुट्ठीभर आदमी इतने लंबे-चौड़े भारत देशमें कहीं भी समा सकते हैं। अब्बल तो पंजाबमें ही वे अपने लिए जगह कर सकते हैं, पर यदि नहीं कर सकते तो इतना बड़ा देश पड़ा है, वे जगह ढूंट लें। मुफे यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान रखें कि किसीभे भिक्षा न मांगें, हाथ न फैलावें, बल्कि अपने-अपने ब्तेपर सब कुछ करें।

(अंग्रेजीमें लिखकर भेजे कुछ पत्रोंपर व्यंग्य करते हुए गांधीजीने यह भी कहा कि मैं जो अंग्रेजी ठीक-ठीक नहीं जानता और जिसकी 'अजड़ गांवमें अरंड पेड़' जैसी हालत है, उसे ही इसमें गलती मिलती है तो अंग्रेजीदां कितनी गलती बता दंगे ? श्रंग्रेजी व टाइपराइटरकी क्या जरूरत थी ?)

प्रश्त—अपनी प्रार्थनामें पुलिस बुलाते हुए आपको शरम नहीं आती ?

उत्तर—शरम तो वहुत श्राती है शौर जब-जब पुलिसने प्रार्थनामें श्रमन करनेकी कोशिश की है तब-तब मैंने प्रार्थना रोकी है। फिर मैंने सरदार पटेलसे याचना तो नहीं की कि श्राप मेरी रक्षाके लिए पुलिस भेज दें। इसपर भी पुलिस श्राती है तो मुमक्तिन है वह भी राम नाम व प्रार्थनासे दो-एक भनी बातें सीख जायगी। उसका द्वेष क्यों?

प्रक्न--हिंदू-धर्ममें आप अहिंसा कहांसे ले आए ? अहिंसासे तो आप हिंदुओंको बुजदिल बना रहे हैं।

उत्तर—मेरी वजहसे कोई बुजदिल हुआ है, ऐसा मेरे खाबमें भी नहीं है। वह छोटी लड़की आमा जो पहले कुछ डरती थी वह भी मेरे पास रहकर वहादुर वन गई है। मैंने उसे कह दिया, तेरा पित तेरे साथ नहीं जायगा। वह अब अकेली ही खतरेकी सब जगहपर चली जाती है। तो क्या वह वुजदिल है? वह निहत्थी जाती है। यह भी नहीं कहती कि मुक्ते खंजर दिलवाओं तब जाऊंगी। उस बेचारीके पास तो सब्जी काटनेकी छुरी भी मुश्किलसे रहती है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि आप लोग खतरेकी सीटी सुनते ही सब भाग निकलें। हमें मरना है, और मारकर नहीं गरना है। अहिंसा हिंदू-धर्मका असली सार है। आपकी गीताने अहिंसा सिखाई है। मैं तो कहता हूं कि मुसलमान धर्मका सार भी अहिंसा है आर ईसाई धर्म भी अहिंसा सिखाता है।

# : 8:

### ६ ग्रप्रैल १६४७

भाइयो और वहनो,

सुचेतादेवीने हाज जो भजन सुनाया है वह श्राप लोगोंने पिछली बार, जब मैं यहां था तब भी, सुना था। उसके शब्द जितने सुंदर हैं उतने ही मीठे स्वरसे वह गाया गया है। ग्राज भी जब मैं उसे सुन रहा था मुभे वह वैसा ही ताजा और नया-सा लग रहा था। क्या ही ग्रच्छा हो, यि हमारा देश ऐसा ही बन जाय और हम कह सकें कि यहां पर शोक नहीं है, ग्राह नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ग्राज देश ऐसा नहीं है। एक-एक करके हरेक ग्रादमी ग्रगर इस भजनके मुताबिक अच्छा बन जाय तो देश भी ऐसा हो जायगा। समुद्रकी क्या ताकत हैं? एक-एक ब्रंदसे ही तो वह बना है। इसी तरह देश भी एक-एक ग्रादमीसे बनता है। ग्राज हम लोग ऐसे नहीं हैं कि इस भजनको सच्चे दिलसे गा सकें। ऐसा देश ढूंढने चलें तो वह कीन-सा होगा? वह देश है हमारा शरीर ग्रार उस देशका निवासी है हमारे शरीरमें रहनेवाला ग्रातमा। ग्रात्माके जो गुण होने चाहिएं वह इस भजनमें बताए हैं। हमें चाहिए कि उन गुणोंको ग्रपनाएं। ग्रगर हम लोग ऐसे बन जायं तो फिर हमारे देशका

नाम चाहे हिंदुस्तान रहे था पाकिस्तान, वह सुंदर ही होगा, भले ही फिर उसमें ११ प्रांत हों या २१, या चाहे जितने। सवको ऐसा होना चाहिए कि हर कोई ग्रारामसे रह सके, कोई मुफलिस न रहे, न कोई किसीपर ग्राक्रमण कर सके।

अपने देशको ऐसा बनानेके लिए आपको जिंदा रहना है, हम सबको जिंदा रहना है, मुक्तको भी जिंदा रहना है। लेकिन आज जो हो रहा है वह उससे उलटा ही हो रहा है। मेरे पास जो ढेरों चिट्ठियां आ रही हैं उनमें गालियां भी रहती हैं और स्तुति भी होती है। हमें चाहिए कि जो गालियां मिलती हैं और जो स्तुति होती है उन सभीको कृष्णार्पण करके हम बरी हो जायं।

में समभता हूं कि इन चिद्ठियों के लिखनेवालों में से कुछ लोग इस मजसेमें होंगे ही । मुभ्ते यह श्रच्छा लगता है कि वे मेरी बात सुनते हैं; क्यों कि सुननेसे वे समभेंगे श्रीर मुल्कको फायदा पहुंचायंगे ।

हम अभी तो आजादी पा रहे हैं। अभी हमने वह पाई नहीं है। अगर हम मिल-जुलकर काम करें तो आज ही वाइराराय चले जायं या सब बागडोर हमें सौंपकर नह बैठे रहें अथवा हम जो काम बतावें यह अपने विलयहलावके लिए करते रहें। वह खाली बैठनेवाले आदमी नहीं हैं। बादशाही खानदानके हैं, बड़े चतुर हैं। उनकी बीबी भी चतुर हैं। उनसे हम काम ले सकते हैं। लेकिन आज जो हालत है उसमें नहीं ले सकते। अभी तो वह चौदह महीने तक बैठे रहेंगे और हिंदुस्तानको प्रमाणपत्र देंगे कि वह कैरा अच्छा या बुरा है। हिंदुस्तानको ही देखनेके लिए एशियाई कान्फ्रेंसमें एशियाके लोग आए थे, लेकिन वे यह खयाल लेकर गए कि यहां हिंदू-मुसलमान लड़ रहे हैं। वे क्यों लड़ रहे हैं, यह किसीको पता नहीं। कम-से-कम मुभे तो पता नहीं है कि क्यों लड़ रहे हैं।

नया पाकिस्तानके लिए लड़ रहे हैं ? वे कहते हैं कि हम पाकि-स्तान लेकर रहेंगे। क्या वे हमें मजबूर करके लेंगे? जबरदस्तीसे लेंगे? जबरदस्तीसे एक इंच जमीन भी नहीं ले सकते। समभा-बुभाकर लें तो सारा हिंदुस्तान भने ही ले लें। मुभे तो यह श्रच्छा लगेगा कि हमारे आजाद हिंदुस्तानके पहले प्रेसीडेंट जिन्ना साहब बनें श्रीर वह अपनी केविनेट वनावें। लेकिन इसमें एक ही शर्त होगी कि वह खुदाको हाजिर-नाजिर समभें यानी हिंदू, मुसलमान, पारसी सबको एक समभें।

चिट्ठयां भेजनेवालों में एक ग्रादमी लिखता है, 'तुम्हें 'मुहम्मद गांधी' क्यों न कहा जाय ?' ग्रीर फिर बड़ी खूबसूरत गालियां दी हैं, जिन्हें यहां दुहरानेकी जरूरत नहीं है। गाली देनेवालेको जवाब न दिया जाय तो वह एक, दो, तीन या ग्रधिक बार गाली देकर थक जायगा। थककर या तो चुप हो जायगा, या ग्रीर गुस्सेमें ग्राकर मार डालेगा। पर मारनेके बाद फिर क्या होगा? हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई कहें कि फिर हमारे वीबी-यच्चोंकी रखवाती कौन करेगा? तो उसे समभना चाहिए कि उनकी रखवाली करनेवाला तो ईश्वर बैठा है। फिर हम परेशान वयों हों?

वंगाल-विभाजनके श्रांदोलनको शांत करनेका सबसे ग्रच्छा तरीका उस वारेमें हिंदुग्रोंके साथ दलील करके उन्हें समभाना होगा श्रीर श्रभीसे उन्हें यह बताना होगा कि वह उनसे कोई बात जवरदस्ती नहीं कराना चाहते। अपने सर्वथा निष्पक्ष व्यवहारसे यह सिद्ध करना होगा कि पाकिस्तानमें हिंदुग्रोंको निष्पक्षता ग्रीर न्यायके बारेमें किसी तरहकी श्राशंका नहीं रखनी चाहिए। मुसलगानोंके साथ केवल मुसलमान होनेके कारण ही पक्षपात न किया जायगा और सरकारी नौकरीके लिए ग्रादमी चुनते समय केवल उसकी योग्यताका ही ध्यान रखा जायगा। ग्रार सुहरावर्दी साहब ऐसा करें तो समूचा बंगाल एक ग्राजाद सूथा बन जाय। फिर उसके दो या चार दुकड़े करनेकी वात न होगी। श्रम्प मतवालोंकी खुशामद करके उनके दिलको इस तरह जीत लेना चाहिए—हिंदुग्रोंके साथ उन्हें इस तरह पेश ग्राना चाहिए—फि वे यही कहं कि 'हमारे प्रधान तो सुहरावर्दी ही होंगे। हमारा भरोसा उन्हींपर है।'

लेकिन अभी वैसा नहीं है । मेरे पास आज ही सुशीलाका, जो पहले राजकोटमें स्कूल चलाती थी, खत आया है । उसने वहांके हालात

बताए, हैं कि वह जहां काम करती है वहां इतना खौफ रहा कि कोई हिंदू औरत अकेली तो क्या, मिलकर भी वहां जा नहीं सकती थी। जब वह खुद चली गई तब वे औरतें उसके पीछे-पीछे यहांपर जा सकीं।

मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि ध्रगर हिंदुस्तानियों में सच्ची बहादुरी हो तो पाकिस्तान लेनेके लिए ध्राज जो जोर-जबरदस्ती हो रही है वह ध्रपने मकसदमें नाकाम हुए बिना नहीं रह सकती। मैं हिम्मतसे कहूंगा कि जबरदस्ती और डर दिखलाकर पाकिस्तान लेनेकी वात खाली सपना देखना है।

## : 80 :

### १० अप्रैल १६४७

भाइयो श्रीर बहनो,

मजन जितना मीठा है, उसका अर्थ भी वैसा ही बुलंद है और आज आप लोगोंपर और हम सबगर वह लागू होता है। हमपर कितनी ही मुसीबतें और कठिनाइयां क्यों न आएं हमें उनसे निराश नहीं होना चाहिए, अबराना नहीं चाहिए, यह इस सारे भजनका निचोड़ है। जो दिया जलाया जाता है वह गुल हो जाता है और अंधेरा छा जाता है तो भी हमें उसे सहन करना है। जो दिया बुभ गया, जो जिंदगी चली गई, वह लौटकर तो आनेवाली है ही नहीं। हिंदू-मुसलमान जानवर बन जाते हैं, पर उन्हें याद रखना चाहिए कि वे भुकी हुई कमरवाले जानवर नहीं हैं, सीधी कमरवाले मनुष्य हैं। इसलिए घोर विपत्तिमें भी उन्हें धर्म और अद्या नहीं छोड़नी चाहिए।

म्राज भी मेरे पास काफी खत भ्राए हैं। एक सज्जनने लिखा है कि

पित तोर डाक सुने केउना ग्रासे तबे एकला चलोरे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलोरे।.....

हिंद-मुसलमान दोनों हैवान वने हए हैं । दोनों लड़ते हैं । क्या इसमेंसे कोई रास्ता नहीं है ? रारता तो है । दोमेंसे एक जानवर न वने यही इसमेंसे निकलनेका सीधा रास्ता है। पर पत्र-लेखकने एक बात ग्रौर कही है कि 'तीसरे लोग क्या करते हैं, यह बड़ा सवाल है । वाइसराय साहब हिंदुस्तानकी सत्ता हिंदुस्तानियोंको सौंपने ग्राए हैं। माना कि वह सच्चे दिलसे प्राए हैं; श्रंग्रेजोंने प्रपने वादशाहके कट्वके बड़े योद्धाको यहां फैनी हुई अपनी सत्ताको समेट लेनेके लिए ही भेजा है और उनको यहां भेजनेवाले ब्रिटिश गिनिस्टर लोग भी दिलके सच्चे हैं। फिर भी सवाल यह है कि जो अंग्रेज व्यापारी इतने बरसोंसे हमें चुस-चुसकर खाते रहे हैं वे ठीक तरहसे रहेंगे या अपनी कारगुजारियोंको चलता रखेंगे ? श्राजतक हमारा कुल व्यापार उनके हाथोंमें रहा है। घव आगे वे क्या करेंगे?' यह प्रश्न सही पूछा गया है । हिंदू-मुसलमान मिलकर उन्हें रखना चाहें तब वे दोस्तकी तरह रहेंगे या उनके न चाहनेपर भी जबरदस्ती हमपर वेश्रंग्रेज व्यापारी जदे रहेंगे । दूसरी तरफ सिविल सर्विसका जोर है। उसने तो हम लोगोंपर इतना काव जमाया है कि हम यह जान नहीं पाते कि हमें कभी आजादी मिल भी सकेगी या नहीं। यह तो ईश्वरकी दया है कि हमारे हाथ दो-एक ऐसी तरकी बें था गईं भौर हालात ऐसे बन गए कि अंग्रेज जानेको कहते हैं। लेकिन अभी तो सिविल सर्विस भी है, उनके सोल्जर (योद्धा) भी हैं। उनका खाना-दाना यहां बना रहेगा तो वे क्यों जायंगे ?

ऐसा तो न होगा कि वाइसराय साहबकी दी हुई चीज यूंही वापस छीन ली जाय? ऐसी शंकापर मुफ्ते यही कहना है कि घ्रमी जो हालत है उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते । घ्रमी स्वराज्यका ध्रक्णोदय ही हुआ है; सूरज चमका नहीं है । हमें पता नहीं कि उस सूरजमें गरमी कितनी है । इस समय तो हम थरथर कांप रहे हैं । हमारे दिलोंमें संदेह भरा हुआ है । सूरज चमकेगा तभी हमें उसकी सही गरमीका पता चलेगा ।

इस बारेमें में आप लोगोंसे तो कुछ नहीं कहना चाहता; लेकिन उन श्रंग्रेज लोगोंसे, व्यापारी, सिविलियन श्रीर सोल्जर सभी लोगोंसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको अंग्रेजोंका नाम कायम रखना है तो आप यहांसे अब रवाना हों। आजतक आप हमारे कंधोंपर बैठे रहे, यह अच्छा नहीं किया; लेकिन अब आप उतरनेको तैयार हो जायंतो अच्छा होगा।

उन लोगोंसे यही काम करानेके लिए माउंटबेटन साहब यहां आ गए हैं और वह अकेले नहीं हैं। इंग्लैंडवालोंकी सारी ताकत अपने साथ लेकर यह आए हैं। ऐसा करनेमें उन्हें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ेगा; पर इसके लिए वह तैयार हैं। इसका कुछ सबूत भी उन्होंने दिया है। हमने कहां कि सिविल सर्विस जानी चाहिए तो वह सिविल सर्विस जा रही है और उन्होंके सिरपर जा रही है। यानी उनको पेंशन आदि ब्रिटेन ही देगा।

इधर गाउंटबेटन साहवने गवर्नरोंको और उनके सब सेकेटरियोंको भी बुलाया है—सही वात समभानेके लिए बुलाया गया है। उधर चिंचल ग्रीर उनकी पार्टी भी मोर्चा लिए बिना न मानेगी। इतनेपर भी वाइसराय साहबका कहना है कि हम ब्रिटिश प्रजाके नामसे यहां ग्राए हैं ग्रीर उसीकी रायसे श्रव हमें यहांसे लौट जाना है। वाइसराय साहबके इस काममें गवर्नरोंको, श्रंग्रेज व्यापारियोंको ग्रीर सिविल सर्विसवालोंको सहयोग देना चाहिए। उन सबको यहांसे चला जाना चाहिए। यहां रहना चाहें, वे खुशीसे रहें। पर ग्राजतक जो किया उससे उलटा करें, यानी हमें चूसनेके बदले हमें फूलने-फलनेमें मदद दें। ऐसा करेंगे तो उनकी नामवरी हो जायगी।

लेकिन सब जगहमें बात मा रही हैं कि जितना दंगा-फसाद हो गया है उसमें जनकी शरारत भरी थी। इस बातकी माजंटबेटन साहबको भी बूधा रही है। उनके दिलमें शक हो गया है कि लोगोंकी यह बात कहीं सही न निकल जाय। अब यहांके अंग्रेजोंको यह देखना है कि हिंदू-मुसलमान जो बात मानते थे कि इन दंगोंमें अंग्रेजोंका ही हाथ है वह सही साबित न हो। अगर वह बात सही है तो इतिहास किसीका लिहाज रखनेवाला नहीं है। भावी इतिहास कहेगा कि वे लुटेरे लोग थे। परंतु वे कह राकते हैं कि जो हुआ सो हुआ। श्रव हमने नया पन्ना खोल दिया है। माउंटवेटन साहब तो ग्रच्छा करना चाहते हैं ही, पर उनकी कामयाबी अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज सोल्जर और अंग्रेज सिविलि-यनके हाथोंमें ही है। उन सभीकी नेकनीयत न होगी तो वाइसरायका किया-कराया खतम हो जानेवाला है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उन लोगोंको सुमित दे। हिंदुस्तान छोड़ जानेमें उन्हें चाहे कितनी ही परेशानी क्यों न हो उनके सामने अपने भविष्यके बारेमें श्रंथेरा ही क्यों न छाया हुआ हो, फिर भी मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनकी उन्नित इसीमें है कि वे यहांसे जानेकी बात पक्की कर लें।

इराके बाद हमारा भगड़ा निपटानेमें वे हमें मदद दे सकते हैं। ऐसा करनेमें ये सफल भी हो जायंगे। फिर जनको बड़ा यश मिलेगा। मेरी ईश्वरो प्रार्थना है कि वे यहांसे दुश्मनकी तरह न जाकर दोस्तकी तरह गलाईके भाण जायं और हमारे दिलोंमें उनकी दोस्ती बनी रहे।

# : ११ :

### ११ सपैल १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

अगपको खबर दें। हुए मुग्ने संकोच होता है कि आज मैंने एका-एक बिहार जानका निश्चय कर लिया है। आप जानते हैं कि मेरा क्षेत्र नोआगाली और बिहार है। इनको मैंने चुना है, ऐसा नहीं है। नोआगाली तो में दैवयोगसे यानी ईश्वरकी पुकार सुनकर चला गया। उनी सिलिसिलेमें मेरा बिहार जाना भी हुआ। नोआखालीमें में जितने दिन रहा, उसमें मैंने काफी काम कर लिया। वहां जो हिंदू आतंकसे बिह्नल हो गए थे उन्हें कुछ सांति मिली। पर जिस तरह वहां हिंदुओं के लिए काम हुआ उसी तरह मुसलमानोंके लिए भी हुआ। आज उसकी कीमत न सही, पर आगे चलकर जब हवा बदलेगी तब वहां किए गए कामका मूल्य देशकी समभमें आएगा। वैसे तो आज भी वहां की गई कोशिशोंका फायदा नजर आता है। आज भी वहां नेक मुसलमान अपने हिंदू पड़ोसीको फिरसे भाई समभने लगे हैं, पर अभी ऐसे लोगोंकी नादाद इतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। फिर भी वहां जो काम हो रहा है उससे भविष्यमें बहुत लाभ होनेवाला है, इसमें शक नहीं।

इस समय मेरा काम उतना नोभाखालीमें नहीं है जितना बिहारमें है। बिहारसे एक मुसलमान भाईका तार श्राया है कि श्राप लंबे श्ररसे तक बिहारते बाहर रहे, श्रव श्रापको यहां लौट श्राना चाहिए। श्राप आएंगे तभी हमारे दिलको तसल्ली मिलेगी। यह ठीक है कि मैंने बिहार जानेका निश्चय इस तारके कारण नहीं किया है, पर श्रव मेरा दिल यहीं लगा हुश्रा है, क्योंकि मैंने तो वहां कहा है कि करंगा या मरूंगा।

करूंगासे मतलब यह है कि विहारके हिंदू-मुसलमान साथ मिलकर भाई-भाईकी तरह रहने लगें । बिहारके वाहर चाहे सब जगह अंगार ही क्यों न बरस रहे हों तब भी वहां हिंदुओं और मुसलमानोंको मिलकर ग्रमनके साथ रहना है । बिहारमें कई देहात मौजूद हैं जहां बाहरकी आगका असर नहीं पहुंचा है । बिहारमें ही नहीं, ऐसे नोआखालीमें भी हैं और पंजावमें जहां इतना दंगा मच गया है वहां भी ऐसे गांव पड़े हैं जहां सब मिलकर शांतिसे और एक-दूसरेके भरोसेपर रह रहे हैं । ऐसे देहात सारे हिंदुस्तानमें मिल जायंगे ।

श्राप पूछ सकते हैं कि कल-परसों तो तुमने पंजाब जानेकी बात की थीं, उसे एक श्रोर रखकर ग्रव बिहार क्यों जाना चाहते हो ? ग्रीर वाइसरायसे बात करनेके लिए जो इधर ग्राए थे सो वह बात क्या पूरी हो गई ? ग्रगर वाइसरायसे बातें हो भी गई हैं तो श्राखिर उसका क्या ग्रंजाम ग्राता है, यह देखनेके लिए तो रक जाग्रो । पर मैं ग्रंजामके लिए क्यों रक्ं ? श्रंजाम लाना मेरे हाथकी वात तो है नहीं । इन बातोंका निर्णय करनेवाले दूसरे हैं । गुभसे वाइसरायकी जो बातें होनी भीं वे हो चुकीं । मैंने कहा था कि मैं यहां दिल्लीमें वो श्रादिमयोंका कैदी हूं, एक वाइसरायका ग्रीर दूसरे पंडित जवाहरलाज नेहरूका ।

मेरे पास राजेंद्र बाबू आए थे। उनसे मैने वातचीत कर ली है और नेहरूजीके पास भी संदेशा भेज दिया है। सबने मिलकर मुभे इजाजत देगी तब मेंने बिहार जानेका निश्चय किया।

विहार जाना मेरा स्वधर्म है। मैं गीताका सेवक हूं। गीता सिखाती है कि स्वधर्मका पालन करो और भ्रपने ही क्षेत्रमें बने रहो। गीताने साफ-साफ कहा है कि स्वधर्ममें भीर स्वक्षेत्रमें मरना श्रच्छा है, परधर्ममें जाना भयावह है, इसीलिए दिल्ली-जैसे परक्षेत्रमें रहना भयावह हो जाता है।

श्रगर पंजाब जानेके लिए ईश्वरकी श्रावाज श्राती तो मैं जरूर ही चला जाता। श्राप पूछेंगे कि वया ईश्वर तुक्तसे कहनेको श्राता है ? वैसा कोई ईश्वर मेरे पास गहीं श्राता। लेकिन भीतरसे श्रावाज तो श्राती है ही। जो कोई ईश्वरका भक्त बन जाता है वह श्रपने भीतर बैठकर ईश्वरकी श्रावाज सुन लेता है। पंजाबके बारेमें मुक्ते वैसी श्रावाज नहीं सुनाई दी।

पर इतना मैं कहूंगा कि पंजाव जानेकी बातपर मेंने काफी गौर किया श्रीर इस नतीजेपर श्राया कि श्राज वहां जानेसे कोई खास मत-लब पूरा होनेवाला नहीं है, क्योंकि वहां हमारा राज नहीं है। स्नगर वहां लीगका भी राज होता तो वह हमारा ही राज कहा जाता, क्योंकि अगर लीगवाले आते हैं तो वे वोटके जिरये आते हैं शौर तब वह हमारा राज हो जाता है। लोगोंके वोटसे जो राज ग्रायगा वह लोगोंका ही राज कहलायगा। वह राज सुख देनेवाला हो या दु:खदायी हो यह देखना हमारा काम है।

फर्ज कीजिए कि हमारी कमनसीबीसे हमारे देशमें एक हिंदू राज्य हो गया और दूसरा मुसलमानोंका पाकिस्तान बन गया। अगर दोनों ही ऐसे बन जायं कि वहां दूसरी कौमनाले सुख-शांतिसे न रह सकें, तो वह हिंदू राज्य गरक हो जायगा और वैसा पाकिस्तान नापाकिस्तान हो जायगा। सच्चा पाकिस्तान वही है, जहांपर अदल इन्साफ—सही-सही न्याय—हो, जहां मारपीटके सहारे कुछ भी करवानेकी वात न हो और जो कुछ करना-घरना है या पाना है वह दूसरोंके हृदयपर असर डालकर ही करने-करवानेकी बात है। परंतु आज हमने अपना यह आदर्श मुला दिया है। पर मैं पंजाब जाऊं या न जाऊं, वहांका याम तो बरूंगा ही । जो वहां जाकर मुभे कहना है वह यहां पंजाबरें बाहर रहकर भी में सुना सकता हूं । और मेरे सिखानेकी तो एक ही बात है, जो मैं दोहराते हुए थकनेवाला नहीं हूं । वह बात यह है कि एक-एक हिंदू व एक एक सिख यह निश्चय कर ले कि वह मर जायगा पर मारेगा नहीं। मास्टर तारासिंह कहते हैं, 'हम मारेंगे।' उनका यह कहना मेरी समभसे ठीक नहीं है। उन्हें तो यही कहना चाहिए कि 'हम जो चाहते हैं, वह आप नहीं देंगे तो हम चाहे मुद्ठीभर आदमी ही क्यों न हों, मर मिटेंगे; पर लेकर ही रहेंगे। मारनेकी बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। इतनी बात सुनानेके लिए मुभे पंजाबतक जानेकी जरूरत नहीं हैं।

बिहारको भी मैं बाहरसे सुना सकता था, पर मैं अनुभव करता हू कि वहां कुछ लोगोंको समभाना जरूरी है। नोआखालीमें भी मैं इसी वजहसे धूमा। लोगोंने कहा, 'तुम्हें मार डालेंगे।' पर मैं कहता हूं, आप सब-के-सब रक्षा करेंगे तो भी मुफ्ते मौतसे बचा नहीं सकेंगे। डानटर हकीम भी बैठे रह जायेंगे। आज जो भजन गाया गया उसमें हकीम तुकमानने भी हाथ मलकर निराश हो कहा कि जिंदगीकी बहार चंद रोजकी ही है। तो फिर हम मौतसे क्यों भागें? हमें बहादुरीके साथ मरना चाहिए। इस तरह हमें चलना चाहिए कि हमपर हाथ चलाने-वालोंपर दुनिया लानत बरसावे। सारी दुनिया उन लोगोंसे कहें कि आप जालिम होकर पाकिस्तान लेना चाहते हैं सो कैसे ले सकते हैं?

सत्याग्रहका रहस्य ही यह है कि सत्याग्रही समूची दुनियाका मत अपनी ओर कर लेता है। मैंने शुरूसे कहा था कि हमें अमेरिका या इंग्लैंडमें प्रचारक लोगोंके भेजनेकी आवश्यकता नहीं है, यहीं बैठे-बैठे हमारी सचाई चमकेगी और सारी दुनिया देखने आयगी। दिक्षण अभीकामें भी मैंने इसी प्रकार दुनियाकी हमदर्बी कमाई थी और अंग्रेज तथा श्रमेरिकनों तकने मेरी बातको सही बताया था।

## : १२ :

#### १२ अप्रैल १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

कलका दिन राष्ट्रीय सप्ताहका ग्राखरी दिन है। छः श्रप्रैसका दिन जाग्रतिका दिन था। उस दिन हमने देखा कि सारा हिंदुस्तान एक हो गया था। शहर तो एक होते ही हैं, क्योंकि एकताके विना उनका क्यापार नहीं चल सकता, पर हिंदुस्तानके सभी देहात एक हैं, यह श्रनुभव हमें उसी दिन हुगा।

देहातका एक होना बहुत बड़ी बात है । छः ग्रप्रैलके दिन लोगोंसे मैंने उपवास रखनेको कहा श्रीर सारे देशने वह बात मान ली । मैं कौन चीज था ? पर वह ईश्वरकी पुकार थी। तभी मद्राससे लेकर पंजावतक, श्रीर पंजाबसे लेकर श्रासामके डिब्रुगढ्तक सभी देहात हिल उठे । हिंदुस्तान उस रोज जाग उठा । कलकी १३ ग्रप्रैलकी तारीख हिंदुस्तानके कत्लकी तारीख है। उस दिन हिंदू, मुसलमान, सिख सभी एक साथ जलियांवाला बागमें फत्ल हुए । वह कोई बगीचा नहीं था । चारों ग्रोर दीवारोंसे घिरा हुमा एक ग्रहाता था । उस घेरेमेंसे भागनेके लिए गुंजाइश न थी। एक छोटा-सा रास्ता था। वहांपर निहत्थे लोगोंको करल किया गया श्रीर कम-से-कम दो हजार--शायद पांच हजार---भ्रादमी मारे गए । उस जगह हिंदू-मुसलमान-सिख सबके खुन श्रापसमें मिल गए। कोई नहीं बता सका कि वहांपर कितनी मात्रामें किसका खुन बहा था। शीशीमें भरकर अगर किसीका खुन भेजा जाय तो बड़े-बड़े डाक्टर भी उसे जांचकर नहीं बता सकते कि वह खुन हिंदूका है, सिखका है या मुसलमानका। मतलब यह कि जलियां-वाला बागमें सभी हिंदुस्तानी एक साथ शहीद हए ।

श्राप यह न कहें कि वे वहां मरनेके इरादेसे तो गए नहीं थे फिर उन्हें शहीद क्यों कहा जाय? सच है कि वे मरनेके लिए नहीं गए थें; पर वे सब निदोंष थे । बेगुनाह लोगोंका मारा जाना बड़ी भारी बात होती है । वह भुला देनेकी बात नहीं है। हमारा काम है कि हम उन्हें याद रखें। वह कांड इतना भीषण था कि उससे सारा देश बेचैन हो गया। उसीको देखकर गुरुदेव—रवीन्द्रनाथ ठाकुर—ने सरकारको पत्र लिखा और वह हमारे साथ आ गए। इसलिए कल आपको तेरह अप्रैलका दिन मनाना है। कल मैं यहां आपके साथ शरीक नहीं रहूंगा। यह मुक्ते अच्छा नहीं लगता, पर अब मैंने बिहार जानेका निश्चय कर लिया है।

यह सवाल हो सकता है कि एक दिनके लिए क्यों न रुक जाऊं? लेकिन में बिहार भी अपनी मौज-शौकके लिए तो नहीं जा रहा हूं। वहां जाकर भी हिंदुस्तानकी, जो बन पड़ेगी, सेवा करूंगा। उपवास तो रेलगाड़ीमें भी हो सकेगा। इसलिए मैं आज जाऊंगा। आप कल उपवास करें और तेरह अप्रैल उसी तरह मनावें जिस तरह पिछले इतवारको ६ अप्रैलका दिन आपने मनाया था।

ग्रगर ग्राप लोगोंने इन सात दिनोंकी सारी वातें ठीक तरह समफली हैं तो ग्राप जितने भ्रादमी यहां भ्राते रहे हैं इतने ही कल निश्चय कर लें कि हम मर जायंगे; पर मारेंगे नहीं। ऐसा हम क्यों कहें कि मारकर मरेंगे? ऐसा भी क्यों कहें कि हमारे हाथमें तलवार या बंदूक होगी तभी हममें मरनेकी हिम्मत ग्रायगी। बंदूकके सहारे में नहीं डरूंगा भीर उसके बिना डर जाऊंगा, ऐसा कहनेमें हमारी कौन-सी शोभा है? हम लाठी, तलवार, बंदूक सब छोड़ें ग्रीर ईश्वरको प्रपने साथ लेकर चल दें। फिर सब जगह निडर होकर घूमें ग्रीर यह ऐलान कर दें कि हम हिंदू-मुसलमान कभी भी ग्रापसमें नहीं लड़ेंगे।

लेकिन ग्राज तो हम बुरी तरहसे लड़ रहे हैं। विदेशी लोग जो मिलने ग्राते हैं उनके सामने मैं शर्रिमदा हो जाता हूं। फिर भी उन्हें तो मैं जवाब दे देता हूं कि दीवाने बननेवाले चंद लोग ही हैं, चालीस-के-चालीस करोड़ दीवाने नहीं वने हैं ग्रीर मुफे पूरा विश्वास है कि एक दिन वह श्रायगा जब हिंदुस्तानके सब लोग यह निश्चय कर लेंगे कि हम ग्रपनी बात बुद्धिके बलसे हासिल करेंगे, तलवारके बलसे नहीं। हिंदु-स्तान ग्रगर सच्ची ग्राजादी चाहता है तो सभीको यह सबक सीख लेना चाहिए।

दूसरी बात मुभे यह बतानी है कि कोई कितना ही चीखे, हमारे अखबार दुरुस्त होते ही नहीं हैं। आज एक अखबारने तो यहांतक लिख दिया है कि गांधी इसलिए जा रहा है कि विकांग कमेटीके साथ उसका भगड़ा हो गया है और विकांग कमेटीके साथ अब उसकी बनती नहीं है। और यह किसी छोटे-मोटे मामूली अखबारने नहीं लिखा है। वह बड़ा अतिष्ठित और काफी विकनेवाला अखबार है। इसे देखकर मुभे शरम आती है कि हमारे देशके अखबार कितने गिर गए हैं।

प्रपने जानेका कारण मैंने यहां कल दिया था श्रीर वह शुद्ध सत्य ही वताया था। फिर भी अखबारवालेने जो यह लिखा है वह बिलकुल निकम्मी बात है। मैं जा तो रहा हूं, पर हममें भगड़ा थोड़े ही हो गया है! हम तो एक-दूसरेसे पूरी मुहब्बत करते हैं। श्रभी मौलाना साहब श्राए थे, राजा-जी थे, सरदार थे, नेहरूजी थे श्रीर क्रुपलानी भी थे। सभी लोग ग्रापसमें बड़े प्रेमसे बातें कर रहे थे। सिर्फ राजेंद्र बाबू यहां नहीं श्राए थे, तो वया उनका मुभसे भगड़ा हो गया था इसलिए वह नहीं श्राए ? कैसी वाहियात बातें हैं ये सब! हां, ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बीच मतभेद है। पर मतभेद कब नहीं थे? मतभेद तो सदा रहे हैं। बाप-बेटेके बीच भी मतभेद रहता है; पर यहां तो अखबारवालेका मतभेदपर इशारा नहीं है। वह तो साफ लिखता है कि हम श्रापसमें भगड़ पड़े हैं!

अगर भगड़ा होनेके कारण में जाता तो वाइसरायसे जानेकी इजाजत लेने क्यों जाता ? नेहरूजी और क्रुपलानीजीकी इजाजत क्यों मांगता ? यों ही बिना कहे-सुने न चला जाता!

इतना ही नहीं, सरदारने तो श्रभी मुक्तसे पूछा कि लौटकर कब श्राग्रोगे? तो मैंने उत्तर दिया, "जब धाप हुक्स देंगे।" भगड़ेकी बात होती तो क्या में ऐस्क्के बात कहता ? मैं जब बागी वन जाता हूं, बड़ा पक्का बन सकता हूं और बड़ा ही खूबस्रत वागी बनता हूं। मैं किसीकी सुनूंगा नहीं तो किसीको मारूंगा भी नहीं, न किसीको सताऊंगा।

लेकिन लोगोंको इस तरह घबराहटमें डालकर अपने अखबारकी बिकी बढ़ाना, यह उनका पेशा है। पापी पेटको भरनेके लिए ऐसा करना बड़ी बुरी बात है। मैं भी पुराना अखबारनवीस हूं और मैंने उस अफ्रीका-

के जंगलमें अच्छी-खासी अखबारनवीसी की है, जहांपर हिंदूस्तानियोंकों कोई पूछनेवाला भी नथा। अगर ये लोग अपना पेट पालनेके लिए अख-बारके पन्ने भरते हैं और उसरो हिंदुस्तानका थिगाड़ होता है तो उन्हें चाहिए कि वे अखबारका काम छोड़ दें और कोई दूसरा काग गुजारेके लिए ढूंढ लें। अखबारोंको अंग्रेजीमें राज्यकी चीथी शक्ति बताया गया है। इनसे बहुत-सी बातें विगाड़ी या बनाई जा सकती हैं। यदि अखबार दुहस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तानकी आजादी किस कामकी रहेगी?

हम लोग भी ऐसे हो गए हैं कि सबेरे उठते ही कुरानके बिना हमें चलेगा, गीता-रामायणके बिना भी चल जाएगा, लेकिन अखवारके बिना हमारा काम बिलकुल ही नहीं चलेगा । बड़े-बड़े लोग भी अखबारके गुलाम बन गए हैं। अगर सबेरे अखबार न मिला तो 'हाय-तोबा' यच जाती है । अखबारवालोंने भी हवाई वातें कर-करके सबको गुलाम बना हाला है, लेकिन वे सारी वातें करीब-करीब निकम्मी ही होती हैं।

में कहूंगा कि ऐसे निकम्मे अखबारोंको आप फेंक वें । कुछ खबर सुननी हो तो दूसरोंसे जाग-पूछ लें । अखबार न पढ़ेंगे तो आपका गोई नुकसान होनेवाला नहीं हैं । प्रगर पढ़ना ही नाहें तो सोच-समअकर ऐसे अखबार चुन लें जो हिंदुस्तानकी सेवाके लिए चलाए जा रहे हों, जो हिंदू-मुसलगानोंको मिल-जुलकर रहना सिखाते हों । फिर ऐसे अब-बारवालोंको भी इतनी धांधलीमें पड़नेकी जरूरत बहीं रहेगी कि उन्हें रातभर जागते रहना पड़े और दिनमें भी चैन न ले सकें । और ऐसी बेबुनियाद खबरें छापनेकी दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी ।

भले अखबारवालोंको चाहिए कि अगर वे कुछ बात सून लें कि गांधी-नेहरूके या कुपलानी और आजादके बीच अगड़ा हो गया है तो उसे छापनेसे पहले गांधीसे या नेहरूसे पूछकों। अगर ऐसा वह पूछने आते तो हम उन्हें डांट बताकर कहते कि ऐसी बेकारकी बात क्यों करते हो?

आज एक मुसलमान भाईने भ्रच्छा पत्र भेजा है भौर एक हिंदूने भी बढ़िया बात लिख भेजी है। मुसलमान भाईने लिखा है कि सातवलेक रजी-ने ईशोपनिषद्के मंत्रका जो भर्ष दिया है वह बड़ी बुलंद चीज है। उसी तरहका अर्थ 'म्रोज अधिल्ला' का भी है । दोनोंमें कोई ग्रंतर नहीं है, कोई श्ररकी है तो कोई संस्कृत भाषाका है ।

हिंदू भाईने पूछा है कि श्राप कुरानको धर्मपुस्तक मानते हैं तो मुसलमान क्यों गीता श्रीर उपनियद् श्रादिको धर्मपुस्तक नहीं मानते ? वे क्यों मस्जिदमें उन्हें नहीं पढ़ते ?

उत्तर रीधा है। राज्ये हिंदूके नाते में कुरानको धर्मग्रंथ सममता हूं, नयोंकि कुरानमें खुदाकी तारीफ लिखी है। लेकिन यह कौन-सा न्याय है कि मैं मुसलमानसे भी बलपूर्वक मनवाने जाउं कि हमारे संस्कृत ग्रंथों-को तुम भी धर्मग्रंथ मान्धे ? यह तो कोई भलमनसाहत नहीं हुई।

श्राशा है, हम फिर मिलेंगे। जब जबाहरलाल, कृपनानीजी या वाइसराय बुलायंगे तब श्रा जाऊंगा। बिहारसे श्रीर नोश्राखालीसे भी में श्रापका श्रीर पंजाबका काम करता रहूंगा। जिस नगनसे श्राप इतने दिन प्रार्थनामें श्राते रहे हैं, इसी लगनसे श्राप हरदम प्रार्थना करते रहें।

## : १३:

## १ मई १६४७

आइयो और वहनो,

यहांसे गए मुभे बीस ही दिन हुए हैं। जब मैं गया था तभी मुभे शुबहा था कि शायद जल्दी लौटकर धाना पड़ें। लेकिन मेरा स्थान बिहार और नोग्राखालीगें था और मैं पंद्रह दिनके लिए भी यहां स्क नहीं सकता था। इस वजहसे मैं बिहार चला गया। मैंने कहा था कि मैं जवाहरलालका कैंदी हूं धीर उनके बुलानेपर धा जाऊंगा। उनका और कुपलानीका हक्म मिलनेपर मैं यहां था गया हूं।

यह जानकर श्राप खुदा होंगे कि जब मैं यहांसे बिहार गया तब लोगोंने सुमें बड़ी शांति दी। रास्तेभर किसीने नहीं सतामा। मैं

<sup>,</sup> ११३ भ्रमेलसे ३० भ्रमेल तक गांधोजी बिहार-प्रवासमें रहें।

श्रारामसे सोया, थका नहीं श्रौर काम भी कर सका । लौटनेमें ऐसा नहीं हुग्रा। लोगोंने जगह-जगह शोर मचाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मुभ-जैसे जईफ श्रादमीको शांति देनी चाहिए, उसकी नींदमें खलल नहीं हालना चाहिए। सो न सकनेके कारण श्राज मैं थका-थका-सा रहा। फिर भी दिनमें मैंने काम तो किया ही, क्योंकि काम ही मेरा जीवन हैं। बिना काम किए मैं जी ही नहीं सकता; पर कम काम हुग्रा। लेकिन जो बात मुभे सहन नहीं होती वह है लोगोंकी चिल्लाहट श्रौर किस्म-किस्मके नारे। श्राप लोगोंके द्वारा में सभी लोगोंको सुनाना चाहता हूं कि श्रागे वे ऐसा शोरगुल न करें, नारे न लगावें। स्टेशनोंपर लोग जमा हो जायं तो भनी ही बात है, क्योंकि श्रायंगे तो दो-चार पैसे हरिजन-चंदेके दे जायंगे। लेकिन उन्हें श्रशांति नहीं दिखानी चाहिए।

में श्रापको बताना चाहूंगा कि मैंने विहार जाकर क्या किया ? वहां काफी काम हुआ है । जनरल शाहनवाज एक छोटी-सी जगहपर बैठ गए हैं । उनको अपने काममें अब फतह मिलने लगी है । जो मुसल-मान लोग दु:खके मारे आसनसील चले गए थे वे अब वापस आ गए हैं । आसनसोलमें उन्होंने वहुत ज्यादा दु:ख पाया और समभ गए कि आराम तो अपनी जगहपर ही मिल सकता है । उनके बाल-बच्चे विलक्षल ही सूख गए थे, उनकी हड्डी-पसली निकल आई थी, उनकी किसी किस्मकी परवरिश वहां नहीं हो पाई थी । अब उन्हें दूध दिया जाता है । ताजा दूध तो मिलना अब असंभव हो गया है; क्योंकि हमारा सारा गोधन नष्ट हो चुका है । इसलिए उन बच्चोंको सूखा दूध दिया जा रहा है । सुखाए हुए दूधमें विटामिन नहीं रहते और वह जीवन-तत्त्व नहीं मिलता, जो ताजे दूधमें मिलता है । लेकिन दूधमें जो अपना एक पोषक गुण है वह सूखे दूधमें भी ज्यों-का-त्यों कायम रहता है । आसक-सोलसे लौटे हुए यच्चोंको वह सूखा दूध दिए जानेके बाद अब वे तंदुरुस्त हो रहे हैं, उनकी पसलियां भर आई हैं ।

दूसरा सवाल था वड़ोंके राशनका । जब इतने धादमी लौटकर आ गए तब उनके खानेका इंतजाम कैसे हो ? जहां उन्हें सताया गया था वहां खुद तो वे वाजारमें राशन लेनेके लिए जाते डरते थे। सरकारने उनके पास राशन भेजनेकी व्यवस्था की; पर उनके हिंदू-पड़ोसियोंने कहा, यह हमारे भेहमान हैं। इनका राशन हम पहुंचायंगे। सरकारी लोगोंको इसके लिए परेशान होनेकी जरूरत नहीं है।

एक तूसरी जगहकी बात है । यहां बहुतसे मुसलमान मारे गए थे । जो बचे थे वे वहां लौटकर जानेमें भिभकते थे । उनकी भिभक मिटानेके लिए उनके साथ ग्राजाद हिंद फौजके कुछ भाइयोंको भेजा गया । उनको जाते देखकर हिंदुश्रोंने उन श्राजाद हिंद फौजके सिपाहियोंसे कहा कि ग्राप क्यों जा रहे हैं । हम लोग हैं इनकी सेवा करनेके लिए । हम मर जायंगे तब भी इनकी हिफाजत करेंगे । ग्राजाद हिंद फीजके लोगोंने कहा कि हमें जनरल साहबका हुकम है । हम नहीं लौट सकते । तब हिंदुग्रोंने कहा, 'हम लोग हमेशा पागल थोड़े रहेंगे ? हम उस बार तो पागल ही हो गए थे । दस हजार ग्रादमी मिलकर एक हजारको मार डालें इसमें बहादुरी ही कौन-सी है ! ग्रब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे ।'

इस प्रकार हिंदुधोंने मुसलमानोंका डर मिटा दिया शौर उन्हें भ्रमनी जगहपर जानेका प्रोत्साहन दिया । नतीजा यह हुआ कि उन्हीं मुसलमान भाइयोंने खुद उन सिपाहियोंको लीटा दिया । मुभ्रे भरोसा है कि भ्रमर विहार सच्चा उत्तरता है तो हिंदुस्तानभरमें जगह-जगह जो बातें हो रही हैं वे सब शांत हो जायंगी । मेरा कहना यही है कि हम संभीको बहादुर होना है; लेकिन मैंने सुना है कि श्रव तो दिल्लीमें भी कायरताके काम हो रहे हैं । लुक-छिपकर रोज-व-रोज कुछ हो रहा है । उत्तर देराइस्माइलखांमें भी यहुत बृरी बातें हो रही हैं । अभीतक वे बंद नहीं हुई।

लोग पूछते हैं, तुम लोगोंने जो दस्तखत किए थे वे कहां गए?

<sup>&#</sup>x27; आपसी मारफाट बंद करने और मेलके साथ शांतिपूर्वक रहने-के लिए हिंदू और मुसलमानोंके नाम एक अपील निकाली गई थी जिसपर गांधीजी और जिल्ला, बोनोंने हस्ताक्षर किए थे।

शांति वयों नहीं होती ? जो दस्तखत मैंने दिए यह कोई जिल्ला साहव-से मिलकर और उनसे बातचीत करके नहीं दिए । वाइसरायने आग्रह् किया कि तुम दस्तखत दे दो । मैंने उनमें कहा कि मैं कीन हूं देनेवाला ? कांग्रेसका तो मैं चवशीका मेम्बरतक नहीं हूं । मेरे दस्तखतसे फायदा क्या होगा ? मैं तो बिलकुल छोटा आदमी हूं । हां, कायदे आजम बड़े आदमी हैं, उनके दस्तखतका वड़ा असर होगा; लेकिन वाइसरायने मुभसे कहा कि तुम्हारे दस्तखत जिल्ला साहव चाहते हैं । इसके बिना वह दस्तखतके लिए तैयार नहीं होते । तुम दस्तखत कर दोगे तो हमें पता तो चल जायगा कि आखिर जिल्ला साहब करना क्या चाहते हैं । मेने तब दस्तखत कर दिए । इसके बादकी बातें भें छोड़ देना हूं ।

मेरे लिए यह दस्तखत नई बात नहीं है । जिंदगी भर मैंने यही काम किया है और कर रहा हूं । लेकिन जिन्ना साहबके दस्तखत भारी बात है । अगर उनकी कैदमें सारे मुसलमान हैं तो उन सब मुसलमानोंकी जिन्ना माहबकी वात माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुमलगानोंकी प्रोरसे दस्तखत किए हैं । मैंने हिंदूकी हैं सियतसे दस्तखत कहां दिए हें ? मेरी कैदमें कोई नहीं है । मैं किसी भी पार्टीका नहीं हूं । मैं सभीका हूं । अगर बिहारमें हिंदू फिर पागल वनेंगे तो मैं फाका करके गर जाऊंगा । उसी तरह अगर नोआखालीमें मुसलगान दीवाने होंगे तो वहां भी मुभे मरना है । मैंने वह हक हासिल कर लिया है । में जिसना हिंदूका हूं, उससे कप मुसलमानोंका नहीं हूं । सिख, पारसी, ईसाईका भी में उतना ही हूं । गले ही लोग मेरी न मुनें, पर जो मैं कहूंगा सवकी ओरसे कहूंगा और सबके लिए कहुंगा ।

लेकिन जिन्ना साहब तो बहुत पड़ी संस्थाके प्रेसीटेंट हैं। उनके दस्तखत हो जानेपर फिर बया यात है जो मुसलमानोंके हाथसे एक भी हिंदू मारा जाता है ? हिंदुओंसे मैं कहूंगा कि मुसलमान मारते हैं तो मर मिटो । अगर कोई मेरे कलेजेमें खंजर भोंक दे और मरते-मरते मैं यह मनाऊं कि मेरा लड़का उसका बदला ले तो मैं निरा पापी हूं। मुफें बिना रोषके मरना चाहिए। पर मुसलमान छुरा मारेगा ही क्यों, खब उसे ऐसा न करनेको कहा गया है ?

पर वात यह है कि सियासी मागलेमें जवरदस्ती नहीं चलेगी, यह अभी उन्हें समभना है। लोग पूछते हैं कि जब हम दोनोंने लिख दिया, दस्तखत कर दिए कि मत गारो तब असर वयों नहीं होता ? अब भी मुसलमान शांत क्यों नहीं होते ? डेराइस्माइलखां व सीमाप्रांत-में यह सब क्या हो रहा है ? डा० खानने और वादशाह खानने उसे रोकनेका प्रयत्न किया, पर वहांके लोग कहते हैं कि हम तो लीगवाले हैं।

लीगी होकर भी सीमाप्रांतमें लोग ग्रगर जिन्ना साहवकी बात नहीं मानते तो मैं कहूंगा कि जिन्ना साहवका यह परम धर्म है कि श्रीर सब छोड़कर सबसे पहले उन लोगोंको शांत करनेका काम करें। श्रगर ये ऐसा नहीं करते तो क्यों नहीं करते ? क्या इस तरह पाकिस्तान लेंगे ? ग्रगर उन्हें पाकिस्तान लेना है नो शांतिसे लें। सलवारके जोरसे ग्रगर कोई ग्रादमी कुछ ले लेता है तो उससे धड़ी दूसरी तलवारसे वह छीन लिया जाना है। जबरदस्तीसे पाकिस्तान लेनेकी जिन्ना साहबकी बात कामयाब नहीं हो सकती।

परंतु में वाइसरायसे भी पूछना चाहता हूं कि आपने जब हम दोनोंके दस्तखत ने लिए तो आप फिर श्रव क्यों कुछ नहीं कर पाने ? श्राप मेरा टेंटुग्रा क्यों नहीं पकड़ते ? जिलाका टेंटुग्रा क्यों नहीं पकड़ते ? इसपर भी ग्रगर हिंदू-मुसलगान लड़ते रहते हैं, सिख लड़ते हैं तो श्रंग्रेजोंको श्रलग हो जाना चाहिए ।

लेकिन अंग्रेज बने रहते हैं तो आप क्या करेंगे ? आप कहेंगे कि हम तलवार लेंगे, पर तलवारसे डरकर अंग्रेज कुछ देनेवाले नहीं हैं। अब भी वे आजादी देनेकी जो पात कर रहे हैं सो तलवारके कारण नहीं कर रहे हैं । उनका कहना है कि हिंदुस्तानने दुनियाको नया रास्ता बताया है । यही हमारी आजादीकी वजह है । वैसे तो दुनियामें तलवारका बदला तलवारसे लेनेवाले बहुत होते हैं । वदला क्या, वे तो एकके बदलेमें दसको काटनेकी यात करते हैं । मैं कहूंगा, दस नहीं एकके बदलेसी भी काटो, फिर भी शांतिन होगी । मारकर मरनेमें कोई बहादुरी नहीं है । वह क्कूठी है । प मारकर मरनेवाला ही सच्चा शहीद है ।

<sup>&#</sup>x27; राजनैतिक।

श्चाप पूछेंगे, तब क्या सभी हिंदू, सभी सिख मर जायं ? मैं कहुंगा, हां। ऐसी शहादत कभी बेकार नहीं जानेवाली है।

मेरी इस बातपर आप चाहें मुभे धन्यवाद दें, चाहें गालियां दें, मैं तो अपने दिलकी ही वात आपसे कहूंगा । जब आप शांतिसे सुन रहे हैं तब दिलका दर्द ही आपके सामने रखूंगा और कहूंगा कि आप बहादुर बनें, डरें नहीं । हमको डराकर कोई लेना चाहेगा तो हम कुछ भी, एक कौड़ी भी नहीं देंगे । समभाकर लेने आवें तो करोड़ भी दे देंगे । अगर आप ऐसी बहादुरी नहीं अपनाते और हिंदू, मुसलमान, सिख सभी पागल हो जाते हैं तो अंग्रेज हिंदुस्तानके लिए कुछ भी करें, कुछ भी दें, वह हमारे हाथमें रहनेवाला नहीं है । हमें जो कुछ हासिल करना है वह समभा-बुकाकर हासिल करना है । इतना इल्म अगर हमने सीख लिया तब तो हमारी खैरियत है, नहीं तो हिंदुस्तानका खातमा है, इसमें मुक्ते जरा भी शंका नहीं है ।

## : 88 :

## २ मई १६४७

ग्राज कुरानकी ग्रायतका एक हिस्सा बोला जा चुका था तब एक नौजवानने नारा लगाया—'बंद करो, वंद करो; हिंदू-धर्मकी जय.' सुनकर गांधीजीने प्रार्थना रोक दी ग्रीर कहा—''ठीक है, ग्राज उसीके मनकी होने दो।'' गांधीजीने उसे गांत होनेको कहा; लेकिन वह चिल्लाता रहा। इसी बीच पुलिसवाले उसे पकड़कर ले गए। यह गांधीजीको ठीक न लगा। उन्होंने कहा—पुलिसवाले ते उस ग्रादमीको छोड़ दें ग्रीर यहां गाने हैं तो मैं कहूंगा कि कृपा करके वे उस ग्रादमीको छोड़ दें ग्रीर यहां गाने दें। प्रार्थनामें ग्रमन रखनेके लिए पुलिस वीचमें ग्राए, यह मुभै बिलकुल नहीं सुहाता। रोज पुलिस यहां गिरफ्तारियां करती रहे ग्रीर उसके बलपर में प्रार्थना करूं तो वह तो प्रार्थना नहीं हुई। मैं तो तभी प्रार्थना कर सकता हूं जब सभी लोग ग्रपनी

खुशीसे उसे करने दें। श्रापने देखा कि इस जवानने प्रार्थना बंद करनेको कहा तो गैंने बंद कर दी। कल भी श्रापर वह बंद करनेको कहेगा तो मैं बंद कर दूंगा; लेकिन उसने जो कहा 'हिंदू-धर्मकी जय' तो धर्मकी जय इस तरह नहीं हो सकती। उसे समक्षना चाहिए कि इससे धर्म दूव रहा है। दूसरोंको प्रार्थना न करने देनेसे धर्म-रक्षा कैसे हो जायगी? पर इसमें उसका दोध नहीं है, हवा ही ऐसी चली है। श्राजकल सव चीज उलटी निगाहसे देखी जाती है, कोई सीधी बात तो समक्षता ही नहीं। इसलिए श्रापर कोई मुक्ते प्रार्थनासे रोकता है तो मैं गम खा लुंगा।

परंतु मुक्ते इस बातका ज्यादा दर्द है कि उसने बीचमें शोर मचाया । धगर शुक्से ही वह कह देता तो मैं पहले ही रक जाता। इसमें पुलिसको बीचमें ग्रानेकी क्या बात थी ? इतनी पुलिस यहां प्रार्थनामें गांति रखनेके लिए रहती है, इससे मैं शिमंदा होता हूं। मेरे धमंकी रक्षा पुलिस कैसे कर सकती है ? मैं खुद कच्चाा तभी मेरे धमंकी रक्षा होगी। बल्कि 'मैं धमं-रक्षा कर्ष्मा' ऐसा कहना भी घमंड है। मेरे धमंकी रक्षा ईश्वर करेगा। ग्राज मेरे दिलमें प्रार्थना है तो ईश्वर मेरी रक्षा करेगा ही। । बाहरकी प्रार्थना न हुई तो क्या हुआ ?

लेकिन आप लोग गया कर सकते हैं? आप तो शांतिसे बैठे हैं। ईरवरका ध्यान करने, अपनेको कुछ अच्छा बनानेके लिए आप यहां आए हैं। एकके कारण आप सवको भुगतना पड़ता है। पर उस एकको इतने सब मिलकर दबा दें और फिर प्रार्थना करें तो उसमें ईरवरका दर्शन होनेवाला नहीं है। वह तो अपना ही दर्शन होगा।

मै चाहता था कि वह जड़का शांत रहकर मेरी बात सुनता। मैं उसे समभाता। अगर यह आज न समभता तो कल समभता। कल न सही, परतों समभता। कुछ भी हो, हमें यह याद रखना है कि धर्मका पालन जोर-जबरदस्तीरो नहीं हो सकता। धर्मका पालन करनेके लिए मरना होगा। संसारमें ऐसा कोई धर्म पैना नहीं हुआ जिसमें मरना न पड़ा हो। मरनेका इल्प सीखनेके बाद ही धर्मेंगें ताकत पैदा होती है। धर्मके वृक्षको मरनेवाले ही सींचते हैं। वर्ग उन लोगोंके कारण बढ़ता है जो ईस्वरका नाग लेते हैं, ईस्वरका काम करते हैं, ईस्वरका स्तवन करते हैं, उपवास भीर वत करते हैं भीर ईश्वरसे भ्रारणू करते रहते हैं कि हे भगवन, हमें रास्ता नहीं दीखता, तू ही दिखा। तब लोग कहते हैं कि वह तो भक्त है भीर उसके पीछे चलते हैं। धर्म इगी तरह बनता है। गारकर कोई धर्म नहीं पतपा; मरकर ही धर्म पनपा है। यही धर्मकी जड़ है। सिख धर्म ऐसे ही बढ़ा है।

पैगंबर मोहम्मद साहवने भी बिना डरके हिजरत की धौर हजारों बुक्मनोंके हाथों जनको श्रोर हजरत ग्रलीको जनकी श्रद्धाके कारण खुदाने बचाया, गोया गौतके मुंहमें खेलकर ही मोहम्मद साहवने इस्लामकी जड़ मजबूत की।

ईसाइयोंका इतिहास भी ऐसा ही है। बौढ धर्मको भी अगर हम हिंदू-धर्मसे अलग मानें तो वह भी तभी बढ़ा जब कई लोग उसके तिए मरे। जितने धर्म हैं उनमें एक भी मैंने ऐसा नहीं पाया जिसमें शुरूगें कुरबानी न हुई हो। जब धर्म बन जाता है तब बादमें उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं और गलत अभिमान पैदा हो जाता है। अब नो हिंदू-धर्मवाले भी मार-काटगर उतर आए हैं, जब कि हिंदू-धर्ममें क्षभी खून-खराबी करना नहीं सिखाया गया है।

ग्राज तो वर्मके नामसे सभी भयभीत हो उठे हैं। लोगोंको न जाने इतना भयभीत क्यों किया जाता है ? हिंदू क्या, सिख यया, सारा पंजाव व्याकुल हो उठा हैं। उघरमे बंगालकी चील सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं— गंजाब व वंगालके दो टुकड़े करो। ग्रागर टुकड़े करने ही हैं तो ये वाइसरायके पास क्यों जाते हैं? मेरे पास क्यों नहीं ग्राते ? श्राप लोगोंके पास क्यों नहीं ग्राते ? पाकिस्तान दिया जा रहा है तो क्या वह हिंदुग्रोंकां ग्रीर सिस्तोंको मटियामेट कर देनेके लिए है ?

जिल्ला साहवने तो कहा है कि पाकिस्तानमें अल्प मतवाले हिंदू और सिंख पूरे सुरक्षित होंगे, उन्हें गरेशान नहीं किया जायगा; पर आज ऐसा क्यों नहीं है ? पंजाब व बंगालमें जो हो रहा है उसीमें तो मैं उनके गाकिस्तानकी भलक देखूंगा न ? अगर सचमुचमें पाकिस्तान ऐसा नहीं है तो जिल्ला साहब जैसा कहते हैं वैसा करके क्यों नहीं बताते ? मुक्षितम बहुमतवाली जगहोंमें सिख श्रीर हिंदू-जातिके एक-एक श्रादमीकी हिफाजरा वयों नहीं होती ?

रिध, जहां हिंदू केवल पच्चीस ही फी सदी हैं, यहां उन्हें क्यों इतना डरना पड़ रहा है ? क्या पाकिस्तानका मतलब यह है कि उसमें सिवा मुरालमानके राशी हिंदू, सभी सिख, सभी ईसाई और दूसरे धर्मवालोंको गुलाग बनकर रहना है ? ऐसा हो तो वह पाकिस्तान नहीं है । और हिंदुस्तान भी तशी सही हिंदुस्तान कहा जा सकता है जब उसके हिंदू बहुगतवाले एलाकोंमें मुसलभानके मामूम बच्चे तकको जरा भी आंच न श्राये ।

जिल्ला साहय पूछ सकते हैं कि हिंदुओंने क्या किया ? विहारमें हिंदुओंने भी तो ऐसा ही किया है ? ठीक है कि उन्होंने गलती की; पर आज विहारके हिंदू पछता रहे हैं । प्रधान मंत्रीतक कहते हैं कि मैंने गुनाह किया है । अगर सभी जगह ऐसा हो तो में समभूंगा कि कुछ बना । लेजिन बाज तो सबने अपने धर्मका पालन छोड़ दिया है और दूसरा कोई पाजन करता है तो कहते हैं कि हम उसे मारेंगे । यह ठीक बात नहीं है । मुशलमान भाइयोंको भी अपने कम सादाद पड़ोसियोंसे कह देना चाहिए कि सभी अपने धर्मका पालन करें, हम बीचमें न आयंगे ।

ग्राग्विर हमारे हाथमें एक चीज ग्रा रही है, उसे वयों छोड़ें? लेकिन सभी उमे छोड़नेकी कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभीको ग्रापसके भग होंके इस पापसे छूटना चाहिए श्रौर छूटनेका एक ही तरीका है। वह यह कि हम ईश्वरसे डरें। फिर हिथारकी मांग नहीं होगी, तब कोई नहीं कहेगा कि हमें मिलिटरी चाहिए, राइफल चाहिए, बंदूक चाहिए। पर ग्राज तो सब जगहसे ग्राबाज ग्रा रही है कि हमें सिखों-जैसी कृपाण चाहिए। यह भी छोटी है, इसलिए बड़ी चाहिए। यह सब किसको मारनेके लिए? श्रगर सबके घरमें ऐसे हथियार रहेंगे तो ग्राप उसके बीच मुक्तेन पायंगे।

मेरे पास तो एक ही उपाय है, जिससे हम श्रंग्रेजोंकी उस बड़ी ताकतको भी बिलकुल मिटा दे गकते हैं, जो इस समय जभी पड़ी है। वह तरीका है—'ना' कहना, असहयोग करना । शांतिपूर्ण असहयोगसे वे उखड़ जायंगे । यह चीज यड़ी ही बुलंद है । इसको श्रपनानेके वाद फिर हमें फौजी तालीम लेनी नहीं पड़ेगी ।

## ः १४ :

#### ३ मई १६४७

"भाइयो ग्रीर बहनो,

"रोजकी तरह आपको शांत हो जाना चाहिए। आप प्रार्थनाके लिए आते हैं, इक्तलिए आनेके बाद शांत ही बैठे रहें। बातें तो हरदग होती ही रहती हैं। प्रार्थनासे लौटकर जायं तब बातें कर सकते हैं। इससे पहले मीन रहनेमें ही प्रार्थनाका महत्त्व है।"

प्रार्थनामें कुरानकी आयतके पाठको एकने फिर टोका। गांधीजीने प्रार्थना रोक दी और बोले—ऐसा मालूम होता है कि बाकी
प्रार्थना तो ठीक करने दी जाती है और सिर्फ कुरानकी भ्रायतवाली
प्रार्थना ही नहीं करने दी जाती। इसलिए कलसे 'श्रोज भ्रबिल्ला' रो
ही मैं प्रार्थना शुरू करूंगा। श्रवतक तो प्रार्थना बौद्ध मंत्रसे शुरू होती
थी। यह जापानी भाषाका मंत्र है। सेवाप्राममें मेरे पास एक जापानी
सासु रहते थे। वे नित्य प्रातःकाल एक घंटेतक श्राथमकी प्रदक्षिणा
करते हुए भ्रपने डिमडिमकी ग्रावाजके साथ वड़ी बुलंद श्रावाजसे
भीर मधुरतासे इस मंत्रका घोष करते थे। उस जापानी भाईकी इच्छा
उसे प्रार्थनामें सुनानेकी हुई तो मैंने उसकी वात मान ली और प्रार्थनामें
सवसे पहले यह मंत्र कहा जाने लगा। पर कलसे में 'श्रोज भविल्ला' से
प्रार्थना शुरू करूंगा और उसमें किसीने नहीं रोका तो भ्रागे प्रार्थना
होगी, ग्रन्थथा भ्राप लोग मीन रहकर दिलमें प्रार्थना करेंगे ग्रीर शांतिसे
लीट जाएंगे।

इतना मैं आपसे कहूंगा कि आप लीटें तब सभी धर्मोंकी प्रार्थना अपने दिलमें लेंकर जाएं । आप इतना समक्त लें कि सभी मजहब अच्छे हैं। विश्वास रखें कि जितने भी धर्म हैं, सब-के-सब ऊंचे हैं। धर्ममें कसर नहीं है। कसर है तो उनके ब्राविमयों में है। हरेक धर्ममें कुछ-न-कुछ गंदे आदमी पैदा हो गए हैं। ऐसी धात नहीं है कि किसी एक धर्मने ही गंदे ब्राविमयोंका ठंका ले रखा हो। इसीलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उन गंदे ब्राविमयोंकी ब्रोर न देखकर उनके धर्मकी अच्छाईको देखें। हरेक धर्ममें जो रत्नकी-सी बात हाथ ब्रावे उसको ले लें ब्रीर अपने धर्मकी ब्रच्छाईको बढ़ाते चलें।

श्रव जो बात मैंने श्राज कहनेको सोची थी वह भी कह दूं। श्राजकल हमारी हालत वड़ी ही नाजुक है। हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि सारी दुनिया हमारी श्रोर देख रही है। जवाहरलालने जो एशियाई कान्फोंस बुलाई उसमें श्रापने देखा कि सबकी निगाह हिंदुस्तानकी श्रोर लगी थी। शहरियार साधारण श्रादमी नहीं है। वह काफी बड़ा श्रादमी है। लेकिन उसकी भी नजर श्राप लोगोंपर यानी हिंदुस्तानपर ही है। उधर श्ररववाले भी हमको ही देखते हैं कि श्रगर हिंदुस्तानमें कुछ होगा तभी एशियाके मुल्क कुछ कर पायंगे। जापान तो कुछ न कर सका। इसमें शक नहीं कि जापानने बहुत ही बहादुरी दिखाई। कला भी बहुत बताई, पर श्राज वह कहां है? वह एशियाकी नाक नहीं बन पाया है। उसकी हालत पिछड़ गई है। उसे देखकर दिलमें खेद होता है।

हम तो प्रगी याजादी लेकर भी नहीं बैठ पाए हैं। इसपर भी दुनिया हगारी बात देखना चाहती है; क्योंकि हमने लड़ाई ही ऐसी ली कि श्राजतक ग्राजादीके लिए ऐसी लड़ाई श्रीर किसीने नहीं ली। धमंके नामसे तो ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई है, पर श्राजादीके नामपर तो ऐसी लड़ाई पहली यही है। सन् १६१६ के अप्रैलकी छठी तारीखको हम लोगोंने ऐसा कदम उठाया कि श्रव श्राजादी करीब-करीब हमारे हाथोंमें श्रा गई है और सबको उम्मीद बंध गई है कि ग्रगर हिंदुस्तान श्राजाद होता है तो सारा एशिया श्राजाद होता है ग्रीर फिर ग्रफीका भी। इसका मतलब होगा कि सारी दुनियाने नया जन्म पा लिया।

एशियाई वान्मेंसके प्रतिनिधि यहांसे यही सबक लेकर गए हैं। वे जब यहां भ्राए तव यहांका सारा वातावरण साफ नहीं था, पर उन्होंने तो हमारे यहांका मैल नहीं देखा। ग्राजादी देखी। समभनेवाले सगभते हैं कि जब नदीमें बाढ़का पानी ग्राता है तब वह गंदला होता है । वैसे ही हमारे यहां स्वतंत्रताकी बाढ़का पानी ग्राता है तब वह गंदला होता है। हमारे यहां स्वतंत्रताकी बाढ़ ग्राई है तो गुछ बदग्रमनी हो सकती है; पर ग्राव हमारा काम है कि जैसे बादमें गंगाका पानी निखर जाता है वैसे ही हम भी ग्रापनी ग्राजादीको गंगाजलकी-सी रवच्छ ग्रीर पविश्र बनावें।

यह फैसे होगा ? अधर्मको धर्म माननेसे हिंदुस्तानकी रक्षा होने-वाली नहीं है, न धर्मकी आजादी ही उस तरहसे मिल पायगी । लेकिन आज हो क्या रहा है ? डेराइस्माइलखामें क्या हुआ ? हजारामें क्या हुआ ? सारेसीगाप्रांतमें यह कैसा ऊधम है ? तलवार लाखो, भाले लाखो, बंदूक लाखो । जाहिरा तौरते भी लाखो और खुफिया तौरसे भी लाखो । बमके गोले भी चुपके-चुपके वनाखो । क्यों कहा जा रहा है कि मार-पीट करेंगे, धमकाकर और खराकर मनमाना करायंगे ?

इन सबसे हम न श्रपती रक्षा कर सर्वेगे, न श्रौरोंकी। न भारत श्राजाद हो सकेगा, न एकिया। श्रौर दुनिया भी श्राजादीसे बंचित रह जायगी।

इरालिए हम सन प्रार्थना करें और शुद्ध भावसे समभें कि सय मजहब एक हैं। हम एक-एक अच्छे वनेंगे तो भी बहुत वड़ा काम हो जायगा।

दूसरी बात मुभे बतानी है अखवारोंके बारेमें। एक ध्रस्रवारने हमारे वजीरोंके साथ वाइसराय साह्यकी क्या वातें हुई यह बताया है। विकांग कमेटीमें क्या हुआ इसका ययान भी जसमें धाया है। वह छोटा अखवार नहीं है। हमारे दुश्मनके रूपमें वह नहीं चलता। वह तो कांग्रेसके हितगें चलता है। उस अखवारने अनुमान लगाया है कि वाइसरायने क्या तजवीजें सोची हैं? वे इस तरह अनुमान करें यह भारी गलतीकी बात है। वाइसरायको खुदको ही कहने देना था कि उसने क्या करना विचारा है। विकांग कमेटीके कामकी भी अटकल क्यों लगाई जाय? विकांग कमेटीकी तरफसे जो बयान दे विया जाय उसीको प्रकाशित किया जाना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए।

में जानता हूं कि बहुतसे श्रखबारनवीस ऐसे होते हैं जो थोड़ा इधर पूछते हैं, थोड़ा उधर पूछते हैं और बात गढ़ खेते हैं। लेकिन में कहूंगा कि वे लोग उच्छिष्ट भोजन खाते हैं। उच्छिष्ट भोजन करना श्रखबारनवीसका धर्म नहीं है।

अंग्रेजोंने अपने एक अच्छे आदमीको यहां भेज दिया है। यह इंग्लैंडकी नाक रखनेके लिए आया है। जिस खूबीसे उसे भेजा गया है उसी खूबी और नीयतसे वह काम कर रहा है।

फिर वया हक है कि उसकी बात बिना उससे पूछे जाहिर की जाय! क्या हक है किसीको कि वह मीठी-मीठी वातें करता हुआ सबको फुस-लाता फिरे और बुछ बात उससे निकाल ले, कुछ गुभसे निकाल ले ग्रीर ग्रस्बवारमें छान दे?

में भी तो पिछते पचास वर्षोंसे अलवारनवीस रहा हूं। मैं जानता हूं कि अलवारों में क्या चलता है। इंग्लैंड और अमरीकाके अलवारों में क्या चल रहा है, इसका भी मुक्ते पता है। पर हम इंग्लैंड अमरीकाकी गंदगीका अनुकरण क्यों करें! अगर दूसरोंकी गंदी बातोंका हम अनुकरण करेंगे तो मर जायंगे।

मैं नहीं कहता कि इसने गलत ही लिखा है। उसमें जो-जो बातें हैं कुछ सही हैं, कुछ गैर सही हैं। खिचड़ी पकाकर दे दी है। ऐसी अखबार-नवीसी मैं विषकुल पसंद नहीं करता।

श्राप लोगोंके मार्फत मैं सभी श्रखनारनवीसोंको सुनाना चाहता हूं कि इस तरह पैसे पैदा करनेकी वे कोशिश न करें। सीथे ढंगसे श्रगर पेट नहीं भरता तो भले ही वह फूट जाए, पर वे ऐसी बात क्यों करें कि हिंदुस्तानका पेट फूटे ! श्रीर इसने तो शीर्षक भी ऐसा दे दिया है जो किसीके ख्वाबमें भी नहीं श्राया है।

थच्छा हो कि हम लोग इंग्लैंड-अमरीकाकी गंदी बातको छोड़कर अच्छी बातको ग्रहण करें।

इस सिलसिलेमें आज जवाहरलाल मरे पास अपना दुःख बता रहें थे। किसे-किसे वे अपना दुःख कहें! मैं भी उन्हें क्या दिलासा दूं? हमने धर्मका युद्ध किया है। धर्मसे ही हम झाजादी पानेवाले है। अखबार-नवीस भी उसमें हमें मदद दें, यही प्रार्थना है।

# : १६ :

### ४ मई १६४७

''भाइयो श्रीर बहनो,

"श्राज प्रार्थना कुरानसे ही शुरू की जायगी; पर इससे गहले मैं पूछूंगा कि कोई ऐसा भी है जो इतने सारे मजमेको प्रार्थना न करने देना चाहता हो! ग्रगर प्रार्थना शुरू होनेपर कोई रोकेगा तो वह स्क जायगी; पर वह बहुत असम्यता होगी। इसलिए ग्राप कोई रोकना चाहें तो गुरूसे ही रोक सकते हैं। ग्रापमें है कोई ऐसा?"

सभाके बीचमेंसे एक भ्रादमी बोला, "मैं हूं।"

"क्यों ?" गांधीजीने पूछा।

"मंदिरमें कुरानका पाठ नहीं हो सकता।"

"इतने बड़े मजमेको क्या भ्राप रोकना चाहते हैं?"

"जी हां।"

गांधीजीने लोगोंको संबोधित करते हुए कहा-"श्राप लोग सुनें, मैं इससे बात करूंगा। देखूं तो सही, उसके मनकी क्या दशा है?"

फिर उस श्रादमीको संबोधित करते हुए गांधीजी बोले, "श्रापको गुस्सा करनेकी जरूरत नहीं हैं। श्राप शांतिसे मुफे समक्षाइए कि जब मैं रोज इस मंदिरमें प्रार्थना करता हूं तो श्राज क्यों न करूं?"

"मंदिर पव्लिकका है। पब्लिकके मंदिरमें ग्राप न करें।"

"है तो मंदिर पिल्लिकका, लेकिन मंदिरके पुजारी या ट्रस्टी तो मुफे रोक नहीं रहे हैं। फिर श्राप भगवानका नाम लेनेवाले इतने श्रादिमयोंको क्यों रोकना चाहते हैं? यह मेरी समक्षमें नहीं श्राता।".

"क्योंकि मैं भी पब्लिकका श्रादमी हूं।" "खैर, तो श्राप प्रार्थना नहीं करने देंगे?" "नहीं।"

"अच्छा, तो प्रार्थना बंद करता हूं। लेकिन मैं आप लोगोंको यह बात बताना चाहता हूं कि धममें सभ्यताका और अहिसाका क्या स्थान है। आप लोग रोज ही मेरी प्रार्थना रोकते रहें तो उसमें तौहीन मेरी नहीं है, आपकी है। तरीका तो यह होना चाहिए कि एक आदमी अगर इतने आदमीकी बात सुनना नहीं चाहता है तो वह बाहर चला जाय। इतनी बड़ी सभामें कैसे हो सकता है कि एक आदमी उसे रोक दे! यह और कहीं नहीं हो सकता, मेरे पास यानी अहिंसा जगतमें ही हो सकता है। मंदिर सबका है, इसका मतलब यह नहीं होता कि एक आदमी जैसा चाहे रोड़ा अटकाता फिरे। ऐसा.हो तब तो मंदिरका सारा काम ही एक जाय। में अकेला होता और वह रोकता तो बात और थी; पर यहां इतने लोगोंमें वह चीखता रहे और मैं प्रार्थना करूं तो आप गुस्सेमें आ जायंगे। उसको गाली देंगे और पुलिससे उसे पकड़वा देंगे। इसमें हमारी कीन-सी शोभा होगी। ऐसा होनेपर दुनिया हमें क्या कहेगी!

"इसलिए में प्रार्थना रोक रहा हूं। पर 'श्रोज श्रविल्ला' तो वे नहीं रोक सकते। वह तो मेरे मनमें है ही। हम श्राज उसे न कहेंगे, केवल दो मिनिट मीन बैठेंगे श्रीर उसमें श्राप यही प्रार्थना करेंगे। ठीक है कि 'श्रोज श्रविल्ला' श्रापको कंठाग्र नहीं है, पर मीन रहते हुए राम-रहीम दोनों एक ही हैं, ऐसा श्राप मनमें समकें। यानी हिंदू-धर्म श्रीर मुसलमान-धर्म दोनों महान् हैं। दोनों धर्मीमें कोई भेद नहीं है। मेरी समक्रमें यह बात ही नहीं श्राती कि दो धर्म श्रापसमें एक दूसरेको दुश्मन क्यों मानें श्रीर किस वजहसे मानें। इसलिए में चाहता हूं कि शांतिमें श्रापका यही मंत्र हो कि 'तू ईश्वर है, तेरे हजार नाम हैं।' मैंने बताया था कि हमारे धर्ममें विष्णुसहस्रनामका बड़ा चलन है; बिल्क में तो मानता हूं कि दुनियामें जितने धादमी हैं उतने ईश्वरके नाम हैं। ईश्वर, भगवान, खुदा, गाँड, होरमसजी कुछ भी कह लो उसीके नाम हैं। श्रीर इन सब नामोंसे भी वह ज्यादा है। इतने बड़े ईश्वरको, जिसे कोई पहचान नहीं सकता, उसका नाम लेनेसे रोकनेकी वात कोई कैसे कर सकता है? ऐसा करना तो निरा श्रविवेक है, श्रसभ्यता है, हिंसा है।

"मौनके साथ आप आंख मूंदकर बैठ सकें तो ग्रीर भी अच्छा। इतनी देरमें अगर उस भाईको समक्त आ जाएगी और वह रोकना नहीं चाहेगातो और प्रार्थना करेंगे, नहीं तो मुक्ते जो बातें बतानी हैं बताऊंगा।"

इसके बाद सारी जनता गांधीजीके साथ आंख बंद करके दो मिनिट-तक मौन बैठी रही। वातावरण ग्रत्यंत शांत श्रीर पवित्र था। दो मिनिट समाप्त होनेपर गांधीजीने कहा—

ग्राज मुक्तको वाइसरायके पास जाना पड़ा था, यह श्राप जानते ही है। डेढ़ घंटेतक हम वैठे और हमारे बीचमें बहुत ग्रच्छी-ग्रच्छी श्रौर कामकी बातें हुई। सभी बातें मैं यहां नहीं सुना सकता; पर एक बात बताऊंगा।

वाइसरायने मुभे कहा कि तुम मेरी श्रोरसे लोगोंको कह दो या तुम्हारा निजका विश्वास हो तो श्रपनी ही श्रोरसे कह दो कि 'मैं ब्रिटिश हकूमतको यहांसे ले जाने श्रौर इस मुल्कमें ब्रिटिशका राज खत्म करने श्राया हूं। एक दिनमें तो इतनी बड़ी हकूमत समेटी नहीं जा सकती। इतनी बड़ी फौज चुटकी बजाते-बजाते हटाई नहीं जा सकती। लेकिन यह भरोसा रखो कि ३० जून (सन् १६४८) के बाद हम यहां विलकृल रहनेवाले नहीं हैं। मैं इस कामको करनेके लिए यहां श्राया हूं। श्रौर जितना बन पड़ता है, उसे कर रहा हूं।

लेकिन तुम लोगोंके अखबारोंमें कैसी-कैसी बातें आती हैं, इसे देखकर में हैरान हो जाता हूं। मेरा काम रुक जाता है। एक तो तुम लोग आपसमें जड़ते हो और फिर उसमें अंग्रेजोंका दोष ढूंढते हो और उन्हें बदनाम करते हो। माना कि अंग्रेजी सल्तनतने आजसे पहले भूल की है; पर अब तुम्हारे भगड़ोंमें अंग्रेजोंका कितना हिस्सा था इस बातको तुम लोग भूल जाओ। अंग्रेजोंने 'ऐसा किया, वैसा किया' ऐसी बात रटते रहनेपर कुछ भी सही काम बननेका नहीं है। ऐसी बातें मत कहो। आगेके काममें पिछली बातोंकी चर्चा छोड़ो।

पर तुम्हारे अखबार ऐसा ही करते हैं श्रीर उनकी इन हरकतोंसे तो सारी बात बिगड़ जाती है। मैंने तो किसीसे कोई बात ऐसी नहीं कही थी, जिससे अखबारवाले कुछ जान लें। मेरे पासके रहनेवालोंमेंसे भी किसीने ऐसी बात नहीं कही है। हिंदुस्तानके लोगोंको थोड़ी-सी तो सभ्यता रखनी चाहिए। ग्रपने अन्ववारोंमें सुर्खियां भी वे ऐसी दे देते हैं कि वे बातको बहुत तोड़-मरोड़ देती हैं। यह किस ग्राधारपर लिख दिया है कि सीमाप्रांतमें खान-साहबका ग्रमल बंद हो जायगा ग्रीर फिर राष्ट्रवादी अखबार ऐसा लिखते हैं तो मुसलमान ग्रखबार उससे भी बढ़-बढ़कर सुर्खियां देते हैं।

इस तरह तो आपसी जहर और भी बढ़ जायगा। मैं यहां जहर बढ़ानेके लिए नहीं आया हं। आप लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई सब मिल-जुलकर रहने लगोगे तो उसमें हम ब्रिटेनवालोंका नाम अच्छा ही कहलाएगा कि जब छोड़ा तब सबको एक करके, मिलाकर छोड़ा।

वाइसरायने यह भी कहा—''मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानकें लोग अगर आजादी चाहते हैं तो उन्हें कुछ खामोशीसे रहना चाहिए। ऐसा करना हम नहीं चाहते कि हम चले जायं और आप लोग आपसमें लड़ते रहें। इसलिए सब बात सुलभानेकी मैं भरसक कोशिश करता हूं, नतीजा कुछ भी हो। तीस जून '४८ को हमें जाना ही है, इसमें कोई: शक नहीं है, उस बातको ध्यानमें रखकर मैं चलता हूं।

''मेरा एतबार करोगे तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने अंत:करणको पूछ-पूछकर हरेक काम करता हूं। यह ठीक है कि मैं जहाजी
बेड़ेका कमांडर हूं और हिंसा-शिक्तिपर विश्वास करता हूं, पर जैसे आप
ईरवरको मानते हैं वैसे मैं भी अपनी शिक्तिभर ईश्वरको मानता हूं और
मैं वही करता हूं, जो मेरी अन्तरात्मा मुक्ते सही बताती है। खुदाने मुक्ते
जैसी अकल दे रखी है उसीके मुताबिक चलनेवाला मैं हूं। इसके अलावा
मैं दूसरी तरहसे ब्रिटिशकी सेवा कर भी नहीं सकता।

"में अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सब लोग मिल-जुलकर काम करो। मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता, जिससे अल्पसंख्यकोंके साथ अन्याय हो जाय। वरना लोग कहेंगे कि हमने मुसलमान, पारसी, सिख आदिको दबाकर बहुसंख्यक हिंदुओंको सब कुछ दे दिया।

"हमारे जानेके बाद तुम लड़ना चाहोगे तो बीच-विचाव करने कौन आयगा? अभी तो में खामोशीसे समाधानका प्रयत्न कर रहा हूं, पर जब मेरा भीरज खतम हो जायगा तब मैं चुप न रहुंगा। अब तो रक्षा-सदस्य भी ग्रापका ही है। लेकिन उससे भी बात बनती दीख न पड़ेगी तो ग्रभी यहांका कमांडर तो ग्रंग्रेज है। गोरी फौज भी छोटी नहीं है ग्रौर उनके सिखाए ग्रादमी भी हैं। इन सबको लेकर में ग्रपने धर्मका पालन करूंगा, लेकिन वैसे ही ग्राप लोग मेरी वात मान लें तो मेरा काम क्छ ग्रासान हो सकता है।"

सो वाइसराय साहबका काम कठिन ही है, पर श्रंग्रेज लोग कठिन बातसे भागनेवाले नहीं होते।

ग्राप लोगोंको यह कहनेकी बात नहीं थी; पर मुक्ते लगा कि हम इतने सब मिले हैं तो ग्राज यही कह दूं ग्रीर ग्राप लोगोंकी मारफत ग्रख-बारवालोंसे भी कह दूं।

कल ही मैंने ग्राप लोगोंसे कहा था कि जबतक हमने माउंटबैटन साहबका विश्वास खोया नहीं है तवतक उनके बारेमें हमें कुछ भी इधर-उधरकी वात कहनी नहीं चाहिए। हम ठीक चलेंगे फिर भी ग्रगर बह् कुछ न करेंगे तो हम ग्रंग्रेजोंसे कह सकेंगे कि ग्रापके वाइसराय एकके बाद एक ग्राते तो हैं ग्राजादी देनेके लिए, परवे हमें दबाते ही चले जाते हैं।

यह सब हमें श्रसभ्य भाषामें कहनेकी जरूरत नहीं है। हरेक बात मीठी भाषामें कही जा सकती है। श्रगर हम श्रसभ्यता बरतते हैं तो श्रपना ही गला काट लेते हैं।

ग्रगर हम ग्रापसमें भी लड़ते ही रहते हैं तो उनका जाना कठिन हो जाता है। उनके हाथमें डिफेंस तो है, पर उससे तो वे बाहरके हमला-वरोंको रोक सकते हैं। जब हम श्रापसमें लड़ें तब वे किस तरह हमें रोकें? वे तो कहेंगें हिंदू मुसलमानोंको बुरे बताते हैं ग्रौर मुसलमान हिंदुओंको। उसमें वे क्या करें? उनको तो जाना है। हम लड़ते ही रहेंगे ग्रौर ३० जून ग्रा जायगी ग्रौर उनसे कुछ हो नहीं सकेगा तो हम कहेंगे ग्रब ग्रापका श्रीकार नहीं, ग्राप जाइएगा।

अगर वे रह जाते हैं तो फिर वे हिंदूको भी और मुसलमानको भी दोनोंको मार-मारकर भगड़ा करनेसे रोक सकते हैं और उन्होंने यह करके दिखाया भी। एक अंग्रेजके मारे जानेपर हजार-हजार आदमीको मौतके घाट उतार दिया गया है। पर जाते समय वे ऐसा नहीं कर सकते। इमलिए हमारा कर्त्तं व्य है कि उतके यहांसे जानेका काम हम अपने विश्वाससे श्रासान करें। उनकी मुसीवत बढ़ावें नहीं।

पर श्राज क्या है! खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, मुक्ते ग्रौर श्रापको तो मिल जाता है, पर करोड़ों ऐसे लोग मुल्कभर में पड़े हैं जिन्हें कुछ भी खाना नहीं मिलता, न कपड़ा मिलता है। श्राज मदरासके वजीर श्राए थे। उन्होंने बताया कि वहां बाढ़ श्रागई है ग्रौर फसल मारी गई है। खानेकी किल्लत है। श्रगर हम श्रापसमें न लड़ते तो गरीवोंको खाना पहुंचा सकते थे। खाना-पीना देनेके लिए हिंदू-मुसलमान नहीं देखे जाते— मुल्कके सभी लोगोंको वह देना होता है।

पर श्राज तो सबका एक ही काम हो .गया है—बस, काटो श्रीर मारो, वह भी वह्शियाना तरीकेसे। जो हिंदू मिले उसे मुसलमान मारे, जो मुसलमान मिले उसे हिंदू।

अगर हम ऐसे जंगली बन जाएं और कहें कि अंग्रेजोंके जानेके बाद हम अच्छे बन जायंगे तो यह सारा गलत खयाल है।

एक वात और बताता हूं। जनरल शाहनवाज ग्राज ग्राए थे। बिहारसे मेरे चले जानेपर भी वे वहांपर काम करते हैं। वेतन नहीं लेते। फिर भी बाकायदा पंद्रह दिनकी छुट्टी लेकर घर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहारमें जो मुसलमान लौटकर नहीं ग्राते थे और जिन्हें हिंदू पहले डराते थे वे भी ग्रव लौट ग्राए हैं; क्योंकि समभानेपर हिंदू ग्रपना धर्म समभ गए और उन्होंने मुसलमानोंके स्वागतके लिए लगातार दो दिनतक परिश्रम करके उनका रास्ता साफ किया और जो भोंपड़ियां दह गई थीं उनके बनानेमें भी योग दिया। दूसरे देहातोंमें भी ऐसा ही ग्रच्छा काम हुंग्रा है।

ग्रगर ऐसा ही चलता रहेगा तो विहारके भागे हुए सभी मुसलंमान लीट ग्रायंगे। उन्हें पैसेकी मदद तो सरकार देती है; पर हिंदुग्रोंको चाहिए कि उन्हें डरानेवालों, रोड़ा ग्रटकानेवालोंको वे समभावें। तब यह काम वन जायगा।

सार यह कि ब्राजकल जो 'काटो-काटो' की पुकार मची है उसकें

बीच भी ग्रच्छे ग्रादमी पड़े हैं। हरेक मुसलमान, हरेक सिख, हरेक हिंदू खराब नहीं है।

जिस तरह बिहारमें भ्रमन हुआ है इसी तरह डेराइस्माइलखांमें भौर सीमाप्रांतमें भी शांति होनी ही है।

श्रगर जिन्ना साहबने जो लिखा है, सही लिखा है, तो उन्हें वहांकी हुल्लड़बाजीको रोकना ही है। फौजके रोकनेसे वह हुल्लड़बाजी ककनेवाली नहीं है। लोगोंको समफानेपर ही वह रक सकती है। नहीं रकती तो उसका मतलब है या तो लोग जिन्ना साहबकी मानते नहीं, या जिन्ना साहब उसे रोकना नहीं चाहते।

लेकिन हम जिन्ना साहबके बारेमें उल्टी बातें क्यों सोचें? जरा काम होता नहीं दीखता तो दिलमें शक पैदा हो ही जाता है। ग्रगर में किसी बातपर दस्तखत कर्इ ग्रौर उससे उल्टा ही काम कर वैटूं तो वह शककी बात हो ही जायगी। इस तरह यहां भी शक हो जाता है। लेकिन हमें ग्राखिरतक देखना होगा कि जिन्ना साहब क्या करते हैं।

## : 09:

#### ६ मई ११४७

प्रार्थनाके समयतक गांधीजी जिन्ना साहबके यहांसे लीटकर नहीं ग्रा सके थे। उनके आदेशानुसार ठीक साढ़े छः बजे प्रार्थना शुरू की गर्द ग्रीर जनतासे पूछा गया कि आज कुरानकी श्रायत बोली जाय या नहीं? इसपर सिर्फ एक भ्रावाज आई कि 'नहीं।' तब दो मिनिटतक मौन प्रार्थना हुई। तत्परचात् गांधीजीका कलका लिखा हुआ यह संदेश सुनाया गया, जो वर्षाके कारण कल नहीं पढ़ा जा सका था:

में पापात्मा शैतानके हाथोंसे—ग्रपनेको—वचानेके लिए परमात्माकी शरण लेता हूं।

हे प्रभों! तुम्हारे नामको ही स्मरण करके मैं सारे कामोंको आरंभ करता हूं। तुम दयाके सागर हो। तुम क्रपामय हो, तुम अखिल विश्वके स्रष्टा हो, तुम ही मालिक हो। मैं तुम्हारी ही मदद मांगता हूं। आखिरी न्याय देनेवाले तुम्हीं हो। तुम मुफ्ते सीधा रास्ता दिखाओ; उन्हींका चलनेका रास्ता दिखाओ जो तुम्हारी कृपादृष्टि पानेके काविल हो गए हैं; जो तुम्हारी अप्रसन्नताके योग्य ठहरे; जो गलत रास्तेसे चले हैं, उनका रास्ता मुक्ते मत दिखाओ।

ईश्वर एक है, वह सनातन है, वह निरालंब है, वह अज है, अदितीय है, वह सारी सृध्टिको पैदा करता है, उसे किसीने पैदा नहीं किया है।

यह कुरानशरीफकी भ्रायतोंका तरजुमा है जो कि प्रार्थनामें पढ़ी जाती हैं। उसे पढ़नेकी शिकायत कोई कैसे कर सकता है, समभमें नहीं आता है। मैं तो कहूंगा कि इस प्रार्थनाको हम हृदयमें भ्रंकित करें तो वह वेहतर ही हो सकता है।

इससे अधिक भ्राज नहीं कहूंगा।

### : १= :

#### ७ मई १६४७

प्रार्थना-समामें ग्राते ही गांधीजीने सबसे पहलें श्रीमती उमादेवीके बारेमें पूछा कि क्या वे ग्राई हैं? वे वहां थीं। बापूजीके कहनेसे उन्हें मंच-पर उनके पास बैठाया गया। श्रीमती विभावरी बाई देशपांडेको भी गांधीजीने ग्रपने पास बुलाया ग्रौर कहा कि इन दोनों बहनोंने कुरान-शरीफकी ग्रायतें पढ़नेका विरोध किया है। बीस भादिमयोंकी सहीवाले एक पत्रका कि दो-एक ग्रादिमयोंके विरोध करनेपर सारी प्रार्थना रोकी नहीं जानी चाहिए उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा—ऐसा कहनेवाले बीस ही ग्रादमी थोड़े हैं! में तो समभता हूं कि भ्राप सब लोग (दो तीन हजारके करीब) जो विरोध नहीं करते ग्रौर खामोकीके साथ रोज यहां बैठते हैं उन सभीके मनकी बात यहीं है, जो इन बीस ग्रादिमयोंके दस्तखत वाली चिट्ठीमें लिखी हुई है।

लेकिन मैं ग्रापसे कहंगा कि श्रापको धैर्य रखना चाहिए । धर्मका पालन धैर्यंसे ही किया जा सकता है। हिंदू-धर्मने सहिष्णुताको बड़े महत्त्वका स्थान दिया है । शंकराचार्य महाराजने तो धीरज रखनेकी यान यहांतक बताई है कि 'एक तिनकेकी नोकपर बिंद-बिंदू करके सगुचे महासागरका सारे-का-सारा जल निकालकर उसे दूसरे गढ़ेमें भर देनेमें जो धैर्य चाहिए उससे बढ़कर धैर्य मोक्ष पानेके लिए हमें घारण करना चाहिए।' भ्रव भ्राप फल्पना कीजिए कि तिनकेसे नहीं राही, लोटा भर-भरकर ही ग्रगर एक आदमी समद्र खाली करने बैठता है, श्रीर दूसरी भोर उतना बडा गढा उस पानीको भरनेके लिए उसे मिल भी जाता है भीर वह भादमी सैकड़ों-हजारों वर्षतक जिंदा भी रहता है तो शायद उस अपार जलराशिको वह सोख सकता है; लेकिन फिर भी जो नया पानी समद्रमें ग्राएगा उसका क्या होगा ? फिर समृद्र सोखनेमें उसके पास कितना वैर्य चाहिए ? अर्थात् शंकराचार्यजीने मुमुक्षके लिए असीम घीरज बनाए रखनेकी बात कही है। उनका कहना यह है कि हमारा एक पैर तो हिन-हिनाते घोड़ेकी रकावमें फंसा हो; दूसरेसे हम जीनपर उछाल मारने ही वाले हों और गरुजीसे कहें कि 'गरुजी, ब्रह्म नया है, जरा बता तो दीजिए' तो वह बह्म नहीं जाना जा सकता। यहां हम सब जो आए हैं, जिज्ञात् बनकर आए हैं; यानी हम लोग मुम्झ हैं। पर क्या इतना धैर्य धारण करनेकी शक्ति हमारे पास है ? श्रगर नहीं है तो भी प्रार्थनाभरके लिए तो हम धैर्य धारण करें। इसमें हमारी क्या भच्छाई होगी कि एक ग्रोर तो बालक चीखता रहे और दूसरी ओर हम प्रार्थना करें ! ईश्वरको तो मनकी प्रार्थना चाहिए। मुंहकी बातको ही मान लेने-जैसा वह भोला नहीं है। प्रार्थनाका मतलब यह नहीं है कि जिह्नासे जो उच्चारा जाय उसे ही प्रार्थना कहा जाय ! ग्रीर उस उच्चारका भाग्रह भी हम तब नयों रखें, जब हमपर किसी प्रकारका खतरा न हो। क्या हम इतने भ्रादमी एक बालकको दबाकर, उसे इरा-धमकाकर धर्मका पालन करेंगे? धर्मका पालन तो बालककी बातको सह लेनेमें ही होगा। मुक्ते इस बातकी खुशी है कि आपने इतनी बड़ी भारी संस्थामें होते हुए भी शांति रखकर धर्मका पालन किया है ग्रीर ग्रज्ञान वालककी बातको सहन किया है।

परंतु श्राज तो वालककी बात नहीं, एक बहनकी बात है। मैं देखता हूं कि वह मेरी स्वीकृत लड़कीसे भी कुछ छोटी है। वह एक मंत्री महाशयकी धर्मपत्नी है। उसने जो चिट्ठी भेजी है, उसीकी चर्चा मैं श्राज पहले करूंगा।

इस चिट्ठीमें जो लिखा है उसमें हिंदू-धर्मका ज्ञान नहीं है, कोरा अज्ञान भरा है। इस तरह धर्मको बचानेकी जो चेष्टा की है वह वास्तवमें धर्मके पतनकी ही चेष्टा है। मैं सभी हिंदू और सभी सिख भाइयोंसे कहना चाहता हूं कि ये ऐसे गलत रास्तेको न अपनायें। मैं एक-एक करके इस बहनके प्रश्नोंका उत्तर दूंगा।

(१) मंदिरमें कुरान पढ़नेसे वह अपितत्र हो जाता है, यह कहना ठीक नहीं है। मंदिरमें ईश्वरकी स्तुति करना, अधर्म कैसे हो सकता है? कल यहांपर हिंदीमें 'ओज अबिल्ला' का अर्थ सुनाया तो किसीने उसका विरोध तो नहीं किया! क्या गीताका अनुवाद कोई अरबीमें सुनावे तो वह अधर्म हो जायगा? ऐसा कोई कहता है तो वह अज्ञानी है। सीमा- प्रांतमें एक नियम बना था कि कुरानका तरजुमा नहीं किया जा सकता; किंतु वहां अब डा० खानसाहन प्रधान मंत्री हैं, जो समक्षदार हैं। उन्होंने

हिंदू अमें से विका उमादेवी

धर्मपत्नी संचालक दैनिक राजस्थान समाचार ग्रौर मंत्री ग्रखिल भा० देशी राज्य हिंदू महासभा।

<sup>ै</sup>श्रीयुत महात्माजी, में श्रापकी यह सूजित कर देना चाहती हूं कि अन्तरात्माकी प्रेरणांसे में श्रापके सायं प्रार्थनामें कुरान पढ़नेका निम्न कारणोंसे विरोध करूंगी: (१) मंदिरमें कुरान पढ़नेसे उसकी पवित्रता श्रीर मर्यादा नष्ट होती है। (२) कुरानकी वर्मग्रंथ मानने- वालोंने बंगाल, पंजाब श्रादिमें राक्षसी श्रत्याचार किए हैं, उसे देखते हुए कुरान पढ़ना-पढ़ाना हिंदुश्रोंके लिए में महान् पाप समभती हूं। (३) किसी मस्जिदमें गीता या रामायण पढ़नेका साहस श्राजतक श्रापने किया है, ऐसा मासूम नहीं देता।

कहा कि कुरानका तरजुमा करनेसे तो उसका फैलाव होगा। उसे ज्यादा लोग पढ़ेंगे श्रौर समभेंगे। यहां इरि मंदिरमें खानसाहब नमाज पढ़ते हैं तो क्या यह मंदिर श्रपवित्र हो गया ? नमाजमें तो कुरानकी श्रायतें बोली जाती हैं तो क्या उनका बोलना पाप कहाएगा ?

- (२) यदि श्राप कहें कि मुसलमानोंने पाप किया है, तो हिंदुश्रोंने कौन-सा कम पाप किया है? बिहारमें जो हिंदुश्रोंने किया वह ग्राप लोगोंको जानना चाहिए । वहां उन्होंने श्रौरतोंको मार डाला, बच्चोंको मार डाला, उनके मकान जला दिए श्रौर उन्हें ग्रपने घरोंसे भगा दिया। इसपरसे ग्रगर कोई मुसलमान श्रावे ग्रौर कहें कि भगवद्गीता गढ़ने-वालोंने पाप किया है तो वह कितनी गलत बात होगी। थोड़े ग्रंशतक में यह मुननेको तैयार हो जाऊंगा कि मुसलमानोंने ग्रत्याचार किए हैं, पाप किया है। लेकिन मेरी समफ्तमें यह नहीं ग्राता कि कुरानको पढ़ने-वाला पापात्मा है, इसलिए वह चीज भी पापमय है। इस तरहसे तो गीता, उपनिषद्, बेद ग्रादि सब-के-सब धर्मग्रंथ पापके ग्रंथ साबित हो जाते हैं। गीतामेंसे भी ग्रलग-ग्रलग ग्रथ निकलते हैं। मैं जो ग्रथ करता हूं उससे कई लोग बिलकुल ही दूसरा ग्रथ लगाते हैं। मुक्तेगीतामें ग्रहिंसाकी ही बात दीखती है ग्रौर दूसरे कहते हैं कि गीताने ग्राततायीको मारनेका उपदेश दिया है। मैं क्या उनके मुंह बंद करने जाऊं? मैं उनकी बात सुन लेता हूं ग्रौर मुक्ते जो सही लगता है, करता हूं।
- (३) मैंने मस्जिदमें गीता नहीं पढ़ी है, वहां मैं ऐसा नहीं करता, यह कहनेका मतलब तो यही हुआ न कि मैं बुजदिल हूं ? मान लिया कि मैं बुजदिल हूं श्रौर मस्जिदमें मुसलमानोंके सामने अपनी प्रार्थना करनेमें बरता हूं। लेकिन अगर मैं एक जगह बुजदिल हूं तो हर जगह क्या बुजदिल बनूं ? क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां भी बुजदिल बनूं ?

पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं कई जगह मुसलमानों के घरमें ठहरता हूं। वहां बड़े आरामसे और बिना संकोचके नियमित प्रार्थना करता हूं। और वहां, नोआखालीमें, जब मैं घूम रहा था तो खास मस्जिद तो नहीं; पर विलकुल ही मस्जिदके पास मैंने अनेक बार प्रार्थना की है। एक बार तो मस्जिदके अहातेमें ही—मस्जिदके अंदरके

मकानमें भी—मैंने प्रार्थना की है। वहां तो मेरे साथ पूरा साज-बाज रहता था। ढोलकी भी बजती थी और तालियोंके साथ रामधुन भी होती थी। मस्जिदके श्रहातेमें जब प्रार्थना हुई तब मेरे पास ढोलक तो नहीं थी, परंतु वहां भी तालियोंके साथ रामधुन हुई थी। मैं वहांके मुसलमान भाइयोंसे कहता था कि जैसे आप रहीमका नाम लेते हैं वैसे ही मैं यहां रामनाम लूंगा। रहीमका नाम जो कहते हैं उन्हें रामनाम लेनेवालोंको रोकना नहीं चाहिए और उन्होंने मुक्ते रामनाम लेनेसे रोका नहीं था।

श्राप ग्रत्याचारकी बात करते हैं। नोग्राखालीमें काफी ग्रत्याचार हुए हैं; पर मैं कहूंगा कि नोग्राखालीमें मुसलमानोंने इतने ग्रत्याचार नहीं किए हैं जितने बिहारमें हिंदुओं के हाथों हुए हैं। मैं इस बातका गवाह हूं। मैं नोग्राखाली भी गया हूं श्रीर बिहारमें भी घुमा हूं।

मुसलमानोंके पास जाकर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा जो कहे वह गांधीको नहीं जानता। यह बेचारी उमादेवी क्या जानती है कि गांधी किस मसालेका बना है। मैं अपने लिए नहीं, इसकी वातपर लिजत होता हूं। उस मंत्री महाशयके लिए लिजित होता हूं कि वह हिंदू-धर्मसभाके मंत्री होकर ऐसे घोर अज्ञानको अपनाए हुए हैं! जब समुंदरमें आग लगेगी तो उसे कौन बुकायगा?

पर सही बात तो यह है कि इनका विरोध उस प्रार्थनासे नहीं है, अरवी भाषासे है। कल जब आपको कुरानकी आयतका अनुवाद सुनाया गया था तब आपमेंसे किसीको वह चुभा नहीं था। (फिर अनुवाद सुनाकर) लीजिए, मैं सारी प्रार्थना (ओज अबिल्ला) पढ़ गया और वह इन बहनको भी चुभी नहीं। इसमें उन्हें कोई पाप नहीं दीखता। अगर दीखता तो वे मुभे वयों पढ़ने दैतीं, रोक न लेतीं कि "चुप हो जाओ, हम यह सुनना नहीं चाहतीं।"

वह मुक्ते रोकोंगी भी कैसे! ईश्वरकी मैं और प्रार्थना कर ही क्या सकता हूं? क्या वह यह चाहती हैं कि मैं ईश्वरको 'श्रज' कहकर न पुकारूं? उसको श्रमर न मानूं? उसको निरालम्ब भी न कहूं? या यह न कहूं कि तू ही माजिक है? फिर मैं प्रार्थनामें कहूंगा ही क्या? तब वही बात जो हम प्रार्थनामें कहना चाहते हैं वह अगर अरबीमें कही

जाती है, तो वह पाप हो जाता है, ऐसा कहना कितने स्रज्ञानकी बात है! हमें इस घोर अंधेरेमेंसे वचना ही होगा।

तो हम ईश्वरसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, तू हमें ग्रंथेरेंसे बना ले। हमारे हिंदू-वर्मने तो प्रार्थनाके शब्द भी ऐसे ही रखे हैं कि 'तू मुफे ग्रंथेरेंमे उजालेमें ले चल' (तमसो मा ज्योतिर्गमय)। ऐसे अनुपम वर्मको हम न समक्षें भीर उसे पत्थर समक्तकर फेंक दें, यह मुफे बहुत बुरा लगता है। भौर यह बात दिलमें तब भौर भी ज्यादा चुभती है जब एक धर्मनेवककी पत्नी इस तरहमें धर्मको बिगाड़नेपर तुल जाती है। हमारे यहां तो पतिका धर्म बहुत ऊंचा माना गया है। पत्नीके विचारोंको गलत रास्ते वहने न देना उसका कर्त्तं व्य है। इन महाशयने तो अपनी पत्नीको भारी असहिष्णुताकी तालीम दी है। फिर धर्म कैसे टिक सकता है?

अगर हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो हिंदू-धर्म तो टिकनेवाला है ही नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं टिक सकेगा। अंग्रेज इसे छोड़कर चलें जायंगे तो भी हम हिंदुस्तानको नहीं बचा सकेंगे। आजाद हिंदुस्तानमें तो हमें भाई-भाई बनकर रहना है। आजके दुश्मन कल दोस्त बनेंगे। तब क्या आप अपने मुसलमान पड़ोसीको यह कहेंगे कि 'कुरान मत पढ़ो?' क्या ऐसा कहनेमें ही हिंदु-धर्मका दरजा बढ़ जायगा?

इसलिए मैं श्रापसे मौन प्रार्थना करनेके लिए कहता हूं। यदि इतने सारे श्रादमी शांत बैठकर प्रार्थना करते हैं, एक-दो व्यक्तिपर गुस्सा नहीं लाते तो हमारी शुद्धि हो जाती है, हम पित्रश्र बन जाते हैं।

श्राप लोगोंको मालूम ही है कि कल में जिन्ना साहबसे मिलने गया था। उनके साथ मेरी जो बातें हुई वह सब-की-सब तो बताई नहीं जा सकतीं। हम लोगोंने श्रापसमें निर्णय कर लिया है कि हमारी बातें सिर्फ हमारे बीच ही रहेंगी, श्रीर कहीं नहीं कही जायंगी। फिर भी बादशाह खानको, पंडित जवाहरलालको श्रीर जो हमारे नेता हैं, उनको तो मैंने उन बातोंका सार बता दिया है। यहां भी मैं उसका थोंड़ा-सा उल्लेख करूंगा। हम दोनोंने एक ही दस्तावेजपर दस्तखत किए हैं। उसमें दो बातें हैं। पहली यह कि राजनैतिक उद्देश्यकी पूर्तिके

लिए हम किसीको जोर-जबरदस्तीसे मजबूर नहीं करेंगे। हरेक पक्ष ग्रपनी बात एक-दूसरेको समभानेकी कोशिश करेगा ग्रौर डराने-धमकानेका सहारा कभी भी नहीं लिया जायगा।

• दूसरी बात लोगोंको मार-काट श्रीर श्रत्याचारोंसे रोकनेकी है। कल श्रखवारमें जिल्ला साहबके यहांसे जो विज्ञप्ति निकली है उससे ग्राप समभ गए होंगे कि हमारे बीचमें राजनैतिक मतभेद परा है। जिन्ना साहब पाकिस्तान चाहते हैं। कांग्रेसवालोंने भी तय कर लिया है कि पाकिस्तानकी मांग परी की जाय, लेकिन उसमें पंजाबका हिंदू व सिखोंका इलाका श्रीर बंगालमें हिंद-इलाका पाकिस्तानमें नहीं दिया जा सकता। केवल मुसलमानोंका हिस्सा ही हिंदुस्तानसे ग्रलग हो सकता है। लेकिन मैं तो पाफिस्तान किसी भी तरह मंजूर नहीं कर सकता। देशके ट्रकडे होनेकी बात वर्दास्त ही नहीं होती। ऐसी तो बहत-सी वातें होती रहती हैं जिन्हें में बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी वे रकती नहीं, होती ही हैं। पर यहां बर्दाश्त न हो सकनेका मतलब यह है कि मैं उसमें शरीक नहीं होना चाहता, यानी मैं इस बातमें उनके वशमें ग्रानेवाला नहीं हं। अगर वे पाकिस्तान बनाना चाहें तो वे अपने और भाइयोंसे सुलक्ष लें। में किसी एक पक्षका प्रतिनिधि बनकर बात नहीं कर सकता। मैं सबका प्रतिनिधि हं। सारे हिंदुस्तानमें जितने हिंदु हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने सिख ग्रीर पारसी हैं, जैन ग्रीर ईसाई हैं, उन सबका दस्टी बनने-का मेरा प्रयत्न है। अगर दस्टी नहीं बन सका हं या बनने लायक नहीं हं तो भी में चाहता हं कि मैं ट्रूटी बने। इसलिए मैं पाकिस्तान बनानेमें हाथ नहीं बंटा सकता। जिन्ना साहब जो करना चाहते हैं उसको पूरी तोरसे खतरनाक चीज रामभते हए यह कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें पाकिस्तानकी स्वीकृतिके वस्तखत दे दूं। यह बात मैंने घीरजके साथ उनको सना दी। हम ग्रापसमें लड़े नहीं। माधर्यसे ही हमने ग्रापसमें बातें कीं।

मैंने जिन्ना गाहवमें ग्रदबके साथ कह दिया कि हिंसाके बलपर वे पाकिस्तान नहीं ले सकते। वे मुफ्तको पाकिस्तान देनेके लिए मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर तो मुफ्ते सिवाय ईश्वरके कोई कहीं भी नहीं कर सकता। अगर समभा-बुभाकर वे लेना चाहें तो पाकिस्तान ही क्यों, सारा हिंदुस्तान भी ले सकते हैं।

शांतिकी दरवास्तमें मैं उनका साभीदार बना हूं श्रीर इसको कार-श्रामद करनेके लिए मैने जिन्ना साहबसे कहा है कि 'मुभसे जितना काम श्राप लेना चाहें ले सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो इस बातके लिए हजार दर्फ भी मैं श्रापके साथ चला श्राऊंगा।'

में आपको यह भी बता दूं कि जिन्नाके पास जानेसे सभीने मुक्ते रोका था। सबने मुक्तसे कहा कि जिन्नाके पास जाकर उससे लाओगे क्या? गैं कहां कुछ लेनेके लिए उसके पास गया था? मैं तो उसके दिलकी बात जानने गया था। अगर मैं वहांसे कुछ लाया नहीं हूं तो मैंने वहां जाकर कुछ गंवायाभी नहीं है। मेरातो उनसे मित्रताका दावा है। आखिर बेभी तो हिंदुस्तानके ही हैं। मुक्ते सारी जिंदगी हर हालतमें उनके साथ बसर करनी है। मैं कैसे उनके पास जानेसे इन्कार कर दूं?

हमें मिलकर ही रहना होगा। मिलकर रहनेके लिए भी किसीके ऊपर आपको बल-प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि वे लोग पाकिस्तान चाहते हैं तो वे हमें समक्षावें। ग्रौरोंको भी वे समकावें कि पाकिस्तानमें सबका फायदा है तो जरूर ही उनकी बात मान सकता हूं। लेकिन मजबूर करकें वे मुक्ससे लेना चाहें तो मैं 'हां' नहीं कह सकता।

ग्राप पूछेंगे कि हिंदुस्तानका बंटवारा वयों नहीं होना चाहिए ? उसमें हानि क्या है ? तो में बता सकता हूं। मेरा दिमाग खाली नहीं है। उस बारेमें बहुत कुछ वातें मेरे दिमागमें हैं। पर वे बातें ग्राप पढ़-सुन लें। ग्राज मैं बहुत काफी समय ग्राप लोगोंको दे चुका।

अब मैं कलकत्ता जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि वहां जाकर मैं क्या कर पाऊंगा, कितनी देर वहां रहूंगा और कब लौटूंगा। यहां मैंने कह रखा है कि जब भी जवाहरलालजी, कृपलानीजी या वाइसराय भी, मुभे बुलवा भेजेंगे, मैं आ जाऊंगा और मुभे आशा है कि आपके दर्शन मुभे फिर मिलेंगे।

तबतक अच्छा हो कि आप समभ लें कि मुभे प्रार्थनासे रोकनेमें कोई फायदा नहीं हो सकता। मुभे तो खामोश रहनेका फायदा मिल जाता

है। आप जो लोग अपने गुस्सेको दबाकर शांत रहे हैं जनको भी कम फायदा नहीं गिला है, पर रोड़ा अटकानेवाले घाटेमें ही हैं। आप लोगोंको चाहिए कि आप उन्हें समकावें। आपको याद होगा कि उस वार जब प्रार्थनामें गड़बड़ हुई थी हिंदू महासभाके मंत्रीने उन लोगोंको समकाकर शांत किया था, उसी तरह अब भी इन्हें समकावें। दबाकर नहीं, मारपीट-कर नहीं, पर खामोशीके साथ समकावें कि गांधी जो प्रार्थना करेगा उसमें धर्म ही है, अधर्म नहीं। अगर न समक्तें तो मुक्ते धीरज है। में मौन ही प्रार्थना कर लूंगा। इस मंदिरमें भी अपने अक्तें में वह प्रार्थना करूंगा ही। परसोंके दिन जब बारिश थी तब यह प्रार्थना भलीभांति हुई। वही यह मंदिर था और वे ही हिंदूभाई थे; पर आज फिर विरोध हो गया। यह है हमारी हालत, जो बिलकुल ही गई-गुजरी है।

इसलिए मेरी विनती है कि आप लोग श्रहिसक दृष्टिसे चेष्टा करके इन लोगोंको इतना समभा दें कि वे मुभसे कहें कि खुले दिलसे हगारे साथ आप यहांपर प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे अरबीमें करें, फारसीमें करें या संस्कृतमें करें।

श्रव श्राप दो भिनट शांति रखकर मौन प्रार्थना करें। श्रांखें भी बंद हों तो अच्छा।

# : 38:

## २५ मई १६४७

भाइयो श्रीर बहनो,

श्राप जानते हैं कि प्रार्थनामें शांति रखनी चाहिए। श्राप लोगोंने यहांपर शांतिका जो स्वाद चलाया है वह श्रापके जरिएसे लोग सब जगह श्रपना रहे हैं। श्रापको यह जानकर खुशी होगी कि इस बार बंगालमें बहुत बड़ी-बड़ी प्रार्थना-सभाएं भी शांतिसे हुई। वैसे मैं

<sup>&#</sup>x27; म मईसे २४ मईतक गांघीजी बंगाल और बिहार-प्रवासमें रहे।

जब प्रवास करता हूं, लोग जमा हो जाते हैं और प्रेमके वश होकर जोरोंमें नारे लगाते हैं, मानो चीखते हैं। मैं इस प्रेमको समक्त तो सकता हूं; पर अब मेरा शरीर इस शोर-गुलको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछली प्रार्थना-सभाओं में गड़बड़ी होने-पर भी शांति बनाए रखी और औरोंके लिए अच्छा उदाहरण पेश किया। जैसे बंगालकी प्रार्थना-सभामें शांति रही वैसे ही बिहारमें भी रही। वहां तो बहुत अधिक लोग जमा हो जाते थे। ऐसी भारी गरमीमें मैं हर जगह जा सकूं ऐसा अब मेरा शरीर नहीं रहा है। इसलिए बिहारमें रोजाना घंटा-छेढ़ घंटा रेल या मोटरमें यात्रा करके में अलग-अलग जगह चला जाया करता था और वहां प्रार्थना होती थी। एक जगह एक नदीके किनारे करीब एक लाखसे भी ज्यादा लोग जमा हो गए थे। हर बार नए-नए आदमी वहां चले आ रहे थे और जय-ध्विन करते रहते थे।

इसलिए इतना कोलाहल हो गया कि मैं प्रार्थना न कर सका। लेकिन इस एक जगहके अलावा बिहारमें नियमसे मेरी प्रार्थना होती रही। विहारकी सभा बंगालमे भी बड़ी हुआ करती थी। वहांके लोग मुभे जानते हैं, लेकिन फिर भी मुभे देखने चले आते हैं। हम चालीस करोड़ लोग कहांतक एक व्यक्तिको जरा देर देख-सुनकर याद रख सकते हैं? लोग मुभे देखनेकी हरदम इच्छा रखते हैं कि देखें तो सही कि गांधी कैसा है ? आया उसके पूंछ है, सींग है, या क्या है ? और इस तरह अनिनत आदमी वहां जमा हो जाते थे। यद्यपि वहां इतने थोड़े मुसलमान हैं कि हिंदू ओर कर सकते थे कि हम अरबीमें प्रार्थना सुनना नहीं चाहते, पर वहां इतने बड़े मजमेमें एंक भी आदमीने ऐसा नहीं कहा। कहता भी क्यों ? ऐसी कौन-सी वजह है जो मैं कुरान न कह सक्तं।

आप भी यहां शांति रख रहे हैं; लेकिन आप शांतिके साथ अशांति भी पैदा कर देते हैं। यहांकी ही तरह बंगालकी सभामें भी एक लड़केने प्रार्थना रोकनेकी जुर्रत की; पर मैंने सीचा कि यह तो आहिसाके नामपर हिंसा होने जा रही है। मैंने उसकी बातपर ब्यान न दिया। वह समभ

१ पटनाते छः मोल दूर दोनापुर नामक स्थानपर।

गया श्रीर शांत हो गया। यह श्रःछी बात शी कि नहां पुलिसने वीचमें दलल नहीं दिया था। वहां खादी-प्रतिष्ठानमें ही प्रार्थना हुश्रा करती थी श्रीर बहुत ग्रादगी होनेगर भी हमेशा शांति रहती थी।

यहां प्रार्थनामें रकावट डालनेका शिलसिला चला है। अब बहनोंने चिट्ठी लिखना शुरू किया है। आज एक बहनका पत्र मराठीमें आया है। उसमें यह लिखती हैं कि आप मंदिरमें कुरानका पाठ करें यह मुक्ते मान्य नहीं है, यानी वह कहना चाहती हैं कि आप लोगोंको सबको वह मान्य नहीं है, क्योंकि कुरान बोलनेवालोंने हजारों स्त्रियों और वे गुनाहोंपर अत्याचार किया है।

लेकिन अब भें इस एकावटके कारण प्रार्थना छोड़ देनेवाला नहीं हं। श्रहिसा कोई चीज नहीं है जो किसी कामको परा होने ही न दे। श्रहिसाके नामपर हिंसाका रोल होता रहे और मैं उसे देखता रहं, यह मकसे नहीं हो सकेगा। इसलिए अब अगर वह वहन कीलाहल मचायगी तो भी मेरी प्रार्थना चलेगी ही। मैं उस बहन ग्रीर उसके पति महावायसे, यदि वे यहां हों, तो कहता हं कि ऐसी ग्रविनय हमें शीभा नहीं देती। एकके कारण हजारोंको हम तकलीफ दें! उनकी प्रार्थना मान्य नहीं है तो उन्हें यहां धाना नहीं चाहिए। फिर भी अगर वह बहन शोर मचायगी तो उसे भी कोई हाथ न लगायगा। वह निष्टर रहे। पुलिस भी अगर यहां हो तो वह भी उसे न पकड़े। ग्रगर उसकी या उसके दो-तीन साथियोंकी आवाजें याती रहेंगी तो उसको मैं सहन कर लुंगा ग्रीर प्रार्थना करूंगा। श्राप लोगोंने भी बहुत सहन किया। मुभे उम्मीद है कि आप लोगोंमें इस बहुन-की-सी मान्यतावाले न होंगे। अगर श्राप सब ऐगी मान्यतावाले हों तो फिर में कहंगा कि प्रार्थना मेरे साथके ये लड़के नहीं करेंगे, मैं खद करूंगा ग्रीर ग्राप सब मिलकर मुक्त श्रकेलेकी मार डालें। में हँसते-हँसते राम-राम करते मरूंगा। जब भ्राप इतने सारे हों तब मैं श्रकेला भ्रापको मार तो नहीं सकता और न पुलिस ही भापको ऐसा करनेसे रोक सकती है। लेकिन मुभे आशा है कि इस बहनको छोड़कर और कोई नहीं हैं जो क्रानके खिलाफ हो। मैं आपसे कहंगा कि आप उस बहनकी चीख-पुकार-पर ध्यान न दें। कोई उसे छुए तक नहीं। प्रार्थना शांतिपूर्वक होने दें।

(इसके बाद प्रार्थना हुई। सारी प्रार्थना होनेके बाद गांधीजीने

कहाः) मैं उस बहनको भुवारकवाद देता हूं कि उसने इतनी वातपर संतोष कर लिया कि मैंने उसका पत्र ग्राप लोगोंको सुना दिया। कल भी यही सिलसिला चलेगा। विरोध करनेवालोंकी बात सुना दी जायगी, पर प्रार्थना होगी ही। लेकिन मैं ग्राशा करता हूं कि कल ऐसा कोई न होगा जो प्रार्थनामें वाधा डालना चाहता हो।

मैं ग्रापसे कहना चाहता हूं कि बिहारमें हिंदुग्रोंने कम गुनाह नहीं किया, यह श्राप समक्त लें। वहांपर नोग्राखालीका बदला ही नहीं, उससे ज्यादा किया गया। श्रीर फिर यह सिलसिला ऐसा चला कि डेराइस्माइलखां तक पहुंच गया। बिहारके हिंदुग्रोंने जो अत्याचार किए उसपरसे मुसलमान अगर कहने लगे कि हम तुलसीदासर्जाकी रामायण नहीं पढ़ने देंगे, गीता, उपनिषद् या येद भी नहीं पढ़ने देंगे, श्रगर आप उसे बोलना चाहें तो अरबीहीमें बोलें तो क्या वह ठीक बात होगी? ऐसा कहनेवाले मुसलमानोंसे मैं पूछूंगा कि गीता श्रीर रामायणने श्रापका क्या बिगाड़ा है और वेद जो प्राचीन-से-प्राचीन ग्रंथ है, उसने क्या गुनाह किया है? रामचंद्रजीने उसको क्या नुकसान पहुंचाया है? यही बात कुरान और मुहम्मद साहबके लिए भी है कि उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? इसलिए श्राप समभोंगे कि चूंकि मैं रामायण तथा गीता पढ़ना चाहता हूं इसी वास्ते कुरान भी पढ़ना जरूरी समभता हूं।

अब आप यह सुनना चाहेंगे कि मैंने कलकत्ता और पटनामें क्या किया? कलकत्तामें क्या हुआ यह मैं अभी पूरा नहीं बता सकता। वहां मैं सुहरावर्दी साहबसे मिला और उनसे बातें कीं। अब देखना होगा कि उन बातोंका नतीजा क्या आता है। जो कुछ हो, लोगोंने इतना महसूस किया कि मेरे वहां जानेसे उन्हें कुछ तसल्ली मिली है। वहां शरत बाबू भी कोशिश कर रहे हैं। पर अभीतक वहां मार-काट बंद नहीं हई है।

विहारमें भी सुधार श्रिषक नहीं है, शरणार्थी लोग श्रपने घरोंपर लौट रहे हैं, पर अभी न हिंदू, न मुसलमान एक दूसरेके लिए बेखीफ हुए हैं। वे अबतक यह नहीं कह सकते हैं कि श्रव हमें डर नहीं है या श्रव हम कुछ ज्यादती करेंगे ही नहीं। फिर भी वहांकी फिजा सुधर ही रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवारा यह है कि मैं यहां क्यों आया ? सच बात यह है कि मैं नहीं जानता कि क्यों आया ? लेकिन एक बात साफ है। मेने जब बरसों-तक कांग्रेसकी सेवा की है तब वे लोग मुफ्रे एक सेवकके नाते याद कर लेते हैं। वे मेरी बात सुगना चाहते हैं, फिर चाहे वे उसे मानें यान मानें।

लेकिन इतना मै आपको कह देना चाहता हूं कि लदनकी तरफ देष्यनेका जो रवैया चल पड़ा है वह ठीक नहीं है। हमारी आजादी लंदनसे आनेवाली नहीं है। हिंदुस्तानकी आजादीका कोहेनूर औरोंके हाथोंसे मिलनेवाला नहीं है। अपने ही हाथोंसे यह लिया जा सकता है।

मैं उस कोहेनूरकी बात नहीं करता हूं जो लंदन टायरमें रखा हुआ है; मैं अपने देशके स्वतंत्रतारूपी कोहेनूरकी बात करता हूं। यह कोहेनूर हमारे पास ग्रा रहा है। ग्रव जी चाहे तो उसे हम फेंक दें, या जी चाहे तो उसे अपनाकर अपने पास रख लें। जैसा भी कुछ करना हो वह हमारे अपने ही हाथकी बात है, दूसरेके हाथकी नहीं।

फिर हम माउंटवेटन साहबकी श्रोर क्यों देखें ? क्या इस ताकमें रहें कि वे इंग्लैंडसे हमारे लिए क्या लायंगे ? लेकिन हमारे श्रखवार तो उन्हीं बातोंमे भरे रहते हैं कि माउंटबेटन साहब लंदनसे यह लानेवाले हैं, वह लानेवाले हैं। हम श्रपने ही वलको क्यों न देखें।

दूसरे अल्पसंख्यकोंका क्या होगा ? मान निया कि हिंदू, सिख आदि इंग्लैंडकी ग्रोर नहीं भांकना चाहने, पर मुसलमान उन्हींकी ग्रोर देख रहे हैं तो क्या फिर हिंदू-सिख भी उस ग्रोर देखने लग जायं ? यदि वे देखें ग्रीर उनकी कुछ सुनवाई माउंटबेटन साहव कर भी लें तो दूसरे हिंदुस्तानियोंका क्या होगा ? पारसी, जो संख्यामें बहुत थोड़े हैं, उनकी ग्रात सुननेकी माउंटबेटनको क्या पड़ी है ? श्रीर हिंदुस्तानमें दूसरे भी कितने लोग हैं, जिन्हें न वाइसराय पूछते हैं, न दूसरे कोई।

इस हालतमें मेरा धर्म मुक्तको पालन करना है। यानी हिंदुस्तानका धर्म हिंदुस्तानको पालन करना है श्रीर इस तरह अपनी श्राजादी लेनी है।

आज हममें बाज लोग दीवाने बन गए हैं। सच्चा बननेके लिए ही आप और हम प्रार्थनामें आते हैं। सच्चा बननेके लिए चाहिए कि हम एकमान्न ईश्वरके ही गुलाम बनें। और किसीके गुलाम न बनें। फिर आजादी हमारी अपनी ही है। नया हम भी दीवाने बन जायं? ग्रीर जयतक वह चंद दीयाने ठीक न हो जायं तबतक यथा आप यह चाहेंगे कि माउंटबेटन उनपर श्रवना श्रंकुश रहीं ग्रीर यहां बने रहें?

में यह पसंद नहीं करता। मैंने दूसरी ही वात लिखाई है। मैं यहां सन् सोलहमें श्राया श्रीर तबसे मैंने कहा है कि हर कोई अपनेकों देखे। श्रगर हम ऐसा करेंगे तो इंग्लैंड ही क्या, श्रमरीका श्रीर रूस—तीनों मिलकर भी हमें मिटा नहीं सकते। हमारे जन्म-सिद्ध अधिकारकी जो चीज है वह हमसे कोई छोन नहीं सकता। शाजादी हमारी है श्रीर हम सच्चे बनेंगे तो उसे हमारे पास श्राना ही है।

#### : 20 :

## मोमवार, २६ मई १६४७

#### (लिखित प्रवचन)

मैंने श्राजका भाषण लिख डाला। उसके बाद करीब पांच बजे कल-वाली बहनका खत श्राया है कि मैंने यचनका भंग करके कल प्रार्थना करवाई। मुक्ते ऐसा खयाल तक नहीं है। मैंने विनय किया, विरोधियोंकी रक्षाके लिए संयमका पाठ दिया। श्रापने उसे स्वीकार किया। श्रव भी ऐसे विरोधके कारण प्रार्थना बंद करें तो विनय श्रविनय होगी श्रौर उदारता कृपणताका रूप लेगी। श्रहिंसाका यह लक्षण कभी नहीं है। इसलिए वह बहन पाफ करे। प्रार्थना होगी।

मैंने कल आपसे जो कहा था, श्राज वही चीज फिर दोहराता हूं। सामूहिक प्रार्थना हमारा खास फर्ज है। इसे फटसे छोड़ा नहीं जा सकता। श्रगर सामूहिक प्रार्थनाके बारेमें कोई विरोध उठाता है और उसका ऐसा करना अपराध ही है—तथा उसपर हमला होनेका खतरा पैदा हो जाता है तो मूक प्रार्थना अच्छी है। श्राप लोग तो मेरी विनय सुनकर बराबर पूरी तरह शांत रहे और उन विरोधियोंको आपने नहीं सताया;

पर जब भैंने देखा कि हमारे इस संयमका दुष्पयोग होने लगा है तब मैं दे दूसरा रास्ता श्रीक्तियार किया। श्रीर मुभे यह देखकर खुणी हुई कि विरोध उठानेवाली बहन भी जांत रही। उनके मनमें कुछ भी हो, में याशा करता हूं कि जांति जारी रहेगी। इतनी सम्यता तो हममें होनी चाहिए। श्रामेचे लिए भी मैं श्रापसे यह कहूंगा कि श्रगर कोई विरोध करे तो श्राप श्रपनी प्रार्थना जारी रखें श्रीर साथ-ही-साथ विरोध करनेवालेकी श्रीर उदार रहें, रोप न करें।

मैंने कल आपसे कहा था कि हमें यह शोशा नहीं देता कि हम लंदनकी और ताकते रहें। अंग्रेज लोग हमें आजादी गहीं दे सकते। वे तो हमारे कंशोंसे उतर सकते हैं। ऐसा करनेका उन्होंने बचन तो स्या ही है। आआदीको सम्हालना और उसे रूप-रेखा देना हमारा काम है। यह हम कैंगे कर सकते हैं? मैं समभता हूं, जदतक हिंदुस्तानमें अंग्रेजी राज है तवतक हम ठीक तरह नहीं सोच सकते। हिंदुस्तानमें अंग्रेजी राज है तवतक हम ठीक तरह नहीं सोच सकते। हिंदुस्तानमें नकशेको बदलना ब्रिटिश सरकारका काम नहीं है। उसका बाम तो यह है कि वह अपनी निश्चित की हुई तारीखके दिन या उसके पहले चली जाय। हो सके तो हिंदुस्तानको अच्छी तरह अपना कारबार चलाते हुए छोड़कर जाए; मगर अराजकताका खतरा हो तो भी उसे तो चला ही जाना है।

एक और कारण भी है कि बाज हिंदुस्तानकी शकलमें किसी किस्मका फेर-फार न निया जाय। कायदे ब्राजमने और मैंने एक अपील निकाली है कि राजनीतिक मकसद हाशिल करनेके लिए हिंसाका इस्तेमाल न किया जाय। भ्रगर उस अपीलके बावजूद लोग पागल बनकर वड़ी किस्मकी हिंसा करते रहें ब्रोर ब्रिटिश सत्ता उसके सामने भुक जाय, यह समभकर कि एक दका पागलपन निकल जानेपर सब ठीक हो जायगा तो वह यहां खूनी विरासत छोड़ जायगी और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया उसे गुनहगार मानेगी। मैं हरेक देशप्रेगीसे भीर ब्रिटिश सत्तासे भी, अनुरोध करूंगा कि कितनी भी हिंसा हो तब भी वह बैबिनेट मिशनके पिछले सालके १६ मईके दस्तावेजपर कायम रहकर हिंदुस्तानको छोड़ दे। श्राज ब्रिटिश सत्ताकी मौजूदगीमें खून,

कतल, आग और उससे भी बुरी बातें देखकर हम नीचे गिरते जा रहे हैं। जब अंग्रेजी सत्ता चली जायगी तब गेरी उम्मीद है कि हममें साफ विचार करनेकी ताकत आयेगी और तब हम जैसा ठीक सगभतो होंगे एक हिंदुस्तान रखेंगे या उसके दो या ज्याता टुकड़े करेंगे। और अगर हम तब भी लड़तें ही रहेंगे तो भी मुक्ते यकीन है कि हम आजकी तरह नीचे नहीं गिरंगे; हालांकि हिंसाके साथ कुछ-न-कुछ गिरावट तो होती ही है। मैं तो निराजामें भी आशा रखता हूं कि आजाद हिंदुस्तान दुनियाको हिमाका और एक नया पाठ नहीं पढ़ायगा। यह पहले ही बुरी तरह बेजार है।

### : २१ :

#### २७ मई १६४७

भाइयो ग्रार बहनो,

उस महाराष्ट्रीय बहनका लंवा खत धाज भी भ्रागा है। इसमें उसने शिकायत की है कि स्वयंसेवकोंने उसे रोककर उभित नहीं किया। उसने यह भी लिखा था कि कुरानमें गैर-मुस्लिमोंको मारनेकी बात लिखी है, इसलिए उसे नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान भैने पढ़ा है भीर उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है; बिल्क उसमें तो लिखा है कि गैर-मुस्लिमोंग भी मुहब्बत करो। उसके पढ़नेवाले इस वातको न मानें तो कुरानका क्या दोष? हमारे यहां भी तुलसी-रामायण, गीता, वेदमें जो लिखा है उसका पालन कीन करता है?

में धर्मके नामपर अधर्म करना नहीं चाहता। में एक-एक शब्द ईश्वरसे डरकर मुंहसे निकालता हूं। मुक्ते उस बहनके लिए दर्द हो रहा है कि वह जो बात जानती नहीं वह क्यों लिख रही है ? क्यों वह दूसरेके कहनेपर मान लेती है कि कुरानमें यह लिखा है, वह लिखा है ? किंतु आप अपना मन दृढ़ करें। उसके विरोध करनेपर भी प्रार्थनामें ध्यान दें। अगर आप सव उसकी तरह कहेंगे तो मैं अकेला ही मरते वमतक प्रार्थना करूंगा। उस पत्रमें दूसरी शिकायत यह थी कि पुरुष स्वयंसेवकोंने उसको हाथ लगाकर हटाया था। इसपर मेरा कहना यह है कि गेरी दृष्टिसे इसमें कोई हर्जकी वात नहीं है। स्वयरोवकोंका धर्म है कि गड़वड़ी मचानेवालेको, फिर वह स्त्री हो या पुरुप, रोकें। हां, स्त्रीपर वे हाथ न चलावें, मारं नहीं। ठंडे दिमागसे समक्षावें। जब गनमें किसी किस्मका विकारका भाव न हो तब स्त्रीको छू देनेमरसे कोई पाप नहीं हो जाता। मैं भी लड़िक्योंके कंधोंपर हाथ रखकर चलता हूं, तो क्या में गुनाह करता हूं? मेरी तो ये सब बेटी-जैसी हैं। अगर मेरे मनमें मैला विवार पैदा हो तो वह जरूर पाप कहलायगा। स्वयंसेवक भी जब सभाकी व्यवस्था करें तो हरेकको अपनी माता या बहन समक्षकर राभामें आनेवाली बहनोंसे यरताव करें। जैसे पुत्र अपनी गाताको छुए, वैसे यह भी छू सकता है, यह उसका करांव्य है।

(इसके बाद प्रार्थना शुरू हुई। तव उस बहनने कहा, "बंद करो प्रार्थना, बंद करो.।" सुनकर गांधीजी मुस्करा दिए श्रीर प्रार्थना चलाते रहनेका आदेश दिया।)

प्रार्थनाके बाद गांधीजीने कहा-प्राज समय तो काफी हो गया है, मतः मुभे जो कहना है जल्दी ही पूरा करूंगा।

श्राप तो जानते हैं कि मैं बिहारमें काम करता हूं। वहां गुरालमाग बहुत कम हैं। मुश्किलसे चीदह फी-सदी होंगे। उथर नोश्राखालीमें हिंदुश्रोंकी तादाद इसी तरह कम है। नोश्राखालीके कामके सिलसिलेमें में बिहार चला गया।

विहारमें जो भाई काम कर रहे हैं उनकी तरफसे टेलिफोन आया है कि अभी वहां जूनकी वात चल पड़ी है। इसी तरह पहले भी जब विधान-परिषद् होनेवाली थी तब नी तारीखके बारेमें डर पैदा हो गया था और हर जगहसे पत्र आते थे कि हम क्या करें। नोआखालीमें तो यहां-तक धमकी दी जा रही थी कि पिछले (नवम्बरके) दंगेमें कई हिंदुओं को जिंदा ही छोड़ दिया गया था; पर अबकी बार तो सारे-के-सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जायगा। तब मैंने उनसे पूछा था कि आप चाहें तो में वहां पहुंच जाऊंगा और वहांगर अधिक क्या कर सक्ंगा, अपनी

श्रकेली जान ही दे सकता हूं। पर उन लोगोंने मुफे नहीं बुलाया और श्रगर आफत आए तो उसे फेलनेको वे तैयार हो गए। असलमें मैं तो मानता ही नहीं कि सारे-के-सारे हिंहुओंको मुसलमान बनानेकी बात कभी भी कामयाव हो सकती हैं।

उसी तरह बिहारमें भी मुसलमानांको डरनेकी कोई बात नहीं, दो जूनकी हम फिक क्यों करें? हम क्यों सोचें कि वाइसराय जंदनसे क्या ला रहे हैं? माना कि वाइसराय साहब हमारे लिए बहांसे लड्डू ला रहे हैं तो भी मैं तो कह चुका कि वह हमारे किस कामका है! हमारे कामकी चीज तो बही होगी, जो हमने अपने आप पैदा की होगी।

मैं पूछता हूं, विहारके मुसलमान क्यों डरें ? हिंदुघोंको भी, जो राम-राम रटते हैं, उन्हें ग्रपने रामकी कुछ परवाह होगी कि न होगी ?

इसी प्रकार सिंधके हिंदुओं को डरनेका क्या कारण है ? क्यों डरें ? वहांसे मेरे पास क्त ग्राया है कि हिंदू डर रहे हैं। डर छोड़ कर वे 'राम-राम' क्यों नहीं करते ? वहांके लोग मुफे बुलाते हैं। मैं कई बरससे सिंध नहीं गया हूं, पर सिंधी भाइयों से मेरी इतनी घनिष्ठता रही है कि एक बार मैं अपनेको सिंधी कहा करता था। दिखण ग्राफीका में भो मेरे साथ सिंधी लोग थे। सिंधी, मारवाड़ी, पंजाबी सभीने मेरा साथ दिया है। उनमें ऐसे भी थे जो शरावतक पीते थे ग्रीर दूसरी चीज भी खाते थे। उन चीजोंको छोड़ नेमें वे ग्रापनी मजबूरी महसूस करते हुए भी श्रपनेको हिंदू बताते थे। उन सबसे मेरी दोस्ती थी। उनमेरें एक भाई लिखते हैं कि क्या तुम मुफे व सिंधको भूल गए ? पर मैं कैंसे भूल सकता हं।

संव जगह लोग डर रहे हैं कि दो जूनको क्या होगा। कहा जा रहा है कि मुसलमान भाई बहुत-बहुत तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन वे क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हैवान बननेकी तैयारी कर रहे हैं? क्या वे मस्जिदमें जाकर इबादत नहीं करते कि खुदा सबको इन्सान बनाए? हिंदू भी कोई ऐसी खबर नहीं लिख भेजते कि वे एकांतमें बैठकर ईश्वरसे कहेंगे कि वह हिंदुस्तानसे अंग्रेजोंको चले जानेकी सुवुद्धि दे और सभी मुसलमान भाई जिन्हें पागलपन छूगया है उन्हें सयाना बनाए। पंजायमें भी वे डरते हैं, वयों कि वे तादादमें कम हैं। वहां हिंदु ओं के साथ सिख भी हैं। शिख वयों डरें? दोनों क्रोर ऐसी बात क्यों हो कि न जाने कोन पहले तलवार उठायगा।

विहारमें अगर हिंदू लोग मुसलमानोंको मारेंगे तो ये गेरा कत्ल करेंगे। मैं तो कहता हूं कि बिहारके गुसलमान मेरे सहोदर भाई हैं। ये मुक्तको देखकर खुश होते हैं। उनको यह यकीन हो गया है कि यह एक शब्स तो हमारा अपना ही है। उनको अगर कोई मारता है तो वह मुक्ते मारता है। अगर उनको बहन-बेटीका अपमान करता है तो वह मेरा अपगान करता है। यह बात में इस मंचपरसे बिहारके सभी हिंदुओंको सुना देना चाहता हूं।

श्रीर मुसलमानोंको वहां डरनेका क्या कारण है? दो श्रच्छे मुसलमान सेवक उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर वहांके मंत्रिगंडलभें श्रीकृष्ण सिनहा हैं, जो पूरे सजग हैं।

आजकल एक अफयाह यह चल पड़ी है कि गांधी विहारमें रहकर हिंदुगोंको कटवाना चाहता है; पर मैं बुलंद आयाजसे कहता हूं कि सब-के-सब मुसलमान पागल बन जायं तब भी हिंदू पागल न बनें।

सिख माई तो धाने लिए कहते हैं कि एक शिख सवा जालके बराबर होता है और पांच सिख छः लाखके बराबर । उनका ऐसा कहना मुभे ध्रच्छा लगता है। ग्रंथ साहव और गुरु जैसे उनके हैं, नेरी मेरे भी हैं। में जब ध्रपनेको मुसलमान बताता हूं तब ध्रपनेको सिख बतानेमें मुभे लज्जा किस बातकी? और सिखोंने तो ननकाना साहबमें सत्याग्रह और सूर-वीरताका बड़ा काम किया है। लेकिन ध्राज वे तलयारकी और देख रहे हैं।

वे यह नहीं समभते कि कभी तलवारका जमाना था तो भी श्रव वह चला गया है। वे नहीं जानते कि श्राज तलवारके भरोसे वे किसीको जिंदा नहीं रख सकते। यह एटमबमका युग है।

गुर गोविदसिंहने जब तलवारकी बात सिखाई तबकी बात आज नहीं चल सकती। हां, उनकी सीख आज भी फामकी है कि एक सिख सवा जाखके बराबर है। लेकिन वह ऐसा तब होगा जब वह अपने भाईके लिए और सारे हिंदुस्तानके लिए गरेगा। ऐसी वहादुर श्रीरतें भी हुई हैं। एक जगह सब मर्द मारे गए श्रीर उनकी मदद मिलनेकी श्राजा नहीं रही तब वे चुणचाप ताबे होनेके बजाय खुद मर गईं। यह सच्नी बात है। करीव पबहत्तर वहनें इस तरह मर मिटीं। उन्होंने श्रपने हाथसे श्रपने वाल-मच्चोंको गहले कत्ल किया, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि दूसरे लोग उनके बालजोंको सताएं।

गैं कहूंगा कि मुसलमान हों या हिंदू, जिसने इस तरह किया है, उनका ही धर्म जिंदा रहा है । शिखोंसे भी मैं कहूंगा कि जब ग्राप एक-एक सवा लाखके बराबर हैं तब ईश्वरका ध्यान करके 'सतश्री ग्रकाल' का नारा लगाते हुए ग्राप मर जायं। इससे ज्यादा ग्रीर यहादुरी क्या हो सकती है ?

मृक्तको भले कोई बुजदिल कहे, मैं बुजदिल हुं यह तो ईश्वर ही जानता है। पर बुजदिल श्रादमी भी श्रगर वहादुरीकी बात सिखाता है तो वह सीखनी चाहिए। में किसीको बुजदिल बनाना नहीं चाहता। स मैंने किसीको बुजदिल बनाया है श्रौर न मैं वुजदित हुं।

### ः २२ :

#### २८ मई १६४७

भाइयो और वहनो,

याज किसी बहन या भाईने उपद्रव नहीं मचाया और न विरोध ही किया, यह मुभे यच्छा लगा। मुभे तो यकीन है कि दीवानापन रोज नहीं चल सकता। यही बात हिंदू-मुस्लिम भगड़ेके लिए भी है। मेरे पांस खत चले ही थ्या रहे हैं। कुछ भले खत भी थाते हैं। कुई मुसलमान भले हैं जो लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमानका धर्म प्रजन हुआ तो नया हुआ ? इस कारण उनके दिल तो अलग नहीं होने चाहिएं। 'कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जो मुभे धकमियां देते हैं कि फुरानसे खोलना आप बंद नहीं करेंगे तो हम आपको देख लेंगे। आपके यहां

काली फंडियां ले गर हग थाएंगे । थौर धाकर वे करेगे क्या ? हवा ही ऐभी है कि न कुछ तूनना, न कुछ देखना, वस चीखते रहना। वे भी उसी तरह प्रार्थनामें दग्बल देगे। लेकिन एंसा होगा तो भी जबतक थाप लोग गांतिसे साथ ने रहें हुं, हगारा प्रार्थनाका सिलसिला चलता ही रहेगा थोर थागर थाग सभी लोग काली भंडियां लेकर आवेंगे तो फिर में अकेला प्रार्थना करूंगा। थाप गुभे पीटेंगे तो भी में राम-राम करता रहूंगा। यगर में आपने बचनेके लिए पुलिस रखूं, तलवार-बंदूक चलाऊं तो भी अखींगमें तो मुक्ते मरना ही है। तो फिर में राम-राम करते ही मरूं तो वया बुरा है। जब मैं इस तरह मर जाऊंगा तब थाप पछतायंगे। आप यपनेरे ही कहेंगे कि हमने वया कर डाला, इसको मारकर कुछ पाया तो नहीं; पर यदि मैं पुलिस रखूं या धापको पीटूं तो थाप मुभे गारकर यही कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसे मार डाला। लेकिन गुभे उम्मीद है कि श्वान तो जिस तरह थाए हैं उसी तरह शांन रहेगे।

श्राण में श्रापको कुछ प्रक्तोंके उत्तर दूंगा। सबके उत्तर तो आज नहीं दे सकता। कल एक भाईने पूछा था कि धगर कुत्ता पागल हो जाय तो क्या किया जाय? क्या उसे मारा न जाय? यह अजीव प्रक्त है। पूछना तो क्या किया जाय? क्या कि इन्सान पागरा हो जाय तो क्या किया जाय? पर बात तो यह है कि अगर हमारे दिलमें राग है तो कुत्ता भी हमारे सामने पागल नहीं वन सकता। लेकिन एक वार मेरे एक भाईने मेरे पास आकर कहा, 'कृता पानल हुआ है। काटता फिरता है, उसको क्या किया जाय?' मैंने कहा कि येरी जिम्मेदारीपर उसे मार दिया जाय; पर वह थी कुत्तेकी बात। इन्सानके पागल होनेपर वह बात नहीं चलती। मुक्ते याद है, जब मैं दस वर्षका था, मेरा माई दीयाना बन गया था। बादमें वह अच्छा हो गया। श्रव तो वह नहीं रहा; पर मुक्ते उसका स्मरण याज श्री उतना ही ताजा है। पागलपनमें वह सबको

<sup>&#</sup>x27;गुजरातभे पाकिस्तानविरोधी मोर्चेयालोंने गांधीजीको चेतायनी दी है कि यदि ग्राठ विनर्गे ग्राप श्रपमा मुस्लिमपरस्तोका रखेया नहीं बदलेंगे तो हम ग्रापके दिल्ला-निवासस्थानपर काली भंडियां लेकर आवेंगे।

मारनेको दौड़ता था; लेकिन मैं उसे क्या करता? मारता? या मेरी गांया पिताजी उसे गारते? घरवालों मेंसे किसीने उसे नहीं गारा। वैद्यराजको बुलाया नया सीर उनसे कहा गया कि उसको विना गारे जो कुछ इलाज किया जा सकता है वह किया जाय। वह मेरा सगा थाई था। लेकिन अब मेरे पास वह भेद नहीं रहा। आप सब मेरे लिए महोदर भाईके समान ही हैं। अगर आप सब पागल वन जायं और मेरे पास फीज मौजूद हो तो क्या मैं आप रावपर गोली चलवा दूं? दुश्मन भी अगर पागल बन जायं तो उसपर गोली नहीं चलाई जा सकती। जो पागल बनेगा उसे पागलखानेमें भेजना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तानमें बहुतसे पागलखाने हैं। मैंने अपनी आंखों ऐसे पागल देखे हैं जो सचमुच गोलीसे मार देनेके लायक होते हैं; पर हम उनको डावटरके हाथमें छोड़ते हैं।

मेरे एक नजदीकी गित्र थे जो मेरे भाईके वरावर थे। उनका लड़का पागल हो गया। वह दूसरोंका खून करनेतक हावी हो जाता था। उसके लिए मैंने नहीं कहा कि उसे गोली मार दो। मैं वाहता तो उसे मरवा सकता था, क्योंकि महात्मा कहा जाता था। हमारे यहां महात्मा कहलानेवालेको सब कुछ करनेका श्रविकार है। वह खून करे, व्यभिचार करे, चाहे जो करे, उसे माफ हो जाता है। उसे पूछतेबाला कौन होता है? लेकिन मुभे तो ईक्वरका डर था। गैंने सोचा, ईक्वर तो तुम्हें पूछेगा ही। सच बात तो यह है कि श्राज कोई प्रहात्मा तो हथारे बीच है ही नहीं, सभी श्रव्पात्मा ही हैं।

खैर, मैंने उस लड़केको उाक्टरके यहां भिजवा दिया। वहांसे भी वह भाग स्राया। स्रभीतक उसका पागलपन गया नहीं है। उसके वाल-बच्चे भी हैं। सभी घरवाले उसे बर्दास्त करते हैं। मेरे मित्रके उस लड़केकी तरह ही हमें इस सब पागलपनका उपाय सोचना चाहिए।

आज हमारा खून खील रहा है। चारों श्रोरसे बातें था रही हैं कि न जाने २ जूनको क्या होगा? पहले चार-पांच जगह दंगा हुआ, अब सभी जगह हिंदुआंका खून करनेकी चर्चा है श्रीर हिंदू कहेंगे कि जब मुसलमान मारते हैं तो हम भी क्यों न मारें? श्रीर फिर खूनका दरिया बहा देंगे! यह पागलपन नहीं तो क्या है? मुक्ते भरोसा है कि श्राप लोग जो इतनी शांतिसे यहां बैठे हैं ऐसे पागल नहीं बनेंगे। जो पागल बने हैं श्रोर हमें मारना चाहते हैं उन्हें हम गारने देंगे। हम मर जायंगे तो उत्ता पागलपन श्रव्छा हो जायगा? श्राजकल जो पागलपन फैला है वह ऐसा नहीं है, जो बातको सगके नहीं। श्रगर सच्चा पागल भी छुरी हापमें लिए श्राता है तो हम खतरा उठाते हैं, उससे डरते नहीं हैं। इसी तरह मुसलमान भी श्रगर तलवार उठाकर श्राते हैं श्रौर पाकिस्तान मांगते हैं तो में कहूंगा—'तलवारके जोरसे पाकिस्तान नहीं ले सकते। पहले मेरे दुकड़े की जिए श्रीर वादमें हिंदुस्तानके?' यदि सब इसी प्रकार कहेंगे तो ईश्वर उनकी तलवारके दुकड़े कर डालेंगे।

मैं तो मिस्कीन धादमी हूं, लेकिन ऐन मौकेपर आप मेरी बहादुरी देलेंगे। उस समय मैं किसीकी लाठीके मुकावले लाठी नहीं चलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पागलके सामने हम पागल न बनें। हम समभदार रहें तो सामनेवालेका पागलपन चला जायगा। उनका पाकिस्तान भी चला जायगा। अगर पाकिस्तान सच्चा होगा तो वह सारा हिंदुस्तान ही होगा।

श्रगर हम पागल बनेंगे तो अंग्रेज पूछेंगे कि क्या श्राहंसा हमारे ही लिए थी? श्रापसमें आप तलवार खींचते हैं। कहां गई वह श्राहंसा? फिर कहेंगे कि श्राहंसावालोंसे हम श्रंग्रेज श्रच्छे थे, जो मारा तो सही, पर श्रमन रखा। उनकों तो राज चलाना है। इसलिए ऐसी बात कहेंगे। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वे ऐसा न कहें। उन्हें तो जाना ही है और हमारी श्राहंसाकी लड़ाईके कारण जाना हैं। यहां करोड़ों लोगोंने श्राहंसाकी बहादुरी बताई। श्रापने श्रंग्रेजी भंडेको सिर नहीं भुकाया, श्राप जेल गए, श्रापने अपने घर वरवाद होने दिए। तव जाकर श्राज हम श्राजाद हो रहे हैं। पर श्रव उस बहादुरीके जिएसे हम श्राजाद होनेकी बात नहीं करते। श्राज हम ऐसा काम करने लग गए हैं कि हिंदुस्तान-पर सब हैंसे श्रीर थूकें।

ऐसा हम हरिंगज नहीं करेंगे। स्नाप किसीको मारेंगे नहीं, मर जायंगे तभी स्नाप सच्ची स्नाजादी पायंगे।

माउंटबेटन थ्रा रहे हैं। वे क्या लायंगे, यह सोचकर सब डर रहें

हैं। भ्रगर वह हिंदुओंको कुछ देते हैं तो मुसलमान पागल क्यों बनें ? ग्रौर मुसलमानोंको दें तो हिंदू क्यों डरें ? हम उनदी ग्रोर न देखें, २ जूनको न देखें, ग्रपनी ग्रोर ही देखें ।

श्रगर वे कुछ न देंगे तो क्या सव पागल बन जायंगे ? ऐसे पागल कि बुड्ढों, बच्चों और श्रीरतों सगीको काट डालें !

दूसरा प्रश्न यह है कि ग्रांतरिम सरकारके ग्रांदर जो लोग हैं वे श्रंग्रेजोंके नचाए वयों नाचते हैं? क्या हिंदमें तीन ही कौमें हैं--हिंदू, गुस्लिम ग्रौर तिख ? वे पारसीको क्यों नहीं वुलाते ? क्या इसलिए नहीं ब्लाते कि उनके पास तलवार नहीं है ? पारसीको भी वला लें तो ईसाइयोंने क्या गुनाह किया है ? फिर यहदियोंको क्यों नहीं बलाते ? प्रश्नकर्त्ताका लिखना ठीक ही है। मुक्ते भी इस वातका दर्द होता है! कांग्रेस तो सबके लिए है। कांग्रेसका सभी लोग साथ देते हैं। फिर कांग्रेस नुजदिल क्यों वनती है ? कांग्रेस कोई श्रकेले हिंदुश्रोंकी नहीं है। सच हैं कि उसमें बहुत बड़ी संख्यामें हिंदू हैं, पर दूसरे भी तो हैं। यदि हिंदू, मुसलमान ग्रीर सिख ग्रापसमें फैसला कर लेंगे तो क्या पारसियोंको दबा देंगे ? यहदी और दूसरे भी जो लोग हैं वे मर जायंगे ? उन सबका समाधान हो जानेपर औरोंका क्या करेंगे ? उनको छोड देंगे ? फिर वे सब कहेंगे कि हमने जो पहले कांग्रेसका साथ दिया तो क्या इस दिनके लिए ? क्या कारण है, जो वाइसराय केवल श्रंतरिम सरकारके चंद श्रादिमयोंसे ही सारी वातें करें ? क्या इसलिए कि जवाहरलाल बहत बड़े भादमी हैं? या सरदार बारडोलीके बहादर हैं, राजेंद्र बाबू बहुत पढ़े हुए हैं भीर राजाजी बड़े बुद्धिमान हैं?

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेसमें वे ही नहीं हैं, आप सब हैं। जिन्होंने कांग्रेसको मदद दी और उसके लिए काम किया वे सब हैं। जो लोग डेपुटेशनमें नहीं जाते, जो बोलते नहीं हैं, वे सब लोग भी इसमें हैं। अगर तीनों कौमें मिलकर कुछ तय कर लें और दूसरोंकी परवा न करें तो वह बड़ी दुरी हालत होगी और बाकी लोगोंकी हगपर आह पड़ेगी। इसलिए हम समओं कि जितना हम करें यह सब जातियोंके लिए करें।

जब मुसलमान भी इस बातको समभ जायंगे तब सब काम अच्छा

हो जापगा। स्रोर तब हमारा—मेरा व जिला साहबका—दस्तावेज ठोक गान लिया जायगा कि राजनेतिक मक्सदके लिए हिंसा नहीं करती चाहिए।

# : २३ : २६ मई १६४७

भाइयो और बहनो,

जबतक प्रार्थना समाप्त न हो जाय और में प्राप्ती बात कहना खतम न कर लूं तयतक श्राप मौन रहें। में चाहता हूं कि में जबतक यहां मौजूद हूं श्रौर जिंदा हूं तबतक आप लोग जो रोज भिक्त-भावसे यहां श्रात हैं—जो केवल तमाशा देखने श्राते हैं उनकी बात जाने दीजिए—प्रभुका नाम लेनेमें मेरा साथ दें। श्रौर बादमें भी मेरी बात शांतिसे सुनें। श्राज जो में कहनेवाला हं, बड़ी कामकी बात है।

प्रार्थना समाप्त हो जानेपर गांधीजीने कहा--

श्राजके श्रौर २ जूनके बीच थोड़े ही दिन रह गए हैं। इन दिनों में रोज एक ही विपयने किसी-न-किसी पहलूपर बोलूंगा, जो श्राप लोगोंके दिलोंमें सबसे ज्यादा समाया हुआ है। श्राप लोगोंने जांति श्रौर संयम रखकर मुक्ते अपनी श्रोर खींच लिया है श्रौर अपना दिल खोलकर रख देनेको बाध्य किया है। कितना श्रच्छा हो कि जो लोग श्रपनेको इस देगकी संतान मानते हैं वे ठीक तरहरो सोचें श्रौर बहादुरीसे चलें। यह मुदिकल काम जरूर है, जब कि श्रखवारोंमें पागलपनसे भरी हुई श्राग श्रौर मार-गीटकी भयंकर खबरें छपती रहती हैं।

मैं इस बातकी कोई चिंता नहीं करता कि २ जूनको क्या होनेवाला है। या माउंटवेटन साहव आकर क्या सुनायंगे। मेरी ऐसी आदत ही नहीं है कि सरकार क्या कहेगी इसकी चिंतामें रहूं। १९१५ में मैं यहां आया, तबसे लेकर आजतक मैंने ऐसा ही किया है।

मेरा जन्म तो यहींका है। २२ वर्षकी उम्रमें में यहांसे चला गया।

मानो मैं वगवासमें रहा और यीस वरसतक दक्षिण धफीकायें रहनेके वाद यानी धपनी असली जवानी बिताकर में यहां लीटा। इस बीच मैंने वहां कोई पैसे इत्तर्ठे नहीं किए। मैंने शुरूमें ही समफ लिया था कि गगवानने मुफं ऐसा ही बनाया है कि पैसोंकी छोर मैं न जाऊं। पर उसकी खिदमन करूं, ईश्वरने मुफसे कहा कि तू दूसरा काम करेगा तो सफल नहीं होगा। सेवाका तरीका गीताने मुफे यह बत्नया कि यह समफ कि मेरे पास जो है वह मेरा नहीं है, 'तेरा है' (ईश्वरका है)। तय प्रश्न यह सामने आया कि यह 'तू' (ईश्वर) कहांपर है ? जवाब मिला कि संसारके सारे व्यक्तियोंमें। यानी जो मनुष्य-जातिकी सेवा करता है वह ईश्वरकी सेवा करता है।

तब हम ईशोपनिपद्के उस मंत्रपर श्रा जाते हैं जिसमें कहा है—
'सारा जगत ईश्वरसे ही भरा है।'

जब में त्रावनकोरमें था तब रोजाना इस मंत्रका अर्थ सुनाता था। उसमें त्रागे कहा है—'तेन त्यक्तेन भुङ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्। यानी सव कुछ छोड़कर काम कर; किसीका कुछ भी लेनेका लालच मत कर।

बात तो यह सादी है, बच्चा भी उसे समभ सकता है, पर वह उसका भेद नहीं समभ राकता। हम बड़े हैं, हमें चाहिए कि उसका भेद समभें। इसलिए मैंने श्रापको यह बड़ी बात सुना दी। इसका भेद श्रगर हम समभ लें तो फिर हम किसके लिए लड़ें?

यह तो वड़ी बात हो गई, श्रव जो मैं सुनाना चाहता हूं उस वातपर आऊं। श्राज मैंने थोड़ा कप्ट किया है। मेरे पास इतना समय कहां कि राज मैं श्रपने भाषणको श्रंग्रेजीमें लिख दिया करूं श्रीर हमारे श्रव्यवार जो श्रंग्रेजीमें चलते हैं उन्हें तो मेरा भाषण छापना चाहिए ही; परंतु हमारे श्रव्यवारनवीस छसे श्रंग्रेजीमें किस प्रकार दें! वे बेचारे श्रंग्रेजी पूरी तरह कहां समभ पाते हैं? वैसे तो वे लोग बी० ए०, एम० ए० होते हैं; लेकिन इतनी श्रंग्रेजी नहीं जानते कि मैं जो हिंदु-स्तानीमें कहता हूं उसका सही मतलब श्रंग्रेजीमें समभा सकें ! क्योंकि वह भाषा उनकी नहीं है, दूसरोंकी है। यहां तो मैं हिंदुस्तानीमें कहूंगा;

क्यों कि वह तो करीव-करीव मेरी भी ग्रौर ग्राप सबकी पूरी तौरसे मातृभाषा है। इसलिए उसमें में जो कुछ कहूंगा यह ग्राप सही-सही समभ सकतें हैं। यह (डा॰ सुशीला नैयर) मेरे भापणको अग्रेजीमें कर तो लेती है, क्यों कि वह खासा अंग्रेजी जानती है, फिर भी उसमें कमी रह जाती है। इसलिए श्राज मेने थोड़ा समय निकालकर अंग्रेजीमें लिख रखा है। यहां में उसीको ध्यानमें रखते हुए बात कहूंगा। परंतु अखबारों में वही छपेगा जो मैंने लिख रखा है।

तो शुरूमें मैं उस खतकी बात बता देना चाहता हूं, जिसमे मुभे प्रार्थना चाल् रखनेके बारेमें कोसा गया है और लिखा है कि भूठा है, ठीक तरहसे जवाब भी नहीं देता। ऐसा जो लिखते हैं वे बालक हैं। उम्रमें भले ही सयाने हो गए हों, पर बुद्धिमें बालक ही रहे हैं।

उनको मेरी यह बात चुभती है कि मैं यही क्यों कहता हूं कि 'मरो', 'मरो'। ऐसा क्यों नहीं कहता कि पहले 'मारो-काटो श्रीर फिर मरों। वे चाहते हैं कि मैं हिंदुओंसे तलवारका बदला तलवारसे और श्रागका बदला ग्रागसे लेनेको कहं। लेकिन मैं ग्रपने सारे जीवनके विरुद्ध नहीं जा सकता श्रीर मानव-कानुनकी जगह पाश्चिक कानुनकी हिमायत करनेका श्रपराधी नहीं बन सकता। जब कोई मुक्ते मारने स्रावेगा तब में यह कहते-कहते मरूंगा कि ईश्वर तेरा भला करे। इसके बदले जनका आग्रह है कि मैं पहले मारनेको कहं और बादमें मरना पडे तो मरनेको कहं। अगर मैं ऐसा कहनेको तैयार नहीं हं तो वे मुक्ते कहते हैं कि 'तुम अपनी बहादरी अपनी जेबमें रखी!' और यहांसे जंगलमें भाग जाम्रो। पर वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि मुसलमान सबको मारते हैं। तो क्या इसी बातपर हिंदू भी मारनेको उतारू हो जाएं और फिर दोनों दीवाने वन जायं? क्या मुसलमान बिगड़ जायं तो हम भी बिगड़ें ? कहा जाता है कि सब मुसलमान खराब हैं, गंदे (दिलके) है। भीर यह भी बताते हैं कि सब हिंद्र फरिश्ते हैं। लेकिन में इस बातकी नहीं मान सकता।

एक मुसलमान महिलाका खत मेरे पास श्राया है। उसमें लिखा है कि जब श्राप 'थोज श्रविल्ला' की ईश्वरकी स्तुति करते हैं तो उसे उर्दू नज्ममें क्यों नहीं करते ? मेरा उत्तर यह है कि जब मैं नज्म पढ़ने लगूंगा तब उसपर खफा होकर मुसलमान पूछेंगे कि अरबीका तरजुमा करनेवाले तुम कौन होते हो ? और वे पीटने आयंगे तब मैं क्या कहूंगा ?

सही बात यह है कि जो चीज जिस भाषामें कही गई और जिस-पर तप किया गया उसी भाषामें उसका माधुर्य होता है। बिशपोंने ग्रंग्रंजी-बाइबिलकी भाषाको बहुत परिश्वमसे मधुर बनाया है श्रौर लेटिनसे भी ग्रंग्रेजीमें वह किस तरह मीठी हो गई है। ग्रंग्रेजी सीखना चाहनेवालेको बाइबिल तो सीखनी ही चाहिए। मैं ग्रंग्रेजी भाषाका द्वेषी नहीं, उसका प्रशंसक हूं। पर गलत जगह जाकर वह गंदी हो जाती है। सो मैं 'ग्रोज ग्रबिल्ला' की भाषाका माधुर्य छोड़नेको तैयार नहीं; क्योंकि हमारे पास ऐसे किन नहीं हैं जो वैसी ही मधुरतासे उसका ग्रनु-वाद कर सकें।

श्राज मैं अहिंसाके शाश्वत नियमकी बात नहीं कहूंगा। हालां कि उसपर मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि सारा हिंदुस्तान उसे सोच-समफ्तर अपना ले तो वह बेशक सारी दुनियाका नेता बन जायगा। यहां तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कोई श्रादमी विवेकके अलावा और किसी चीजके आगे न भुके।

लेकिन आजकल तो हमने विवेक बिलकुल ही भुला दिया है। विवेक तभी कायम रह सकता है जब हममें बहादुरी हो। आज जो चल रहा है वह बहादुरी नहीं हैं। इन्सानियत भी नहीं है। हम बिलकुल जानवर-जैसे बन गये हैं। हमारे अखबार रोज-रोज हमें सुनाते हैं कि यहां हिंदुओंने बरबादी कर डाली और वहां मुसलमानोंने। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, दोनों ही बुरा काम करते हैं। यह में माननेको तैयार हूं कि मुसलमान ज्यादा वरबादी कर रहे हैं; पर जब दोनों ही बुराई करते हैं तब किसने ज्यादा बुराई की और किसने कम, यह जानना बेकार है। दोनों गलतीपर हैं।

खबर श्राई है कि हमारे नजदीक ही गुड़गांवमें कई गांव जल गए हैं। किसने किसके मकान जलाए हैं, इसका पता चलानेकी कोशिशमें मैं हूं; पर सही पता लगना किन है। लोग कहेंगे कि जब इतने करीबमें

यह सव हो रहा है तब यहां बैठा में लंबी-चौड़ी बातें कैसे सना रहा हं? जब श्राप लोग यहां आ गए हैं और हमारी बदिकस्मतीसे गुड़गांवमें यह हो रहा है तब अपने मनकी बात में आपसे कहंगा ही। और मेरा यही कहना है कि हमारे चारों श्रोर श्रंगार जलते रहें तो भी हमें तो शांत ही रहना है और चित्त स्थिर रखते हए हमें भी इस ग्रंगारमें जलना है। हम क्यों दहशतके मारे यह कहते फिरें कि दूसरी जनको यह होनेवाला है, वह होनेवाला है ? जो वहादुर होंगे उनके लिए उस दिन कुछ भी होनेवाला नहीं है। यह यकीन रिलए। सबको एक बार मरना ही है। कोई अमर तो पैदा हुआ नहीं है। तो फिर हुम यही निश्चय क्यों न कर लें कि हम बहादूरीने मरेंगे और मरते दमतक श्रपनी श्रोरसे बुराई नहीं करेंगे ? जान-बुभकर किसीको मारेंगे नहीं। एक बार मनमें ऐसा निश्चय कर लेंगे तब म्राप स्थिरिवत रहेंगे भ्रीर किसीकी ग्रोर नहीं ताकेंगे। जो इरा-धमकाकर पाकिस्तान लेना चाहेंगे उनसे कह देंगे कि इस तरह रत्तीभर भी पाकिस्तान मिलनेवाला नहीं है। ग्राप इन्साफपर रहेंगे, हमारी बुद्धिको समक्ता देंगे, दुनियाको समका देंगे तो ब्राप पूरा-का-पूरा हिंदुस्तान ले जा सकते हैं। जबर्दस्तीसे तो हम पाकिस्तान कभी नहीं देंगे।

श्रीर श्रंग्रेजोंसे नया कहूं! ग्रगर वे मिजन-योजनासे हटते हैं तो वै दगाबाज हैं। हम दगाबाज न वनेंगे श्रीर न बनने देंगे। हमारा श्रीर उनका अंसबंध १६ मईकी घोषणासे हैं। उसीके श्राधारपर विधान-परिपद् बनी है। उसके मुताबिक हम चलेंगे। इसके श्रलावा हम कुछ नहीं जानते। दूसरा कुछ तभी हो सकता है जब हम खामोदा हो जायं, लड़ाई-दंगा न रहे श्रीर हम शांत होकर बैठें। पर हम दबेंगे नहीं।

इन चार दिनों में इतना पाठ श्राप सीख लें तो सब कुछ मिलनेवाला है। मलें ही वे सारे हथियार जो बटोरे हैं श्राजमा लें। जब हम इतनी वड़ी सल्तनतक मुकाबले में डट गए शौर उनके इतने सारे हथियारों से नहीं डरें, उराके मंडेके सामने सिर नहीं भुकाया तो अब हम क्यों लड़खड़ाएं? जब कि श्राजादी मिलने ही वाली हैं, हम यह सोचनेकी गलती न करें कि श्रगर हम न भुके—चाहे यह भुकना पाश्चिक श्रावितके श्रागे ही क्यों न हो तो ब्राजादी हमारे हाथोंसे निकल जायगी। श्रगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारा नाग निश्चित है।

मैं लंदनमे श्रानेवाले तारोंमं विश्वास नहीं करता । मैं यह श्राशा नहीं छोड़ूंगा कि ब्रिटेन गत वर्षके १६ मईके केविनट मिशनके वन्तव्यकी इयारत श्रीर भावनामे वाल-वरावर भी नहीं हटेगा, जबतक कि भारतकी पार्टियां ग्रपने ग्राप कोई फर्क करनेको रजामंद न हो जाएं। इस कामके लिए दोनोंको एक जगह मिलना होगा श्रीर मानने लायक हल निकालना पटेगा।

यहां के श्रंप्रेज श्रफसरों के जिए कहा जाता है कि वे बदमाश हैं। इन दंगों में उनका हाथ है, वे ही हमें लड़ाते हैं। लेकिन जबतक यह गंभीर श्रारोप ठीक-ठीक सावित नहीं हो जाता तबतक हमें उनपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि श्रकर हम लड़ना नहीं चाहते तो लड़ाई कैंगे होगी? मैं श्रगर यहां बैठी हुई श्रपनी लड़कीसे लड़ना न चाहं तो मुभे कौन लड़ा सकता है?

ग्रीर माउंटवेटन साहवका काम श्रासान नहीं है। वे बड़े सेनापित हैं, बहादुर हैं; पर ग्रपनी उस बहादुरीको वे यहां नहीं वता सकते। यहांपर वे ग्रपनी सेना लेकर नहीं ग्राए हैं। यहां वे फौजी वर्दीमें नहीं श्राए हैं, सिविलियन बनकर ग्राए हैं ग्रीर उनका कहना है कि मैं अंग्रेजोंसे हिंदुस्तान छुड़वा देनेंके लिए श्राया हूं। श्रव हमें देखना है कि वे किस तरह जाते हैं। माउंटवेटन साहबको ग्रपने पवर्नर-जनरलके पदको शोभित करना है। उन्हें ग्रपनी लारी चतुराई ग्रीर सच्ची राजनी-तिज्ञता बतानी है। ग्रगर वे जरा भी चूक जायंगे, जरा भी सुस्ती कर जायंगे तो ठीक न होगा। इसलिए हम ग्रीर ग्राप सब मिलकर प्रार्थना करें कि भगवान उनको सन्मित दे ग्रीर इतनी बात वे जान लें कि सोलह मईकी वातसे वालभर भी फरक जवर्दस्तीसे वे नहीं कर सकते। ग्रगर करते हैं तो वह दगा होगा ग्रीर दगा किसीका सगा नहीं होता। वगेका ग्रंत भलाईमें कभी ग्रा नहीं सकता।

#### : 28:

#### ३० मई १६४७

भाइयो श्रीर बहनो,

ग्राप लंदनकी ग्रोर न देखें, न वाइसरायकी ग्रोर देखें । इसका मतलब यह नहीं कि इंग्लैंडमें जितने अंग्रेज हैं, सब-के-सब बुरे हैं। उनमें बहत-से भले भी हैं। माउंटबेटन साहव भी भले हैं। पर वे सब श्रपने घरमें भले हैं। जब यहां भ्राकर दखल देते हैं तो वे बुरे बन जाते हैं। अब वह पुरानी बात नहीं रही कि जब अंग्रेजोंकी हिफाजतका वादा जरूरी समभा जाता था। सिविल सर्विसमें जो ग्रंग्रेज लोग हैं उन्हें ग्रब ग्रपने यहां नौकर रखनेके लिए हम मजबर नहीं हैं। ग्रगर सिविलयन रहना चाहें तो रहें और अंग्रेज व्यापारी भी रहना चाहें तो वे भी रहें; लेकिन उनको बचानेके लिए यहां एक भी ग्रंग्रेज सिपाही नहीं रह सकेगा। हिंदुस्तानियोंकी खिदमत और उनकी मह-ब्बतके जरिए ही वे रह सकते हैं। श्रगर कोई पागतपनमें उन्हें नुकसान पहुंचाए तो उसकी जिम्मेदारी हमपर नहीं होगी। श्रंग्रेजोंके हिंद्रतानसे परी तरहरो चले जानेमें कुछ देर लग सकती है। उन्होंने इसके लिए १९४८ के जुनकी ३० तारील कायम की है। उस दिनको आजसे पूरे 🔉 वारह महीने बाकी रहे हैं। अगर वे इससे पहले जा सकें तो उन्हें जाना है। लेकिन उसके बाद तो वे एक दिन भी नहीं टिक सकते। यह तो प्रामिसरी नोट की-सी बात है। प्रगर प्रामिसरी नोटमें इतवारके दिन रुपया देनेका वचन दिया है तो उसे सोमवारपर नहीं टाला जा सकता। इसी तरह अंग्रेज भी ३० जूनके बाद यहां नहीं रह सकते । श्रंग्रेज-प्रजाने उन्हें जो भावेश दिया है उसका उन्हें पालन करना है। भ्रान्तिर वाइसराय उसी श्रंग्रेज-प्रजाके नौकर हैं। इस दूसरी या तीसरी जनको वह हमें बतायंगे कि वह यया करना चाहते हैं श्रौर किस तरह यहांसे जायंगे। यह उनका कर्तव्य है और उसे पूरा करना उनका काम है। हमको अपना धर्म खुद देखना है।

फिर मैं सोचता हूं, मैं कौन हूं ? मैं किसका नुमाइंदा हूं ? बरसों

बीते, मैं कांग्रेससे बाहर निकल श्राया हूं। चवन्नीका मेम्बर भी नहीं हूं। पर कांग्रेसका खादिम हूं। मैंने उसकी बरसोंतक सेवा की है श्रीर कर रहा हूं। इसी तरह मैं मुस्लिम लीगका भी खादिम हूं श्रीर राजाओंका भी खादिम हूं। सबका खादिम हूं, पर नुमाइंदा किसीका नहीं हूं। हां, एकका मैं नुमाइंदा जरूर हूं। मैं कायदे श्राजमका नुमाइंदा हूं; क्योंकि उनके साथ मैंने शांति-श्रपीलपर दस्तखत किए हैं। हम दोनोंने मिलकर कहा है कि हिंसासे कोई राजनैतिक बात हम नहीं ले सकते। यह बहुत बड़ी बात है। उस श्रपीलपर दूसरे लोगोंकी सही भी लेनेकी बात थी, लेकिन जिन्ना साहबने कहा कि मुभे तो श्रकेले गांधीजीकी ही सही चाहिए। इस तरह मैं जिन्ना साहबका नुमाइंदा बन गया। उनके श्रलावा मैं किसीका नुमाइंदा नहीं हूं।

लेकिन मैंने अपीलपर हिंदूकी हैसियतसे दस्तकत नहीं किए, किंतु हिंदू में जन्मसे अवश्य हूं, कोई मुफ्ते हिंदू मिटा नहीं सकता। में मुसलमान भी हूं, क्योंकि मैं अच्छा हिंदू हूं और इसी तरह पारसी और ईसाई भी हूं। सब धर्मोंकी जड़में एक ही ईश्वरका नाम है। सबके धर्म-

शास्त्र एक-सी बात कहते हैं।

मैंने कुरान देखा है और जैसा कि उस वहनने लिखा था, मैं नहीं मानता कि कुरानमें काफिरोंको करल करनेकी बात लिखी है। मैंने बादशाह खान और अब्दुस्समदखां साहबसे, जिन्होंने धाज बढ़िया तरीकेसे आयत पढ़ी है, पूछा तो वे भी नहीं कहते कि कुरानमें गैर-मुस्लिमको करल करनेके लिए लिखा है। बिहारके मुसलमानोंमेंसे किसीने नहीं कहा कि क्योंकि आप अविश्वासी हैं, इसलिए हम आपको करल करेंगे और नोआखालीके मौलवियोंने भी ऐसा नहीं कहा; बिल्क उन्होंने राम-धुनको ढोलकके साथ होने दिया। कुरानमें जो लिखा है उसका मतलब इतना ही है कि खुदा काफिरसे पूछेगा। खुदा तो सबसे पूछेगा। मुसलमानसे भी पूछेगा। वह लफ्जको नहीं पूछेगा, कामोंको पूछेगा। वाकी जो गंदा देखना चाहें, हर जगह गंदा देख सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें अच्छा व बुरा न मिला हो। हमारी मनुस्मृतिमें भी लिखा है कि अछूतोंके कानमें सीसा डालो। पर मैं कहूंगा कि हिंदू-वर्मशास्त्रोंकी यह

ग्रसली शिक्षा नहीं है । तुलसीदासजीने सब गास्त्रोंका निचोड़ बता दिया कि दया धर्मका मूल है । कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि हम किसीका खून करें । हमको तो तुलसीदासजीके इस दोहेपर श्रमल करना चाहिए—

जड़ चेतन गुन दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुन गहींह पय, परिहरि वारि विकार।।

हमें तो मुसलमानोंसे कह देना होगा कि इस तरह पाकिस्तान नहीं लिया जा सकता। तबतक पाकिस्तान मिलनेवाला नहीं है जबतक कि यह जलाना-मारना बंद नहीं होगा। इसी प्रकार हिंदू भी मुसलमानोंको जबदैंस्ती पाकिस्तानका नाम लेनेसे नहीं रोक सकते। पर मैं पूछता हूं कि ख्वामख्वाह श्राप वयों पाकिस्तानके नामपर लड़ते हैं? पाकिस्तान कौन-सा भूत है? सच्चा पाकिस्तान तो वह है, जहां बच्चा-बच्चा सुरक्षित हो। चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो उसमें प्रत्येक धर्म और कर्मवाले सकुशल रहने चाहिए। फिर वे चाहे ब्राह्मण, वनिया या पंडित हों अथवा प्रलग-ग्रलग धर्मके हों। इसलिए मैं जिन्ना साहबसे कहूंगा कि अग्रहर, हम सारे हिंदुस्तानमें घूमें और जोर-जबदैस्तीको बंद कराएं।

में अपने साभी जिन्ना साहबसे कहता हूं और सारी दुनियासे कहता हूं कि हम तबतक पाकिस्तानकी बात भी नहीं सुनना चाहते जबतक यह तशद्दुद चलता है। जब यह बंद हो जायगा तब हम बैठेंगे और ठहरा-यंगे कि हमें पाकिस्तान रखना है या हिंदुस्तान। इस तरह जब माई-भाई होकर बैठेंगे तब हम रोशनी करेंगे और जलेंबी बांटेंगे। दोस्तीसे ही पाकिस्तान बन सकता है और दोस्तीसे ही हिंदुस्तान कायम रह सकता है। अगर हम लड़ते रहे तो हिंदुस्तान तबाह हो जानेवाला है।

गत वर्षका १६ मईका निवेदन समभौतेकी जड़ (बुनियाद) है। उसका एक भी कामा हटाया नहीं जा सकता। अंग्रेजोंको इससे बाहर कुछ भी करनेका हक नहीं है श्रीर न हम ही इससे ज्यादा कुछ मांग सकते हैं। हमको यह साफ कह देना चाहिए कि चाहें हम सब मर जायं या सारा हिंदुस्तान जल जाय—राख हो जाय, परंतु जबदेंस्ती पाकिस्तान मिलनेवाला नहीं है।

#### : २५ :

#### ३१ मई १६४७

गांधीजी मंचपर श्राए तो लोगोंको शांत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रार्थनाके समय श्रांख बंद थौर कान खुले रहने चाहिए।

कुरानकी श्रायतके पाठपर एक हैटधारी युवकने विरोध किया; लेकिन फिर भी प्रार्थना चलती रही । लोगोंने काफी शांति रखी। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने कहा—

वह भाई जो अंग्रेजी टोप लगाकर बोलता था कि 'जिन्नाको गिरपतार करों क्या जिन्नाको गिरपतार करना चाहता है? वैसा करनेकी भ्रापके पास ताकत हो सकती है और मैं भी वैसी ही ताकत रखता हूं, लेकिन मेरा तरीका दूसरा है। मैं जबसे दक्षिण अफीकासे श्राया हूं, आंपको वह तरीका सिखा रहा हूं। वैसा मैं कोई ऐसा भारी शिक्षक तो नहीं हूं, पर एक पागल भी अपनी बात तो वता ही सकता है। श्राज चौवन बरसोंसे मैं यही बात बताता रहा हूं कि हमें अपने शत्रुको कैद कर लेना है। आप जिन्नाको शत्रु समभते हें; लेकिन मैं तो किसीको शत्रु मानता ही नहीं। मैंने तो कहा है कि मैं उनका नुमाइंदा बना हुआ हूं और जो मैं कहता हूं वह सच्चाईसे ही कहता हूं। तब फिर मैं उनको शत्रु कैसे मान सकता हूं? अंग्रेज भी मेरे दुश्मन बन गए थे, लेकिन मैं उनका दुश्मन नहीं बना। मैं तो उनका दोस्त बना, उनका प्रतिनिधि बना और मैंने उन्हें उनकी मलाईकी ही बात सुनाई।

ध्रादमी दो तरहसे अपने दुश्मनको केंद्र करते हैं। एक सख्तीसे और दूसरे मुहब्बतसे। मैंने आपको मुहब्बतसे केंद्र कर रखा है। जब मैं आपको शांत रहनेके लिए कहता हूं तब श्राप शांत हो जाते हैं। आपको केंद्र किया है यह भाषा-प्रयोग थोड़ा विनोदमें हैं, पर भाव आप समक गए होंगे। तो मेरा कहना यही है कि कभी-न-कभी हम जिल्ला साहबको जकर कैंद्र कर लेंगे। पुलिस उन्हें क्या केंद्र करेगी? पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकती। मुक्तको भी पुलिस गिरपतार नहीं कर सकती और न खान साहबको ही पकड़ सकती है। हां, सल्तनत चाहे तो उन्हें पकड़

सकती है, लेकिन सल्तनतके पकड़नेपर भी जिन्ना साहब ठीक तुरह केंद्र नहीं होंगे । सही तौरपर गिरफ्तार तो वे तब होंगे जब मैं उन्हें कैंद्र करके यहांपर लाकर खड़ा कर दूंगा।

एक गल्स मीर आलम था। सरहदी गांधीके मुल्कका। जैसे ये पहाड़के-से हैं, वह उनसे भी ऊंचा था। पहले वह मेरा मित्र था। पर पठान तो भोले ही होते हैं। इसी कारण वे वादशाह हैं। उसकी किसीने बहका दिया कि गांधीने पंद्रह हजार पींड जनरल स्मटससे ले लिए हैं और कीमको बेच डाला है। बस, एक दिन वह मीर आलम मेरा दुश्मन बनकर आया। उसके हाथमें बड़ी-सी लाठी थी थौर उसपर सीमेकी मूठ लगी थी। उसने ठीक मेरी गरदनपर वह लाठी मारी। में गिर पड़ा। नीचे पत्थरका फर्ज था। मेरे दांत टूट गए। ईश्वरको मंजूर था, इसलिए में बच गया। मीर आलमको दो-तीन अंग्रेजोंने, जो उस रास्तेसे जा रहे थे, पकड़ लिया; लेकिन मेंने उसे यह कहकर छुड़वा दिया कि "वह बेचारा दूसरेके घोखेमें ग्रा गया कि में लालची हूं और इसपर फीजी पठानका खून खोल उठे और वह मारनेको उतारू हो जाय ता कोई आश्चर्यंकी बात नहीं है।" इस तरहसे मीर आलमको मैंने केंद कर लिया। वह मेरा पक्का दोस्त बन गया।

धगर ईश्वरको मंजूर होगा तो एक दिन जिन्ना साहब भी यहां आकर बैठेंगे और कहेंगे कि मैं आपका दुश्मन न हूं और न था। मैं पाकिस्तान तो मांगता हूं, पर मेरा पाकिस्तान आला दरजेका होगा। वह सबके भलेके लिए होगा। तब हम सब मिलकर रोशनी करेंगे और मिठाइयां बांटेंगे।

यह मैं बुजिंदिली या लुजामदिकी बात नहीं कह रहा हूं। मैं बहादुर बननेकी ही बात कह रहा हूं। सिखोंकी तरह हमें एक-एकको सया लाखकें बराबरका बहादुर बनना है। मैं बता चुका कि प्रत्येक सिख स्वा लाखकें बराबर क्योंकर होता है। क्रुपाणकें जिएसे नहीं; क्रुपाण तो उसके पास इसलिए होती है, जिससे वह बता सके कि वह कभी भी उसकें मातहत नहीं होगा। सवा लाख मिलकर मारें या कोई ध्रकेंला मारे, तों भी वह हाथ नहीं उठायेगा। कौन कहेंगा कि इस तरह मरनेवाला बुजिंदिल है। सभी उसे सच्चा बहादुर बतायंगे।

मैंने कल कहा था कि सारा हिंदुस्तान जल जायगा तो भी हम ताकतके जोरसे पाकिस्तान नहीं होने देंगे । बुद्धिके जिए, हमारे दिलोंपर ग्रसर डालकर, समका-बुक्ताकर श्राप कहेंगे ग्रीर हम समक्त जायंगे कि ग्राप तो सीधी-सी बात करते हैं, ग्रापके दिलमें कोई छल-फरेव नहीं है तो पाकिस्तान मान लेंगे; लेकिन उस समय ग्राप हमें विश्वास दिलायंगे कि पाकिस्तानसें किसीको भी मुसलमानोंसे डरनेकी बात नहीं रहेगी। ग्रापने जब खुदाको हाजिर-नाजिर समक्तकर दस्तखत किए हैं ग्रीर यह एलान कर दिया है कि राजकीय उद्देश्यकी पूर्तिके लिए हिंसा नहीं होनी चाहिए तब पाकिस्तानके लिए जोर-जबर्दस्ती कैमे उचित हो सकती है?

हम हिंदुस्तानमें बिरलाका राज नहीं चाहते श्रीर भोपालक नवावका भी राज नहीं चाहते। बिरला कहते हैं कि हम राज करना नहीं चाहते। उसी तरह नवाब भोपाल भी अपनेको रैयतके दोस्त बताते हैं। वे भी रिश्रायाके खिलाफ होकर राज नहीं चाहते। तो फिर राज श्रायगा किसके हाथमें? वह श्राप लोगोंके हाथमें श्रायगा। श्रापके हाथोंमें भी नहीं, मिस्कीनोंके हाथमें हिंदुस्तानका राज होगा।

हिंदुस्तानमें कई बिरला हैं। उनकी ताकत क्या है? वे पैसे देते हैं और मजूरसे मजूरी कराते हैं। जब मजूर कह दें कि हम काम नहीं करेंगे तब घनवानों के करोड़ों रुपये उनकी जेबमें रह जानेवाले हैं। श्रगर वे जमीनवाले हैं तो भी खुद तो जोतनेवाले नहीं हैं। जब उन्हें जोतनेवाला कोई न मिलेगा तो उनकी बड़ी-बड़ी जमीनें बेकार हो जायंगी। इसी तरह नवाब भोपालकी बरछी, माले और घुड़सवार सभी निकम्मे हो जानेवाले हैं। मार-मारकर वे कितनोंको मारेंगे? अपनी रिग्रायाको मारकर किसपर राज करेंगे? वे तभी अपनी प्रजापर राज कर सकेंगे जब वे प्रजाके ट्रस्टी बन जायंगे।

इसके विपरीत श्रगर कोई कहता है कि नवाब भोपाल मुसलमान है, इसिलए वह मुसलमानका राज कहलाएगा श्रौर काश्मीरमें मुट्ठीभर पंड़ितोंका राज रहेगा तो यह तिनक भी चलनेवाला नहीं है।

हैदराबादके निजामकी बात लीजिए। कहते हैं कि मौका पाकर वह सारे हिंदुस्तानको सर कर लेनेवाले हैं; लेकिन कौन सर करेंगे? वहांकी सारी रिश्राया तो हिंदू पड़ी है।

श्रंग्रेज श्रगर सोचते हैं कि वह हिंदुस्तानमें हटकर हैदराबाद, भोपाल, राजकोट या इधर-उधर ग्रड्डे जमायंगे तो यह दगेकी बात होगी। मुफ्तपर ऐसी कोई छाप नहीं है। मैं तो मानता हूं कि श्रंग्रेजोंके जानेकी बात पूरी ईमानदारीकी है। जब उनको भारत छोड़ना है तब उनकी सार्वभौमिकता भी खत्म होती है, फिर छोटे-मोटे ग्रड्डे उनके क्या काम श्रानेवाले हैं? श्रीर जब श्रंग्रेज नहीं रहेंगे तब राजा लोग रिग्रायाके साथ बैठनेवाले हैं।

एक बार मालवीयजी वम्बई पधारे थे। मैं उनके साथ था। वहां कुछ महाराजाग्रोंके पास हम दोनों गए । राजाग्रोंने हमें ऊगर श्रासनगर बिठाया ग्रौर वे हमारे घृटनोंके पास नीचे बैठे। उस समय ग्रंग्रेजी सल्तगत पूरे जोरमें थी। ग्रब जब वह जबरदस्त सल्तनत हट जाती है तब राजा लोग तुरंत ही समभ जानेवाले हैं कि जनताको जब मानेंगे तभी हम कायम रह सकेंगे। ग्रौर जनताको माननेका तरीका यही है कि वे विधान-परिषद्में ग्रावें। ग्रगर वे जिद पकड़ते हैं कि हम विधान-परिषद्में ग्राते तो फिर वे राजा नहीं रह सकते।

हिंदुस्तानमें कोई मुसलमान राजा यह नहीं कह सकता कि वह सब हिंदुओंको मार डालेगा। श्रगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उससे पूछ्ंगा कि अवतक वह क्यों हिंदुओंका राजा बनकर रहा, क्यों हिंदू प्रजाका श्रम्न खाया? इसी प्रकार कोई राजा मुसलमान है, इसी आधार-पर यह कहनेका हकदार नहीं हो जाता कि वह पाकिस्तानमें जा मिलेगा और न हिंदू राजा हिंदू होनेके कारण यह कह सकता है कि वह कांग्रेस-का साथ देगा। प्रजा जहां कहे वहीं उसे जाना होगा।

ग्रंतमें गांधीजीने ग्रांध्रनिवासी हरिजन युवक चक्रैयाकी दु:खद मृत्युका समाचार सुनाते हुए कहा—वह सेवाग्रामका श्राश्रमवासी था। नई तालीमके तरीकेपर सीखा था। बड़ा परिश्रमी ग्रौर दस्तकार था। फूठ, फरेब, कोध-जैसे दोष उसमें नहीं थे। दैववश उसके दिमागमें कुछ रोगपैता हो गया। खुद निसर्गोपचारमें ही विश्वास करताथा, पर दोस्तोंने और डाक्टरोंने उसका ग्रापरेशन करनेका ग्राग्रह किया। इस रोगसे उसकी ग्रांखोंका तेज जाता रहा था। फिर भी उसने ग्रापरेशन-मेजपर जानेसे पहले मुभे वड़ी कोशिशसे पत्र लिखा था कि प्राकृतिक चिकित्सा मुभे प्रिय है, पर ग्रापरेशनका प्रयोग करानेके लिए भी मैं तैयार हूं ग्रौर भीत ग्राएगी तो राम-नाम लेता हुन्ना महंगा। ग्राखिर बंबईके ग्रस्पतालमें ग्रापरेशन किया गया ग्रौर ग्रापरेशन-मेजपर ही उसके प्राण छूट गए।

उसके जानेपर रोना आता है; पर मैं रो नहीं सकता; क्योंकि मैं रोऊं तो किसके लिए रोऊं और किमके लिए न रोऊं? भारतमाताको अगर बच्चे चाहिए तो वकील तुलसीदासजी, ऐसे ही चाहिए जो या तो दाता हो, या शूर। चकैया दाता था, क्योंकि वह निःस्वार्थ सेवक और परम मंतोषी था और शूर भी था, क्योंकि उसने अपने हाथसे मृत्युकी अपना लिया। वह हरिजन था; पर उसके दिलमें हरिजन-सवर्ण, हिंदू-मुसलमान-जैसे भेद न थे। वह सवको इन्सान मानता था और स्वयं सच्चा इन्सान था।

ग्राज मैंने नवाव भोपाल श्रीर हरिजन वालक चक्रैयाकी बात एक साथ श्रापको सुना दी। भारतमें दोनोंके लिए स्थान है। नवाब भोपाल ट्रस्टी वनकर ही रहें श्रीर चक्रैया-जैसे करोड़ों युवक निकल श्रावें, तभी भारत सुलसे रहेगा।

# : २६ :

#### १ जून १६४७

आज भी प्रार्थनामें कुरानकी आयतके समय एक पंडितने बाधा डाली। लेकिन प्रार्थना चलती रही। श्रोताओं में से दो जवानोंने उस व्यक्तिका हाय खींचकर उसे नीचे बिठा देने और चुप करनेकी कोशिश की तो सभामें कुछ खलबली मच गई। जब पुलिस उसे ले जानेके लिए आई तब गांधीजीने कहा, "पुलिस भाई! आप उसे न ले जायें। वहीं बैठा रहने

दं श्रीर वह ज्यादा गड़बड़ी न भचावे, इतना भर देखते रहें।" इसपर सिपाती उन पंडितजीकी बगनमें शांतिसे बैठ गया। गांधीजीकी इस सहानुभूतिका प्रभाय उन पंडितजीपर भी श्रच्छा पड़ा। जब गांधीजीने कहा—"पुरानकी श्रायत तो खतम हो गई। श्रव भजन हम तभी कहेंगे जब यह पंडितजी इजाजत दे देंगे, वरना श्रव भजन बंद रहेगा।" पंडितजीने गुस्कराते हुए श्रीर श्रपनी कृहनी बनाते हुए गांधीजीसे कहा—"देखिए, खींचातानीमें मुक्ते यह खून निकल श्राया है। यही श्रापकी श्रहिंसा है?"

गांधीजीने बुछ विनोदमें कहा—"खैर, खून निकलनेकी बात जाने दीजिए। भ्राप यह बताइए कि मैं प्रार्थना भ्रागे चलाऊं या बंद कर दूं? भ्राप कहेंगे तो भजन चलेगा, नहीं तो भ्राज त होगा।"

कत्व प्रसन्नतापूर्वक पंडितजीने भजन स्ननेकी इच्छा प्रदर्शित की। गांधीजीने पंडितजीको समसाते हुए कहा, "ग्रापके पास ही हिंदुधर्म नहीं है। मैं भी हिंदू हुं और पूरा सनातनी हुं। लेकिन हम गीता ही क्यों कहें, करान क्यों नहीं ! मोती तो जहांसे मिले वहांसे को लेने चाहिएं। राज भ्रव हमारे हाथमें भ्रा रहा है। उसे हमें देनेके लिए वाइसराय परे-शान हैं। तब क्या भ्राप इस तरह भग ड़ेंगे भ्रीर श्रपनी भ्रज्ञानता दिखायंगे ? ग्रापको विनय सीखना चाहिए। बादशाह खानसे ग्राप विनय सीख सकते हैं। श्राज प्रार्थनाके लिए जब मनु उन्हें लिवाने गई तब उन्होंने कहा, 'मुक्ते वहांपर देखकर किसी हिंदूके दिलमें चोट पहुंचेगी । इसीलिए मैं वहां नहीं ग्राऊंगा।' तब मैंने कहला भेजा कि 'ग्राप तो पहाड़-जैसे हैं। में बनिया होकर भी नहीं डरता तो श्रापको क्या डर! श्रीर श्रव वे यहां ग्रा गए हैं तो मुक्तसे भी ग्रधिक बकरी-जैसा गरीब होकर बैठ गए हैं। हमें भी ऐसा विनयी होना चाहिए। माना कि क्रानमें कुछ भ्रोछी बातें लिखी हैं; पर कीन ग्रंथ ऐसा है जिसमें ऐसी बातें नहीं हैं ? मैं तो सैकड़ों मुसलमान मित्रोंमें रहा हूं, किसीने मुभे यह नहीं कहा कि तू मुस-लमान नहीं है, इसलिए तुभको हम बुरा मानते हैं। एक मुसलमान मिश्रने --जो ग्रव मौजूद नहीं रहे, ग्रीर जो नामके जौहरी थे तथा गुणमें भी वे

<sup>&#</sup>x27; विकाण ग्रफ़िकाके सौवागर जमर भवेरी।

वैसे ही थे—मुकसे कहा था कि "तू हम लोगोंसे डरा कर, क्योंकि हममें सभी अच्छे नहीं होते हैं।" पर मैंने उनसे कहा कि मैं किसीकी बुराई क्यों देखूं? मुक्ते तो आपके समान भले मित्र मिल गए इसीपर संतोष है। और वे अकेले नहीं थे। ऐसे काफी नाम मेरे पास हैं। एकको तो मैंने अपना ही लड़का बनाया था, वह सबकी खिदमत करनेवाला था; पर ईक्वरने उसे उठा लिया। जब ऐसे-ऐसे अच्छे आदमी मुसलमानोंमें हैं तब मैं कहता हूं कि अगर थोड़ेसे मुसलमान पागल वन जाते हैं तो भी हिंदूको पागल नहीं बनना चाहिए। आजतक अंग्रेजोंने तलवारके जोरसे हमें शांत रखा तो क्या उनके जानेपर हम लड़ने लंगेंगे ? इसमें हमारी कोई शोभा नहीं है।"

भजन श्रौर धुन श्रच्छी तरह हो जानेके बाद गांधीजीने लोगोंको तथा पंडितजीको शांत रहनेके लिए धन्यवाद दिया श्रौर कहा—श्रगर लोग जरा-सी समभदारीसे चलें तो स्वराज्य उनके हाथोंमें श्रा चुका है; क्योंकि हमारी सरकारके उप-प्रधान जवाहरलालजी हैं। वाइसराय प्रधान हैं सही, पर उन्हें श्रव शांतिसे बैठना है। श्रापके श्रसली बादशाह जवाहरलाल हैं। वे ऐसे बादशाह हैं जो हिंदुस्तानको तो श्रपनी सेवा देना चाहते ही हैं, पर उसके मार्फत सारी दुनियाको श्रपनी सेवा देना चाहते हैं। उन्होंने सभी देशोंके लोगोंसे परिचय किया है श्रौर उनके राजदूतोंका सत्कार करनेमें वह बड़े कुशल हैं। लेकिन वह श्रकेले कहांतक कर सकते हैं?

वह बेताजके बादशाह श्रापके खिदमतगार हैं। तो क्या वह बंदूकसे आपकी बदश्रमनीको दवा देंगे? श्रगर श्राज एकको दबायंगे तो कल दूसरेको इसी तरह दबाना पड़ेगा। फिर वह स्वराज्य तो नहीं हुआ। पंचायती राज भी नहीं हुआ। जब श्राप लोग श्रनुशासनसे रहेंगे तभी जवाहरलालकी बादशाहत चलेगी श्रौर हमारा स्वराज्य सुखरूप होगा।

खुद जवाहरलालजी भी किस तरह ग्रन्शासनमें रहते हैं इसका उदाहरण सुनिए। पिछले वर्ष जब वह काक्मीर चले गए थे तब वेवल साहबको उनकी जरूरत पड़ गई, मौलाना साहबने उन्हें बुलाना

<sup>ै</sup> बीर बालक हुसैनिमयां।

चाहा ग्रौर मेरे समभानेपर वह वहांका संवर्ष छोड़कर राष्ट्रपतिका हक्म मानकर यहां चले ग्राए थे।

श्राज भी जवाहरलालका चित्त काक्सीरमें है, जहां प्रजाबे नेता शेख श्रव्हुल्ला सींखचोंमें बंद पड़े हैं। मैंने जवाहरलालसे कहा है कि तुम्हारी आवश्यकता यहांपर ज्यादा है। इसलिए जरूरत हुई तो मैं काक्सीर जाऊंगा और तुम्हारा काम करूंगा। तुम यहीं रहो। मैंने यह भी उनसे कहा कि यद्यपि मैं वचनसे बिहार और नोग्नाखाली में ही करने या मरने के लिए बंघा हूं, परंतु काक्सीरमें भी मुसलमान भाइयों का ही सवाल है, इसलिए वहां जा सकता हूं। वहां जाकर काक्सीरके राजासे मित्रता करूंगा श्रीर मुसलमानोंकी भलाईका काम करूंगा। लेकिन जवाहरलालने अभी इस वातकी 'हां' नहीं भरी है।

सार यह कि अब जब हमारे हाथमें स्वराज्य आ गया है तब हममेंसे प्रत्येकको अनुशासनसे, विनयसे और समभदारीसे चलना चाहिए, तभी हिंदुस्तानकी आजादी शोभा देगी।

जैसे कल मैंने आप लोगोंको राजाश्रोंकी बात कही थी वैसे आज मैं व्यापारियोंके बारेमें कहना चाहता हूं। कल मैंने कहा था कि हिंदुस्तानमें न बिरलाका राज होगा, न नवाब भोपालका; न निजामका राज होगा, न काश्मीरके महाराजाका; राजा लोग केवल हिंदुस्तानकी रैयतके खिदमनगार होंगे।

ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तानकी रैयत एक जगह तो आजाब हो जाय और दूसरी जगह गुलाम बनी रहे। जब शाजादी होगी तो वह सभीके लिए होगी।

श्रव श्राजादी तो श्रा ही रही है, क्यों कि श्रगर श्रंग्रेज शरीफ हैं श्रीर मैं समभता हूं कि वे हैं, तो उन्हें चले जाना है। वाइसराय लार्ड माउंट-बेटन साहब तो यह कह रहे हैं कि हमें जल्दी-से-जल्दी यहांसे चला जाना है श्रीर वे श्रपना बचन पालेंगे ही।

जब वे जा रहे हैं तब हिंदुस्तानमें हमारा ही राज हो जाता है। फिर क्या जब ध्रपना राज हो जायगा तो हम ग्रापसमें भगड़ा करेंगे ? क्या राजा लोग हमको दबायंगे ? नहीं, वे सभी जनताके ट्रस्टी बन जायंगे । यानी वे सब चक्रैया-जैसे जनताके सेवक वनेंगे तभी वे हमारे राजा रह सर्वोंगे। इमी तरह हमारे ऊपर व्यापारियोंका राज भी नहीं होना चाहिए। हमें तो राज चाहिए भंगियोंका। भंगी हमारेमें सबसे ऊंचे हैं; क्योंकि उनकी सेवा सबसे वड़ी है। तभी तो मैं खुद भंगी बन गया हूं। भंगियोंके राजमे मेरा मतलव यह है कि एक मेहतरको धापने अपना अमात्य यना दिया तो फिर आपको उसकी वात उमी तरह माननी है जिस तरह अंग्रेजोंने अपनी सत्रह वर्षकी रानी विक्टोरियाका राज माना था और छोटे-वड़े सभीने अपना-अपना कर्त्तंच्य पाला था। अंग्रेज लोग कर्त्तंच्य-पालन किस तरह करते हैं, इसका मैं गवाह हं।

मैं कई बार लंदन गया हूं। एक वार तो वहां तीन बरसतक रहा; पर तब मैं लड़का था। बादमें दो-तीन वार में लंदन हो आया हूं। वहां पर तब मैं लड़का था। बादमें दो-तीन वार में लंदन हो आया हूं। वहां पर लोग इतने समभदार हैं अौर कायदेके पाबंद हैं कि पुलिसको हाथ में कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ती। केवल एक छोटा-सा डंडा वे अपने हाथ में रखते हैं। लोग जानते हैं कि वे हमारे खिदमतगार हैं, इस लिए उनके कहने के मुताबिक चलते हैं। पुलिस भी लोगों का काम पूरी को शिवासे कर देती है। बहां पर रिश्वत नहीं चलती। कोई देने जाय तो भी पुलिस लेती नहीं।

हमारे हिंदुस्तानकी पुलिसको भी अब ऐसा ही बनना है। उन्हें चाहिए कि वे विलकुल रिक्वत न लें। अगर उनका पेट नहीं भरता तो वे सरदार साहबसे अपनी ननस्वाह वढ़ानेके लिए कहें; बलदेवसिंहसे कहें; नेहरूजीसे कहें। जब बड़े-बड़े अफसर और प्रधान लोग हजारों पाते हैं, तब सिपाहीको क्यों पांच ही दस रुपये दिये जायं? वे लोग इंतजाम करेंगे। पर रिक्वत लेनी छोड़नी चाहिए।

व्यापारियोंके लिए भी मुभे यही कहना है। वे सब एक हो जायं ग्रीर मिलकर कह दें कि 'हम सबको सच्चा विनया ग्रीर सच्चा मारवाड़ी बनना है। सच्चा विनया वह है जो सच्ची तोल तौलता है। हमारे यहां जितने विनए, जितने मारवाड़ी ग्रीर जितने व्यापारी हैं उन सबको इकट्ठे होकर निश्चय करना है कि हममेंसे कोई चोरबाजार नहीं करेगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा ग्रीर न देगा।

इतनी बात वे कर तेते हैं तो फिर राजेंद्र बाब्को जो मजबूरी महभूस होती है शौर सवको ज्याना खिलानेमें उनके रास्तेमें जो कठिनाइया पेदा हो जाती है वे जाती रहेंगी। अरे पास एक खत ग्राया हे कि 'ग्रापने नमक-कर उठवा तो दिया; पर नमक श्रव पहलेसे भी ज्यादा महंगा हो गया।' ऐसा नयों होता है ? मै नहूंगा कि नमक-कर उठ जानेपर तो हमें नमक करीय-करीव गुफ्तमें मिल जाना चाहिए। इसके लिए व्यापा-रियोंको ग्रपना व्यापार भूलकर हिंदुस्तानके लिए ही व्यापार करना होगा। उन्हें चाहिए कि वे चोरबाजार बिलकुल भुला दें। जब ऐसा होगा तभी ग्रंतरिम सरकारके वजीर ग्रपना-श्रपना काम कर सकेंगे ग्रीर राजाजी, राजेंद्र बाबू, जवाहरलालजी, मथाई, माभा ग्रीर लीगके चारों वजीर तभी श्रापकी हर तरहकी सेवा कर सकेंगे। श्रगर इसके बाद भी हिंदु-स्तानको खाना-पीना नहीं मिलता, मुल्कफी खुशहाली नहीं बढ़ती तो फिर श्राप लोग उन्हें निकाल वाहर कीजिए।

लेकिन आप उन्हें केसे निकालेंगे ? क्या आप वाइसरायके हाथों उन्हें निकलवायंगे ? नहीं, वाइसरायसे तो आप आरागसे बैठनेके लिए कहेंगे। आप खुद अपने वजीरोंको कैद करेंगे। जैसा कि कल मैंने जिझा साहबको कैद करनेका तरीका बताया था। और तब आप उनसे अपने मनका काम करवा लेंगे।

मैंने जवाहरलालजीसे मुना है कि लंदनमें लोग भूखों मर रहे हैं। यह सुनकर मुभे दुःख हुमा। चाहे श्रंग्रेजोंने हमारे साथ कितना ही गुनाह किया हो, तो भी उन्हें खाना तो मिलना ही चाहिए।

हगारा मुल्क बहुत वड़ा है। हमारे व्यापारी ठीकसे चलें और उनमें अनल हो तो हम कहेंगे कि जबतक हिंदुस्तान जिंदा है तबतक दुनिया कैसे भूखों मरेगी? हम उसे खाना देंगे। मैं तो बनिया हूं, तिजारत जानता हूं। यदि सब बनिए और व्यापारी मुभ्ने मदद दें, अंतरिम सरकार भी गदद दे और सब मुसलमान मदद दें तो गैं सबको खाना दे सकता हूं। मैं इस बातको माननेके लिए कतई तैयार नहीं हूं कि हमारे मुल्कमें अञ्चकी पैदायार कम है। अगर आप काफी मेहनत करें, अनलसे काम लें और ईश्वरकी कुपासे ठीक वर्षा हो जाय तो यहां भरपूर खाना मिल सकता है; लेकिन अकेले हाथसे तो ताली नहीं वजती। मुक्ते सबकी मदद मिले तभी ताली बज सफर्ता है और इननी जोरकी वज सकती हे कि स्नाप सभी गरास होंगे और दुनिया भी प्रसन्न होगी।

ग्रगर ग्राजात हिंदुस्तानमं सभी ग्रपने धर्मका पालन करें तो सारा हिंदुरतान खुळ हो सकता है, यह में निक्चयपूर्वक ग्रापरो कहता हूं।''

### : २७ :

# सोमवार, २ जून १६४७ (तिखित संदेत)

राजनैतिक क्षेत्रमें क्या हुग्रा या क्या हो रहा है यह भैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन तीन-चार दिनसे जो मैं कहता भ्राया हूं, वही ग्राज भ्रापको याद दिलाना चाहता हूं, थानी ग्राम जनताको फिक नहीं करनी चाहिए कि वाइसराय विलायतसे क्या लाए हैं। हमें तो इस बातपर ही सोच-विचार करना है कि जैसा भी मौका लागने श्रावेगा, उसके बारेमें हमारा धर्म क्या होना चाहिए। यह बात तो देशको साफ कर देनी चाहिए कि वह जबदेस्तीसे कोई चीज कवूल नहीं करेगा।

इन तीन-चार दिनोंसे जिस सोच-विचारका सिलसिला हमने चलाया है उसको लेने हुए अब हमारे सामने सवाल आता है कि हमारे डातटर और वैज्ञानिक देशके लिए ग्या कर रहे हैं। वे लोग गिदेशी गुल्कोंमें तो नई-नई यानें और इलाजके नये तरीके सीखनेके शोकसे जाते हैं। मैं तो उनसे कहूंगा कि उन्हें अपना घ्यान हमारे मुल्कके सात लाख देहातोंकी और देना चाहिए। फिर तो उन्हें गीरन पता चलेगा कि हमारे सब डाक्टर और डाक्टरनियां यहीं कामपर जुट सक्नें हैं। लेकिन पश्चिमके तरीकंसे वे नहीं जुट सक्नेंग, विल्क हमारे अपने तरीके से देहानमें जुट सक्नें। तब उन्हें बहुतसे देसी इलाजोंका भी पता चलेगा, जिन्हें वे अच्छी तरह काममें ला सक्नें। हमारे देशमें इतनी जड़ी-बृटियां हैं कि तिंदुस्तानको बाहरमे वयाप्यां मंगानेकी जरूरत है ही नहीं। लेकिन ववासे ज्यादा फायदेमंद तो यह होगा कि वे हमारी जनताको सही जीवन जीनेका ठीक तरीका बगा दें। और वैज्ञानिकों में बगा कहां। क्या वे ज्यादा खुगक पैदा करनेकी ओर ध्यान दे रहे हे ? श्वोर यह भी नकली लावके जरिए नहीं, बल्कि जगीनको वाकायदा श्रन्छी नरह जोत-वोकर श्रीर कुदरती खाद देकर। नोआखालीमें मैंने हेखा कि वहांके लोग एक जंगली फूल (जलकुंभी) जो निवयोंका पानी रोक देता है, उसका भी उपयोग कर लेते हैं। ऐसे काम हमारे डाक्टर तब करेंगे जबिक वे अपने लिए नहीं, गल्कि वेशके लिए जीना मीखेंगे।

फल गैंने जवाहरलालजीके अमृत्य कामके वारेनें जिक्र किया था। मैंने उन्हें हिंदुस्तानका वेताजका बादबाह कहा था। श्राज जब ग्रंग्रेज श्रपनी ताकत यहांसे उठा रहे हैं तव जवाहरलालकी जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता। जिसने विलायनके गणहर स्कूल हैरी शीर केंब्रिजके विद्यापीठमें तालीम पाई है थीर जो वहां वैरिस्टर भी बने हैं उनकी श्राज संग्रेजोंके साथ वातचीत करनेके लिए वहुत जरूरत है। लेकिन श्रव वह समय जल्दी ही श्रा रहा है कि जब हिंदुन्तानको श्रपनी रिपब्लिक-का पहला प्रधान चुनना होगा। चक्रया जिंदा होता तो मैं उसका नाम श्राप लोगोंके सामने रखता। श्रगर कोई वहादूर मेहतर लड़की हो, बिना म्वार्थकी हो श्रीर शुद्ध हो तो में तहेदिलसे चाहुंगा कि ऐसी कन्या छमारी पहली मेरीडिंट बने। यह कोई बेकारका ख्वाव नहीं है। ऐसी लड़कियां जरूर गिल सकेंगी धगर हम उन्हें ढुंढ़नेकी कोशिण करें। क्या मैंने गलनार, भीलाना मोहम्मद श्रली साहबकी लड़कीको नहीं चुना था? लेकिन उस बेवनुफ़ लड़कीने तो क्वेय कुरैशी साहबसे शादी कर ली। वह एक वक्त तो फकीर थी और जब अली माई जेलमें थे तब मुभसे मिली थी। अय गुलनार तो कई होशियार वच्चोंकी मां है; लेकिन वह मेरी वारिस अव नहीं बन सकती ।

हमारे भविष्यके प्रेसीडेंटको यंग्रेजी जाननकी थावश्यकता नहीं होगी। उनकी मददके लिए ऐसे लोग जरूर होंगे जो रिायासतमें होर्बि-यार होंगे थीर विदेशी भाषाएं भी जानते होंगे। लेकिन यह सब स्वप्त तो तभी पूरे हो सकते हैं जबिक हम एक दूसरेको मारनेसे बाज आएं भीर पूरा-पूरा ध्यान देहातकी तरफ दें।

### : २= :

# ३ जून १९४७

भाइयो ग्रीर वहनो, "

हमारी समभरे यदि लीगने तारीफके लायक काम नहीं किया है तो हम कहें कि उसने तारीफके लायक काम नहीं किया। इसी तरह अगर कांग्रेसने तारीफके लायक काम नहीं किया है तो हम कांग्रेस-वालोंसे भी कहें कि आपका काम तारीफके लायक नहीं है। जब ऐसा होगा तभी वह पंचायती राज बनेगा। अगर एक गिरोह अपने मनसे चलता रहे तो वह पंचका राज नहीं हुआ।

जनतंत्र वह है जिसमें रास्ते चलनेवाला जो बोले वह भी सुना जाय। जब हम जनतंत्र कायम कर रहे हैं तब हमारा राज्य वादेशरायके घरमें नहीं है और वह जवाहरलालके घरमें भी नहीं है। मैंन तो जवाहर-लालको बेताजका बादशाह कहा है। और हम तो गरीब हैं। ऐसे गरीब कि हम पैदल चलेंगे, मोटरमें नहीं बैठेंगे। अगर कोई मोटरमें विठाने आवे तो भी हम कहेंगे, 'आपकी मोटर आपको मुवारिक हो, हम तो पैदल ही जानेवाले हैं। भूख ज्यादा लगेगी तो एक रोटी ज्यादा खा लेंगे।' पंचायती राजमें इस तरह रास्ते चलनेवालोंका ही राज होता है। हरदम जो मोटरपर ही चलता रहता है वह तमे विगड़ जाता है। महलोंमें रहनेवाला आदमी राज्य नहीं चला सकता। इसीलिए मैंने कहा कि अप्रेज जो दुनियाके बादशाह बने हुए हैं वे हमारे लिए कुछ भी सोचें तो उनसे हमारा काम नहीं बनता। अगर हिंदुस्तानका बादशाह भी कुछ सोचे और हमारी समफमें वह ठीक नहीं है तो हम कहें कि वह ठीक नहीं है।

कल मैंने कहा था कि चोरबाजारके लिए बनिए गुनहगार हैं। सामान्य ताजिर और मुक्तमें फर्क इतना ही है कि मैं सारे हिंबुस्तानकी भलाई करता हूं प्रोर दूसरे ताजिर अपना घर भरते हैं। जैसे राजेंद्र बाबू सारे हिंदुस्तानको स्वाना खिलानेकी फिकर करते हूं उसी तरह मैं भी करता हूं।

म भरेंगे कहा गया है कि स्राजकलका व्यापार बनियों के हाथ में तो बहुत कम रह गया है। बहुत थोड़े ही बनिए गोरबाजार कर सकते हैं। यह सारी संधाधंदी सरकारी सेक्षेटरियटकी वजहरी है; क्योंकि सारा काम सरकार करती है। खाना देना राजेंद्र बाबके हाथमें है जो बिटारके वादशाह है और कपड़ा देना राजाजीके हाथमें है जो गद्रासके लोकप्रिय मंत्री रह चुके हैं। फिर भी लोगोंको चीजें नहीं पहुंचतीं; वयोंकि सिविल सर्विसमें वडा भ्रष्टाचार चल रहा है। श्रगर राजेंद्र वाब श्रीर राजाजीके ग्रगल-बगलमें बदमाश रोपक हैं भीर उन लोगोंकी देखभारा नहीं कर पाते तो उस व्राईमें राजाजी श्रीर राजेंद्र बावका भी ऐव माना जायगा । में नहीं जानता कि सरकारी नौकरोंको ऐसा बताना कहांतक गलत है; लेकिन इतना जरूर कहंगा कि हममेंरी कोई बीरबाजारका काम न करे। सरकारी श्रफसर श्रगर ऐसा करते हैं कि जिनपर उनकी मेहरबानी होती है उन्हें उनके घरके श्रादिमयोंकी संख्याने दुगुने-तिगने राधन टिकट दें देतें हैं तो वह कार्ड लेनेवाला सीर देनेवाला दोनों ही बदमाश है। हो सकता है कि आजतक ऐसा जो चला है वह बहुत कुछ अंथ्रेजोंके रीव भीर डग्फे गारे चला है; लेकिन श्रव भी यह सिलसिला जारी रहता है तो फिर भगवान ही हिद्स्तानका भला कर सकता है। पर श्रब वह नहीं होना चाहिए। भ्राज ऐसी वात नहीं रही कि साहय बहाद्रने जो हुक्म िया, वह जैसा भी हो हमें पालना ही है। भ्रव हमपर विदेशी मालिक नहीं है। राजेंद्र बाबू ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। उनके पास पुलिस है ही नहीं जो जबरदस्ती हक्स मनवा सके । राजाजी या नेहरूजी या सरदार भी श्रपना हक्स इस तग्ह नहीं मनवा सकते। सरदार बलदेव-सिंतके पास फीज है मही; पर वे भी यह नहीं कह सकते कि में सारी फीज तुम लोगोंपर छोड़ दूंगा ग्रीर तुम्हें दबा दूंगा। ग्रंग्रेज श्रकसरको ग्राप निकाल नहीं सकते थे, आप इन्हें निकाल 'सकते हैं। वे आपको ख्या करके ही आपपर राज कर सकते हैं।

में ग्राप लोगोंको यह बताना चाहता हूं कि आजसे ग्रापका पंचायती राज शुरू हो गया है। पुरा राज हाथ आनेमें अब बारह महीने हैं तबतक भगवान ही जाने क्या होता है, क्या नहीं। पर ग्रापको पंचायती ढंगको आजसे ही अपनाना है। हममें कोई देशका नुकसान करके ग्रपना पेट न पाले।

जो सिवित्र सिवसवाले हैं—चाहे वे गोरे हों या काले, हिंदू हों या मुगनमान, सेकेटेरियटमें काम करनेवाले हों या पुलिसमें वह अफसर हों—जिस-जिसको मेरी आवाज पहुंचती है उनसे मैं कहूंगा कि अब आपका फर्ज दस गुना बढ़ गया है। आप लोग सब अब साफ और सुथरे बन जायं। तभी स्वराज्यका यह सारा काम आसान हो जायगा और आजादीका सबको अनुभव मिलेगा।

### : 38 :

#### ४ जून १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

स्राप लांग जानते ही हैं कि मैं इस समय सीया वाइसरागरों मिलकर धारहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि में उनसे कोई भीज लेनेके लिए गया था, न उन्होंने ही मुफे कुछ देनेके लिए बुलाया था; विल्क हमारी जो बात चल रही थी वह पूरी भी नहीं हो पाई थी। फिर भी मंने माउंटवेटन साहबसे इजाजत ले ली और कहा, 'जहांतक बन पड़े स्रौर जहांतक इन्सानके काबूकी बात है, मैं प्रार्थनाका समय चूकना नहीं चाहता।' उन्होंने मेरी इस बातकी कद की स्रौर कहा कि हमारी बातें बादमें हो जायंगी।

मैंने आपसे कहा था कि हम मजबूर होकर पाकिस्तानके लिए एक इंच भी जगह देनेवाले नहीं हैं। यानी हिंसारी, खौफ खाकर नहीं देंगें। बुद्धिसे यानी शांतिसे वे अपनी बात हमें समका दें और वह हमारी बुद्धिकों अंचेगी तभी हमें पाकिस्तान देना है। में यह नहीं फह सकता कि यह सारा वृद्धिका ही प्रयोग हुआ है। कांग्रेग विकंग करेटी कहती है कि 'हमने डरके मारे कुछ नहीं दिया है। इतने सारे लोग मर रहे हैं या मकान, जायताव जल रही है, यह देलकर हम डरे नहीं हैं। हिंसाके सामने हम जाचार हो गए, ऐसी बात क्रिंगिज नही है। हमें आप डरपोक न सममें। लेकिन जब हमने देखा कि गुस्लिम लीगको हम और किसी भी तरीकेंसे मना ही नहीं सकते, तब हमने यह रास्ता पसंद किया है। वयोंकि एक बार मुस्लिम लीग कुछ भी बात मान लेती है तो हमारा काम सरल हो जाता है। सार यह कि हमने डरकर नहीं, परिस्थितिको देखकर पाकिस्तान व हिंदुस्तानका बटवारा मान लिया है।

हम किसीको मजबूर नहीं करना चाहते। बहुत-बहुत कोशिशें कीं। बहुत समक्राया, पर वे लोग विधान-परिषद्में धाए ही नहीं धौर लीग-वाले यही बहते रहे कि वहां ग्रानेमें हमें हिंदू-बहु पतका डर लगता है।

ऐमी हालतमें वाइसराय नया करें ? वे कहते हैं कि हमें हर हालतमें १६४० की जूनमें हिंदुस्तान छोड़ जाना है । श्राप उन्हें रोकें तो भी वे उससे ज्यादा रकना नहीं चाहते । वे कहतें हैं कि हमें हिंदुस्तानको पूरी श्राजादी देनी ही चाहिए।ऐसा वे वभों कह रहे हैं, यह अलग वात है । आप कहेंगे कि अब वे दुनियामें ऊँची ताकत नहीं रहे हें, इसिंजए वे मजबूर हो गए हैं। हम तो चाहेंगे कि वे श्राज भी फर्स्ट क्लास पावर (अव्वल दर्जे-की ताकत) यने रहें । ठीक है कि उन्होंने डेढ़ सी वरसतक हमको सताया है श्रोर यह भी मुक्ते याद है कि आज ३२ वरससे हम उनके साथ वड़ रहें हैं। पर वह सब जानते हुए भी मैं कभी अपने दुश्मनको दुश्मन नहीं धनाता। मैं तो तब भी ईश्वरसे कहूंगा कि 'हे ईश्वर, तू उनका भला कर, श्रीर ईश्वर जो न्याय होगा सो करेगा।'

उसकी अमीघ शनितके बारेमें इस समय अधिक नहीं बहुंगा। इतना हम समक लें कि हरेक इन्सान भूलोंसे भरा पड़ा है। हिंदू, सिख, म्मुसलमान सभी। ऐसा कह सकते हैं कि मुरालमानोंने बड़ी गलती की है, पर हम अपनेको अच्छे किस आधारपर कहें? न्याय करना ईश्वरपर ही छोड़ें। इतना मैं कहूंगा कि उनका पाकिस्तान मांगना गलत चीज थी; पर दे दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते । दे कहते हैं कि हम वहां रह ही नहीं सकते जहां ज्यादा हिंदू हों । इसमें उनका नुकसान है श्रीर में ईप्वरसे मांगता हूं कि जल्द-से-जल्द वह उन्हें इस नुकसानसे बचा लें । जब मेरा माई, मेरा सहधर्मी या निधर्मी भी मेरा नुकसान करना चाहे तो में खुद उसमें महयोग नहीं दे सकता । वह भले ही उसे नुकसान न माने, पर जब मैं उसे नुकसान समभता हूं तो उसमें में उसका साथ कैसे दूंगा ? ऐसा करूंगा तो मैं चक्कीके दोनों पाटोंके बीच पिस आने-वाला हूं। मैं श्रपना पाट ग्रलग ही क्यों न रखूं ?

रही अंग्रेजोंकी बात। इसका में श्रापको इतमीनान दिलाता हूं। वाइसरायको भाषणको देखते हुए नहीं, पर अपनी निजी वातचीतको आवारपर कहना चाहता हूं कि इस निर्णयको पीछे वाइसरायका कोई हाथ नहीं है। सब नेताशोंने मिलकर इस निश्चयको किया है। नेता लोग कहते हैं कि हम लोगोंने सात-सात वरसतक कहा, हिंदुस्तान एक है। केविनेट मिशनने भी अच्छा निर्णय दिया; लेकिन लीग मुकर गई और यह रास्ता लेना पड़ा। उन्हें फिर हिंदुस्तानमें वाणिस आना ही है। पाकिस्तान बन गया तो भी आपसमें लेन-देन चलेगा ही, श्राना-जाना भी रहेगा। हम उम्मीद रखें कि हमारा सहयोग बना रहेगा।

लेकिन यन यह फैसला हो गया तो क्या मैं यह कहूं कि हम सब नांग्रेससे बागी वन जायं? या वाइसरायसे कहूं कि आप बीचमें पड़ो? वाइसराय तो कहते हैं कि में यह चाहता नहीं था। जवाहरलाल कांग्रेस-की ओरसे कहते हैं कि उन्हें भी यह बात पसंद नहीं है; पर वे सब परिस्थितिके कारण लाचार बन गए हैं, तलवारके कारण नहीं: क्योंकि हिंदू, सिख सभी कह रहे हैं कि हम अपने घरमें रहेंगे, उनके यहां नहीं। हिंदू, सिखांके अमलमें रहनेको तैयार हैं, क्योंकि सिखा कभी तलवारके जोरसे नहीं कहते कि तुम्हें गुस्त्रंथके सामने सिर भुकाना ही पड़ेगा।

मैंने मास्टर तारासिंहसे भी, जो आज मिलने आए थे, कहा कि आप एक नहीं सवा लाख बन जायं, बिना मारे मरना सीख लें तो पंजाबका सारा इतिहास बदल जायगा और हिंदुस्तानका भी इतिहास बदलेगा। सिष्य ताबादमें जरा-से हैं; पर बहादुर हैं। इसलिए श्रंग्रेज उनसे डरने हैं। ग्रगर सिख सच्चे बहादुर बनें तो फिर खालसाका राज दुनियागरमें हो जाय।

श्रापका दर्द भुलानेके लिए मेंने यह सब बताया। श्राप दिलमें दर्द न मानें कि हिंदुस्तानके दो हिस्से हो गए। श्रापने जब मांगा है तब वह दिया गया है। कांग्रेसने नहीं मांगा था। मैं तो यहां था ही नहीं; पर कांग्रेस लोगोंके मनकी बात जान लेती है। उसने जान लिया कि खालसा भी यही चाहते हैं शौर हिंदू भी। श्रापके हाथसे कुछ गया नहीं है। न सिखके हाथसे, न मुसलमानोंके हाथसे ही कुछ गया है। वाइसरायने व्याख्यानमें तो कहा ही है शौर मुग्गे भी विश्वास दिलाया है कि 'श्राप सब मिलकर जब ग्रावेंगे तब हमारा यह फैसला खत्म हो जायगा। श्राप मिलकर जो नहोंगे वही होगा। मेरा (वाइमरायका) काम इतना ही हे कि जबतक मत्ता हस्तांतरित होती है तबतक यहांके श्रंग्रेज लोग ईमान-दारीसे काम करें श्रोर शांतिमे चले जायं यह देखूं। इंग्लैंडके लोग यह नहीं चाहते कि उनके जानेपर यहां श्रंधां श्रंधां फेल जाय।'

मैंनं तो कह दिया था कि ग्राप अराजकताकी फिक न करें। मैं तो जुग्रा खेलनेवाला ठहरा। पर मेरी कौन सुने? ग्राप मेरी नहीं सुनते; मुसलमानोंने मुभे छोड़ दिया ग्रौर कांग्रेससे भी मैं अपनी बात पूरी-पूरी मनवा नहीं सकता। वैसे कांग्रेसका गुलाम हूं, क्योंकि हिंदुस्तानका हूं। मैंने १६ मईकी वात मनवानेका पूरा प्रयत्न किया। पर भव जो हो गया है वही हम स्वीकार कर लें। इसमें यह खूबी भी हैं कि हम जब चाहें उसे मिटा सकते हैं।

यंतमें में इतना कहूंगा कि श्राप वाइसरायको भूल जायं तो अच्छा है। मुक्ते यह बुरा लगता है कि हम श्रापगमें सीधी बात न करें और सारी वात वाइसरायकी मध्यस्थीसे चले। जीगवाले वाइसरायसे कहें, वाइसराय कांग्रेससे कहें और कांग्रेस फिर बाइसरायसे कहे, यह हमें शोभा नहीं वेता। पर मुस्लिम लीग मानती ही नहीं तब क्या हो? कांग्रेस मान जाती है शौर सिख कांग्रेसमें शामिल हो गए हैं। तब बाइसरायकी विन-रात जिक्का साहबकी मिन्नत करनी पड़ी कि 'साहब, थोड़ा तो नीचे उतिरए। श्रीर ऐसा करके उन्होंने यह रास्ता निकाला । इतना करते हुए भी वाइसराय कहते हैं कि भेरे दिलमें डर यन। रहना है कि लीग बया कहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी। लेकिन ईश्वरका नाम लेकर में करता हूं। तो हम उनकी ईसानदारीमें विश्वास रखें जबतक कोई जुरा अनुभव नहीं हो।

लेकिन जिन्ना साहवसे में कहता हूं, मिन्नत करता हूं कि अब तो आप हम सबसे सीधी बात करें। जो हुआ ठीक है, पर आगेकी सब कार्रवाई हम मिलकर करें। वाइसरायको अब आप भूल जायं और अब जो समभौते करने हैं उन्हें करनेके लिए आप हम लोगोंको अपने पास युला लं, ताकि हमारा सबका भला हो।

### : 30 :

### ५ जून १६४७

यौद्ध विद्वाग शीकौसंबीकी मृत्युका समाचार देते हुए गांधीजीने कहा—शायत धापने उनका नाग नहीं सुना होगा। इसिकए शायद धाप दुःख मनुना नहीं चाहेंगे; वैसे किसी मृत्युपर हमें दुःख मानना चाहिए भी नहीं; लेकिन इन्नानका स्वभाव है कि वह ध्रपने स्नेही या पूज्यके यरनेपर दुःख मनाता ही है। हम लोग ऐसे वने हैं कि जो अपने कामकी डुग्गी पिटवाता फिरता है श्रीर राज्य-कारणमें उछ।लें गरता है, उमको तो हम श्रासनानपर चढ़ा देते हैं; लेकिन मूक काम करनेवालोंको नहीं पूछते।

कीसंबीजी ऐसे ही एक मूक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म गांवमें हुआ था। जनमले वह हिंदू थे, पर उनको ऐसा जिक्तास बैठ गया था कि बौद्ध धर्ममें अहिला, चील यादि जितने बढ़े-चढ़े हैं, उतने दूसरे धर्ममें, जेद-धर्ममें भी नहीं हैं। इसिलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और जीद शास्त्रों के अध्ययनमें लग गए और उसमें इतने बड़े विद्वान् हो कए कि शायद ही हिंदुस्नानमें उनकी बराबरीका और कोई हो।

उन्होंने गुजरात विमापीठ व काशी विद्यापीठमें पाली भाषा पढ़ाई ग्रीर ग्रपनी ग्रगाथ विद्यत्ताका ज्ञान-दान किया था।

उन्होंने गेरे पास १०००) भेज दिए, जो किसीने उनको दिए थे। उन्होंने गुम्मको लिला था कि किसीको पाली पढ़नेके लिए लंका भेज देना। लेकिन गेने उनसे पूछा कि गया लंका जाकर पढ़नेसे किसीको बौद्ध धर्म प्राप्त हो जायगा? मैने तो दुनियामें बौद्धोंसे कहा है कि श्रापको अगर बौद्ध धर्म जानना है तो श्राप उसके जल्म-स्थान भारतमें ही उसे पायेंगे। जहांपर वेद-धर्मसे वह निकला है, वहीं श्रापको उसे खोजना है और शंकराचार्य-जैसे श्रद्धितीय विद्वान् जो प्रच्छित्र बुद्ध कहलाए उनके श्रंथोंको भी श्राप समभेंगे तब बौद्ध धर्मका गृढ़ रहस्य श्राप जान पायेंगे।

लेकिन कौरांवीजीकी विद्वत्तासे मैं अपनी नुलना नहीं कर सकता।
मैं तो इंग्लेंडमें भोज खाकर बना हुआ बैरिस्टर हूं। मेरे पास मंस्कृतका आग जरा-सा है। अगर आज मैं महात्मा बना हूं तो इसलिए नहीं कि अंभ्रेजीका वैरिस्टर हूं, पर इसलिए कि मैंने सेवा की है और वह सेवा सत्य और अहिंसाके द्वारा की है। इस सत्य और अहिंसाकी पूजामें जो थोड़ी-शी सफलना मुक्के पिलती चली गई उसीके कारण आज मेरी थोड़ी-बहुन पूछ है।

कीरांगीजीकी सममां गह समा गया कि श्रव यह गरीर श्रिषक काम करनेके योग्य नहीं रहा है तो उन्होंने भ्रनशन करके प्राण-त्याग करनेकी ठानी। टंडगजीके फहनेपर मेंने उनका श्रनशन उनकी (कीसंग्रीजीकी) श्रनिच्छारो तुड़वाया; पर उनका हाजमा बहुत खराव हो चुका था श्रीर खुछ भी खुराफ ले ही नहीं सकते थे। तब दुवारा सेयाग्राममें वालीरा दिनतक केवल जलपर ही रहकर उन्होंने शरीरांत किया। वीमारीमें गामगात्रकी सेवा श्रीर श्रीपिश भी नहीं ली। जन्म-स्थान गोवामें जानेका मोह भी उन्होंने तंजा और श्रपने पुत्र आदिको श्रपने पास ग श्रानेकी श्राज्ञा दी। मृत्युके वादके लिए कह गए कि भिरा कोई स्मारक न बनाया जाय। शरीरको जलाने या दफनानेमें जो सस्ता पड़े वह किया जाय श्रीर इस तरह उन्होंने बुद्धका नाम रटते-रटते श्रीतम

गहरी निद्रा ली, जो हरेक जन्मनेवालेको कभी-न-कभी लेनी ही है।
मृत्यु हरेकका परम मित्र है, वह अपने कर्मके मुताबिक आवेगा ही। भले
ही कोई यह बना दे कि अभुकका जन्म अमुक समय होगा, पर मीत
कव आवेगी यह कोई भी आजतक नहीं बता पाया है। चक्रैयाके किस्सेमें
हमने यही देखा।

त्रापका मैंने इसमें इतना समय लिया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं।

कल रात मेरे पास तार ग्राया कि 'ग्रापने नार-पांच दिन इतनी लंबी-लंबी वातें बनाई कि हम एक इंच भी पाकिस्तान मजबूरीसे देना नहीं चाहते—बुदिसे हृदयको जाग्रत करके भले ही जो पाहें सो लें, लेकिन यह तो बन गया। श्रव ग्राप इसके खिलाफ ग्रनणन क्यों नहीं करते ?'

श्रीर वे पूछते हैं कि तब श्रापने ऐसी वारों क्यों कही थीं श्रीर अब श्राप ठंडे क्यों बने हैं? श्राप कांग्रेसके वागी बयों नहीं बनते श्रीर उसके गुलाम क्यों बनते हैं? श्राप उसके खादिस कैसे रह सकते हैं? श्रव श्राप श्रनरान करके मर क्यों नहीं जाते?

ऐसा कहनेका उनका हवा है। पर सुभको उस भाईपर गुस्सा करने-का हक नहीं है। गुस्सा करनेका मतलव है थोड़ा पागल होना। श्रंश्रेजीमें कहा है—'ऐंगर इज बार्ट मैडनेस' प्रीर गीतामें भी कहा है—'कोधा-द्भवित संभोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः' तो में गीता सीखा हुश्रा श्रादमी गुस्सा कैसे करूं?

किसीके कहनेपर अनगन कैसे करूं ? मैं मानता हूं कि भेरे जीवनमें एक ग्रीर उपवास लिखा है। आगा खां महलके उपवासके बादसे ही भेरे दिलमें यह वात जमी हुई है कि वह ग्राखिरी उपवास नहीं था। एक ग्रीर उपवास मुक्ते करना होगा, लेकिन वह किसीके कहनेपर मैं नहीं करूंगा। खुदा जब कहेगा, करूंगा।

मैंने कह दिया है कि मैं जिन्ना साहवका साक्षी बन गया हूं। वे चाहते हैं, देशमें शांति हो और मैं भी यह चाहता हूं। फिर भी अगर जगह-जगह दंगा चलता ही रहता है और गारा हिंदुस्तान डांवाडोल हो जाता है और ईश्वर मुक्स कहता है — यानी मेरा दिल मुक्स कहता है कि अब

संसारसे तुक्के उठ जाना है तो मे वैमा कहना ही। श्रीजिज्ञाने मुक्कमें दम्तलत लिए कि सियामी मामलोंमें हिसा नहीं करनी है श्रीर माउंट-वेटनने भी मुक्कपण श्राना जादू नलाया श्रीर कृपलानी या नेहरू के दरतलत न लेकर मेरे ही दस्तलत लिए। मंने जवाहरलालकी रायसे उन्हें दस्तलत दे दिए। तब हम इस बानके तीन हिम्मेदार बन गए हैं। हमारे दोनोंके दस्तलत हैं इसलिए, श्रीर गाउंटवेटन—नाइसरायके नाते नही, पर माउंटवेटनके नाते, वयोंकि वे गवाहमें भी ज्यादा बन गए हैं।

मतलय यह है कि सारे हिंदुस्तानको शांत रहना है। ग्रगर वह नहीं रहता तो क्या करना है, यह जिन्ना साहबको उनका खुदा बतायगा। माउंटबेटन माहबको उनका गांड बताएगा ग्रौर मुभे मेरा परमात्मा बनायगा।

लेकिन श्रापके द्वारा मैं उन दोनोंसे कहना चाहता हूं कि वे जब कहेंगे तब मैं उनके साथ पैदल या सवारीमें, जैसे भी वे ले जाना चाहें में जाऊंगा। हनाई जहाजसे मैं नहीं जा सकता। उसमें चलकर नीचे क्या दीखेगा? श्रं कभी हवाई जहाजमें चला नहीं हूं। हां, उसे नीचेसे देखता हूं गीर एक मछली-सा वह दीखता है।

गुड़गाव श्रगीतक जल ग्हा है। ग्राजकी खबर नहीं मिली है, पर वहां जाट ग्रीर मेवोंने ग्रापने-सामने मोर्चा लगा रखा है। इतना श्रच्छा है कि ये ऐसा पागलपन नहीं चाहते कि यच्चों, श्रौरतों ग्रौर बुड्ढोंको मारने लगें। वे सिपाहीकी तरह श्रापममें टक्कर लेते हैं। पर वे लड़ें ही क्यों? यह चलता है, इसमें मेरी भी शरम है, जिल्लाकी भी है श्रौर माउंटयेंटनके लिए भी शरमकी बात है। इसी तरह सरदार बलदेवसिंह श्रौर जवाहरलालके लिए भी यह शरमकी बात है। यह श्रच्छा हुश्रा कि २ जूनको कोई खास बात न हुई ग्रौर न ४ को ही हुई।

गर एक काम बन गया है सही। पाकिस्तान ग्रौर हिंदुस्तान बन गए ग्रौर उनकी थिथान-परिषद् बना दी गई है। क्या ग्रब उन्हें मिटानेके लिए मैं मरने बैठूं ? इस तरह मैं मरनेवाला नहीं हूं। मेरे तिए ध्यान देनेको एक यहुत बड़ा काम पड़ा है। कहते है कि अब हिंतुरतानका प्रोधोगीकरण होनेवाता है! मेरा औछागीकरण तो देहातोंमें होगा, यानी घर-परमें घरला चलेगा धीर गांव-गांवमें कपड़ा तंयार होगा।

श्रगर ने कहते हैं कि एक विक्ला-मिल है, उसकी हम हजार

मिल बनायंगे—विक्लाका नाम से इसिलए लेता हू कि ने गेरे दोस्त हैं,

बाकी भेरा मतलब हरेक सिलयालेंगे हैं—न्तो मैं वह परांद नहीं करूंगा।

श्रगर भूकंग हो जाय या श्रपने श्राप विक्ला-गिल जल जाय तो मुक्ते हरज

नहीं है। न मैं उस नुकमानीके लिए विरला-बंधुके पास एक श्रांसू

गिराऊंगा। हां, यदि कोई जान-बूक्कर उनकी सिलें नष्ट करने जाता
है तो मैं उसे डांट लगा दूंगा।

ऐसा मानूग होता है कि आज कांग्रेगने यह तय कर लिया है कि वह हिंदुस्तानभरमें बहुत-सी मिलें बना दे और कलपुर्जे विछा दे। मीर वह चाहरी है कि सारे हिंदुस्तानमों बहुत नड़ी फोज बन जाय। तो उसमें भेरा हाथ नहीं है। विहारमें जो मार-काट हुई उसमें मेरा हाथ कहां था? और आज हिंदुस्तानों कौन-सा ऐसी चीज हो रही है जिससे मुक्ते चुंबी हो सके । तो भा में पड़ा हूं; वयों कि कांग्रेग वहुत बड़ी संस्था हों गई है। उसके सामने में उपवारा नहीं वर सकता; लेकिन शाज में भट्डीमें पड़ा हूं और मेरे दिलमें अंगार जल रहा है। फिर भी में जिता वमों हूं, यह गेरा दिवर ही जानता है। जैसा भी हूं, प्राधिर कांग्रेसका खादिग ही हूं। प्रगर कांग्रेस पागलपनपर उत्तर बावे तो वधा में भी पागलपन वक्ते? वगा में मरकर यह मिद्र करने बेठूं कि गेरी ही बात सच्ची है? में यो कांग्रेसकी, आपकी, मुनतमानोंकी और अपने सामी जिशा साहवकी बुद्धिगर पोट करना चहता हूं और उनके हुदसपर कब्जा करना चाहता हूं।

जिल्ला साहबसे कहूंगा कि अब तो बापका 'पाकिन्तान जिल्लाबाद' हो गया न! अब आप माउंटवेटन साहबके पास वयों जाते हैं? कांग्रेसके पास वयों नहीं जाते ? आप बादबाह लानको और डा० खान साहबको क्यों नहीं बुलाने ? उन्हें वयों नहीं गमकाने कि 'देखिए तो सही, यह

पाकिस्तान भेसा अच्छा गुनावका कुल है ?

तेकिन पाित्सतानके बारेभें भेरे पास विकायतें या रही हैं। स्राज ही एक सत मिला है, जिसमें लिखा है कि एक अंग्रेज कंपनी हथियार बनाने के लिए लाहौर जायगी । यह भी कहा जाता है कि मुस्लिम लीगने कामन-वेल्थमें रहना गय कर लिया है। यह स्रोपनिवेदिक स्वराज्य ही कायम रसेगी।

कांग्रेमने गोपनियेशिक स्वराज्य स्वीकारकर कोई गुनाह नहीं किया है। उसने नो वह ग्रारखी तीरपर तत्काल ग्रंग्रेजोंको हटानेके लिए स्वीकार किया। पर विधान बनते ही वह गुक्तिमल ग्राजादी ले लेगी। फिर मुस्लिम लीग ग्या ग्रौपनिवेशिक पदपर ही बनी रहेगी? हमारे दोनों विधान एक-से होने चाहिए। दोनोंने कहा है कि हमें मुक्तिमल ग्राजादी चाहिए। तब मुक्तिमल ग्राजादीको ही लेनेका जिन्नाका भी धर्म हो जाता है। श्रापसमें लड़कर इस धर्मका पालन नहीं किया जा सकता।

जब कि सारे हिंदू मनाते-मनाते थक गए तब भी उन्होंने न माना तो उनको पाकिस्तान वे दिया कि बादमें तो शांति मिलेगी।

कोई कहे कि गंने ऐसा क्यों होने दिया। नो क्या में ऐसा करूं कि कांग्रेस मुक्तसे पूछकर ही सब काग करे ? मैं ऐसा दीवाना नहीं बना हूं। धीर में कांग्रेसका बागी बनूंगा, इसका मतलब सारे हिंदुस्तानका बागी बनूंगा; क्योंकि कांग्रेस सारे देशकी है। ऐसा मैं तभी कहना जब मैं देखूंगा कि कांग्रेस तो पूंजीपतियोंकी हो गई है।

लेकिन शभी तो गेरी समक्षे कांग्रेस ग्रीवॉक्षा ही काम करती है। भरो ही उसका रास्ता मुक्तसे ग्रलग हो, भने ही उसका दिनाग हथियार, फीज, कारव्यांनोंमें लगा हो। मुक्ते तो उनको वृद्धिस समक्षाना है, ग्रनशनसे नहीं।

यनदान भी राक्षसी हो सकता है। ईरवर भी मुक्षे ऐसे राक्षसी यनदानमे बनाए, वह मुक्ते राक्षसी कार्य, राक्षसी उच्चार, राक्षसी विचार सभीसे बचाए रखे। यच्छा हो कि ऐसा मैं करूं, उससे गहले वह मुक्ते उठा ले। मैं जब करूंगा, रात्त्विक ग्रीर देवी ग्रनवान ही करूंगा।

# : 38 :

# ६ जुन १६४७

श्राज फिर एक बहनने प्रार्थनामें विरोध किया।

गांधीजीने कहा, ''में उराकी लंबी चिट्ठी सुनानेमें समय नहीं लोऊंगा। मेरा खयाल था कि श्रव लोग मुक्ते समक्त गए हैं। पर देखता हूं कि ऐसा हमारा शुभ नसीव नहीं है। धर्मके नामसे श्रधमें हो रहा है, पर हमें अधर्म सहना ही होगा। अगर वह बहन वीचमें बोलने लगे तो आप उसे तंग न करें। ध्रव तो उसने धागे कदम बढ़ाया है और मुक्ते लिखा है 'आप भाषण भी न करें।' वह बुछ भी कहे, प्रार्थना बंद न होगी और भाषण भी बंद न होगा। ऐसा हर कोई श्रादमी करने लगे तो हिंदुस्तानका राज चलनेवाला नहीं है। श्राप लोग शांत रहें।''

प्रार्थना नियमपूर्वक हुई श्रौर वह महिला बीच-बीचमें चिल्लाती रही। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने कहा—"मैं देखता हूं कि भ्रापको गरमी सता रही है, लेकिन में सुनाने ग्रौर श्राप सुननेके लिए लाचार हैं; पर श्राप शांत रहों, तभी सुना सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि भ्राप कागज या कमालसे थांड़ी बहुत हवा भी न लें। गरम ही सही; पर हवा मुभे भी मिल रही है। यह लड़की मेरे लिए पंखा कर रही है, तो मैं भ्रापको क्यों रोकूं? अगर ग्राप सभी पंखा चलावें तो मैं नहीं कहूंगा कि पंखा चलाना ग्रौरतका ही काम है। ग्राप पंखा ला सकते हैं। ग्रौरत भी तो मरद बन सकती है। वह मनको गिरावें नहीं तो पह श्रवला नहीं है, 'बेटर हाफ' हैं"।

भजनमें गोपीन कहा है, 'बंसरी सुन वह वनमें जाना चाह्ती है',

<sup>&#</sup>x27;इसपर सारी सभामें श्राधी मिनटतक जोरकी हुँसी हुई, क्योंकि गांधीजीके पीछे एक पुरुष पंखा कर रहा था, जिसे उन्होंने लड़की बता दिया था। गांथीजी खुद भी यह देखकर खिलखिलाकर हुँसे और श्रपनी भूल सुधारी।

लेकिन यह भजन केवल श्रीरतके ही लिए नहीं हैं। ईश्वरके सामने हम सभी गोपियां हैं। ईश्वर स्वयं न नर हैं, न नारी है, उसके लिए न पंक्ति-भेद हैं, न योनिभेद, वह 'नेति नेति' हैं। वह हृदयरूपी वनमें रहता हैं श्रीर उसकी बंमी है श्रंतरनाद। हमें निर्जन वनमें जानेकी स्नावश्यकता नहीं है। अपने श्रंतरमें हमें ईश्वरका मधुर नोद सुनना है श्रीर जब हममेंसे हरेक वह मबुर नाद सुनने लगेगा तब हिंदुस्तानका भला होगा।

श्राज ठीक मौकेसे यह भजन सुनाया गया है। वह बहन मुभसे कहती है, 'तुम बनमें चले जाश्रो, तुम्हींने जिसाको बिगाड़ा है। पर मैं कौन होता हूं उसे बिगाड़नेवाला ? मैं यगर कुछ श्राशा कर सकता हूं तो उन्हें दुगस्त ही कर सकता हूं। लाठीसे नहीं, विन्क प्रेमसे। लाठी या एटम बमसे तो विनाश हो सकता है। एटम बमने नाश ही किया है, किसीको श्रपनी श्रोर खींचा नहीं है। मनुष्यको श्रपनी श्रोर खींचनेवाला ग्रगर जगतमें कोई श्रसली चुंबक है तो वह केवल प्रेम ही है; इसका मैं माझी हूं। वह कहती है, 'कुरान मत पढ़ो, श्रब बात ही मत करो, जंगलमें जाकर रहो।' पर मैं बनमें जाऊं तो भी श्राप मुभे खींच लेनेवाले हैं। इन्सान साथ-ही-साथ रहनेके लिए पैदा हुशा है। श्रगर मैं यह कला सीख पाया होता कि बनमें बैठा रहूं, वहीं श्रापको खींच सकूं तो फिर मुभे न भाषण देने पड़ते, न कुछ कहना पड़ता। मैं एकांतमें बैठा मौन रखता श्रीर श्राप मेरे मनकी बात करते। पर श्रभी ईश्वरने मुभे इस योग्य नहीं बनाया।

ग्राप जानना चाहते होंगे कि ग्राज इतनी देर बैठकर मैंने वाइसरायसे क्या बातें कीं ग्रीर उनसे क्या जाया। वे क्या देते ? वे तो बेचारे हैं। उनको न कुछ लेना है, न देना है। वे तो कहते हैं कि मैं 'ईश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तानका हरेक ग्रादमी—हिंदू, मुसलमान, सिख़ सब—इस बातपर विश्वास करें कि मैं यहां लूटने या ग्रापसमें फिसाद करानेके लिए नहीं ग्राया हूं। हो सके तो शांति कराकर, वरना जैसे भी हो, चले जानेके लिए ही ग्राया हूं। हम १५ ग्रास्तके बाद यहां नहीं रहेंगे। ग्रापर गवर्नर-जनरल रहेंगे तो भी ग्रापके कहनेपर। इस समय हमारे पास.

श्रीपनिवेशिक स्वराज्यसे श्रधिक कुछ नहीं है, जो हम दे सकें। हमको श्रापने गार भगाया होता तो श्रीर बात थी, लेकिन मित्रताके साथ जानेमें यही तरीका श्रेष्ठ है।

वाइसरायनं यह भी बताया कि 'हम इसलिए मित्रतापूर्वक जाते हैं कि हिंदुस्तानने हमें मारकर फेंकनेकी कोशिश नहीं की। सन् '४२ में रेल, तार ग्रादि काटे सही; पर वे थोड़े ग्रादमी थे, करोड़ोंने ऐसा नहीं किया; लेकिन ग्रापने शराफत बरती। ग्रापने हमरो इतना ही कहा, 'ग्राप चले जाग्रो'; क्योंकि ग्रापको यह बुरा लगा कि हमने हिंदमें जहर फैंताया है। लेकिन कांग्रेसने हमें जहर नहीं दिया। उसने केवल ग्रसहयोग किया ग्रीर हम समफ गए कि बिना मार्शेल-लाके हम यहां नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमने जाना स्वीकार किया।'

ग्रगर हमारा ग्रसहयोग पूरा-पूरा होता तो श्राजसे बहुत पहले श्रौर कहीं श्रच्छे तरीकेपर अंग्रेज चले गए होते । कांग्रेसने विद्यार्थियोंसे, नौकरोंसे श्रीर सिपाहियोंसे भी कहा था कि ग्राप सब वहांसे निकल श्रावें । लेकिन वे कमजोर रहे, उन्हें छोड़ नहीं सके । फिर भी श्राप लोगोंने यह नहीं कहा कि 'हम उन्हें मार डालेंगे । उन्हें जहर दे देंगे ।' हमारी इस शक्तिको श्रंग्रेजोंने परख लिया श्रौर इस कारण वे जा रहे हैं। लेकिन वाइसराय कहते हैं कि 'श्रव भी लोग हमपर भरोसा नहीं करते। एक श्रवबारवालेने लिखा है कि श्रंग्रेज यहां सत्ता जमाने श्राए हैं श्रौर भारतके दो दुकड़े करके जा रहे हैं, ताकि दोनों दुकड़े लड़ें श्रौर एक-न-एक श्रंग्रेजका दामन पकड़े। तो उन्हें यहां रहना मिल जायगा।'

यह तो दगा होगा और मुक्ते आशा है कि अंग्रेज इस बार दगा न करेंगे। अगर करें तो भी हम खुद बहादुर बनें। बहादुर लोग धोखेंसे क्यों डरेंगे? जब वे मेरे साथ शराफतसे बात करते हैं तो मैं क्यों शंका करूं। मुक्तसे बाइसरायने पूछा, 'तुक्ते तो मुक्तपर विश्वास है या तुक्ते भी नहीं हैं?' तब मैंने उनसे कहा कि 'मुक्ते विश्वास न होता तो मैं आपके पास आता ही नहीं। मैं सत्यवादी हूं, शरीप हूं।'

वाइसरायसे ऐसी हमारी वार्ते चलती रहीं और यह जो पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान बना दिया गया है उसके बारेमें मेरे दिलमें जो परेजानी है, वह भी मेंने वाइसरायको सुना दी। तब उन्होंने मुक्ते बताया कि यह अंग्रेजका किया हुया नहीं है। कांग्रेस और लीगने गिलकर जो मांगा है वही दिया गया है। और हम गुरंत ही इसलिए नहीं चले जा सकते कि एक छोटे घरके सामानके बटवारेमें उसकी फेहिरिस्त बनानेमें कुछ देर लगती है, तो यह तो इतने बड़े मुन्कके बटवारेकी बात है। फिर भी मैंने उनमे यहा कि अब आप आराम करें। यह बटवारे आदिका काम हम आपसमें मिलकर कर लें, यही अच्छा है।

श्राप लोगोंके मार्फत दो चार दिनसे मिश्नत कर रहा हूं श्रौर श्राज भी करता हूं कि श्रव श्रापको जो चाहिए था मिल गया—चाहे कुछ कम मिला; पर वह क्या है यथ तो बताइए ! उसका नाम-ही-नाम गुलाबका है, या उसमें खुणबू भी है ? गुंघाइए तो सही श्रौर यह नो बताइए कि श्रापके यहां सिखोंको श्रौर हिंदुश्रोंको जगह है या उन्हें गुलाम रहना है ? श्रौर सीमाप्रांतमें जनमत लेकर श्राप क्या सीमाप्रांतके भी दो टुकड़ें करना चाहते हैं ? श्रौर बलूचिस्तानके भी ?

नया आप अब भी अपनी कार्रवाईसे नहीं बतायंगे कि आजतक मुसलमानोंने हिंदूको अपना दुश्मन माना, पर अब नहीं मानेंगे ? पठानका हिस्सा नहीं करेंगे ? बलूचका हिस्सा भी नहीं करेंगे और हिंदू-हिंदूका भी नहीं करेंगे ? हिंदुस्तान अखंड रहेगा, पर भाई-भाईके तौरपर हम उसमें बटवारा कर लेंगे और अंग्रेजके बिना हमारी गाड़ी चलेगी।

मेरी इस बातपर वे मुक्ते गाली दें तो मुक्ते गम नहीं है। मुक्ते तो कल भी गाली मिली थी कि 'तू मर क्यों नहीं जाता।' पर वे खुलासा तो करें कि उनका मंशा क्या है ? अब भी मेरे पाम क्यों नहीं आते ? धापके पास क्यों नहीं आते ? कांग्रेसी या गैर कांग्रेसीको अपने पास क्यों नहीं बुलाते ? एक जमाना था जब कांग्रेस-लीगका समक्षीता उन्होंने किया था। अब और पक्का और अटूट समक्षीता क्यों नहीं करते ?

हम सब मिलकर कोशिश करें कि दुश्मन न रहकर भ्रापसमें दोस्त वनें। यह काम श्रकेले बाइसराय नहीं कर सकते, श्रकेली कांग्रेस भी नहीं कर सकती। सब मिलकर ही दोस्त वन सकते हैं।

### ः ३२ :

#### ७ जून १६४७

भाइयो और वहनी,

मैं विनये कहता हूं कि प्रार्थनामें दखल देना बेहदापन है । मैं प्रार्थना तो रोक नहीं सकता, वह चलेगी ही । पर देखता हूं कि रोज कोई-न-कोई शिकायत रहती ही है। इससे मेरा दिल बहुत दुखता है।

कुरानकी ग्रायत पढ़ते समय श्राज फिर विघ्न डाला गया; लेकिन गांधीजी इस सारे समय श्रांख वंद करके प्रार्थना करते रहे।

फिर उन्होंने कहा——आज मुक्ते वही सिलिसला कायम रखना है, यानी वायुमंडलमें मंडराती बातपर ही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुक्तपर बहुत काफी दबाब पड़ रहा है कि ,जबतक वाइसरायका ऐलान नहीं हुआ तयनक तो मैं मुखालपत करता रहा और बार बार मैंने कहा कि हम जबरदस्ती कुछ भी मंजूर करनेयाले नहीं हैं और अब मैं चुप हो गया हूं। मुक्तसे यह जो कहा जाता है, ठीक कहा जाता है। मैं कबूल करता हूं कि मुक्ते भी यह निर्णय अच्छा नहीं लगा है, लेकिन दुनियामें कई चीजें ऐसी होती रहती हैं, जो अपने मनकी नहीं होतीं, फिर भी हम उसे सहन करने हैं। इसी तरह इसको भी हमें सहन करना है।

एक द्यखवारमें निकला है कि 'ग्रव भी ग्रिखल भारत-कांग्रेस-कमेटीको हक है कि वह इसे नामंजूर कर दे।' मैं भी मानता हूं कि ग्रिखल भारत-कांग्रेस-समितिको ऐसा करनेका पूरा हक है कि वे दरा बातको स्वीकार न करें; लेकिन जिसके प्रति धाजतक हम यफादार रहे, जिस कांग्रेसने दुनियामें नाम कमाया और जिसने काफी काम भी किया, उसकी मुखालफत एकदमसे नहीं करनी चाहिए।

बहुतमें सनातनी छूत्राछूतके भूतको मानते हैं श्रीर उसके पालनमें धर्म समयते हैं। लेकिन हममें कौन सच्चा सनातनी है, इसका न्याय तो ईश्वर ही चुकाएगा। इसी तरह ग्रगर कांग्रेस भी श्रधमंको धर्मका लिबास पहनाती है नो हमें कांग्रेस बंद कर देनी पड़ेगी। कांग्रेसको तो कौन मार सकता है, पर हम उसके सामने मर जायंगे। शात्महत्या करके नहीं मरेंगे; पर हम तवतक उराका मुकावला करेंगे और उसके आगे सिर नहीं मुकायंगे जवतक हम उसे गही रास्तेपर नहीं लायंगे या खुद मर नहीं जायंगे। लेकिन ऐसा तव करेंगे जव हम देखेंगे कि कांग्रेस जान-वूभ-कर गलती करती है। मेरी समभसे इस समय तो वह ऐसा नहीं कर रही हैं। न उसने पहले ऐसी गलतियां की हैं। यदि वह प्रधर्मको ही धर्म मानकर आजतक चलती तो वह वहांतक नहीं पहुंच पाती जहांतक आज पहुंची है।

यह कहना कि कांग्रेस-कार्य-सिमितिको यह करनेसे पहले श्रिष्ठल भारत-कांग्रेस-सिमितिसे पूछना चाहिए था, ठीक नहीं हैं। कयम-कदम-पर कार्य-सिमिति पूछने बैठे तो वह काम नहीं कर सकती। वादमें उसे हक है कि वह कार्य-सिमितिका विरोध करे श्रीर चाहे तो उसे श्रलण करके नंई सिमिति वना ले।

जब मैं कांग्रेसमें वाकायदा काम करता था श्रीर कांग्रेसके विधानको अमलमें लानेका मुक्ते अधिकार था तब भी एक पुरानी बहसमें मैंने कहा था कि हम महासमितिके ३०० या १००० सदस्योंको वार-वार इकट्ठा नहीं कर सकते । इस तरह काम करना कार्य-समितिके लिए श्रव्याव-हारिक हो जायगा; पर बादमें महासमिति कार्य-समितिसे श्रवश्य जवाब-तलब कर सकती है। बुबारा वह गलती न करे, इस हेतुसे उसे नालायक करार देकर हटा सकती है श्रीर नई समिति बना सकती है।

फर्ज की जिए कि कार्य-सिमितिने अखिल भारत-कांग्रेस-सिमितिके नाम कई लाख रुपयेकी हुंडी निकाल दी और अखिल भारत-कांग्रेस-सिमितिको वह पसंद न ग्राई। तो भी उसे वह हुंडी सकारनी तो होगी ही; लेकिन दुवारा ऐसी गलती न हो, इसिलए वह उस कार्य-सिगितिको खत्म कर सकती है ग्रीर नई चुन सकती है—-विल्क उसे ऐसा ही करना चाहिए।

यही कायदा इस पाकिस्तान-हिंदुस्तानके मामलेमें लागू होता है। वह चीज हो गई है; पर अभी उसमें दुरुस्तीकी बहुत बड़ी गुंजाइश है। हम चाहें तो हिंदुस्तान तथा पाकिस्तानकी—या और जो कोई नाम घरो वह—विगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं।
यह सही है कि कांग्रेस लीगकी नुपाइंदा नहीं है; पर कांग्रेसके लिए
मेरे मनमें जो चित्र वना हुग्रा है उसके मुताविक वह हिंदुस्तानगरके
सभी व्यक्तियोंकी प्रतिनिधि है। इसलिए कांग्रेस कभी यह नहीं कह
सकती कि चूंकि मुसलमानोंने हमारा भारी नुकसान किया है, इस कारण
हग भी उनका बुरा ही करेंगे। ऐसा करनेपर कांग्रेस 'कांग्रेस' नहीं रह
जाती। जब में गोलमें जमें गया तब भी मैंने यही कहा था कि वे हमारा
विगाडेंगे तो भी मैं उनका भला ही कहांगा।

कांग्रेस पंचायती राज कायम करना चाहती है। राजाश्रोंकी भी वह श्रिहितैपी नहीं वनेगी। पर राजा तभी रह सकेंगे जब वे श्रींधके राजाकी तरह अपनी प्रजाके ट्रस्टी बनकर रहेंगे। प्रजाकी सत्ताको माननेके कारण श्रींध जैसा नन्हा राज्य चिरजीवी बन सकेगा; लेकिन उसके मुकाबलेमें करोड़ोंकी संपत्तिवाला काश्मीरका राज्य अगर अपनी प्रजाकी बातको नहीं मानता है तो वह मिट जायगा। इन राजाओंने श्रंग्रेज वादशाहके बूते अबतक भले मनचाहा किया; पर अब उन्हें समस लेना चाहिए कि उनकी सत्ताका मूल श्राधार प्रजा ही है। काश्मीरका नाम मैंने इस वास्ते लिया कि श्राज वह हमारी दृष्टिके सामने है; पर यह बात सभी रजवाडोंके लिए है।

मेंने इतनी लंबी बात इसलिए की कि कांग्रेस लोगोंकी संस्था बनी रहे और लोग कांग्रेसकी मर्यादामें रहें। यानी कांग्रेसके प्रति विनय रखें और अनुशासनका पालन करें। अगर हम आपनमें लड़ने बैठेंगे तो कांग्रेस मिट जानेवाली है। अगर आपको कार्य-समितिका काम पसंद नहीं है तो अवकी अधिल भारत-कांग्रेस-समितिमें आप वैसा साफ-साफ बता दें। मैं तो बहां आना नहीं चाहता। हुक्य होगा तो आऊंगा; पर मेरे अकेलेकी आवाज सुनेगा कौन? आखिर पंच आप हैं। आप विनयके साथ कांग्रेसमें कह सकते हैं कि 'आपने जो किया है वह हमें पसंद है या नाएसंद है।'

कांग्रेसका धर्म श्रव यह बन गया है कि पाकिस्तानका हिस्सा छोड़कर जो उसके हाथमें रह जाता है उसे वह ग्रच्छे-से-श्रच्छा बनावे ग्रीर पाकिस्तानवाले अपने हिस्सेको कांग्रेसवालोंसे भी अच्छा बनावें। तो फिर दोनों मिल जाते हैं और हम सुखमे रह सकते हैं।

(अन्तमें गांधीजीने जिन्ना साहबके प्रति अपनी रोजकी अपील याज भी काफी विस्तारसे दोहराई और हिंदू-मुस्लिम-पारसी सभीको अपने पास बुलाकर समभौता करने, वाइसरायको परेजानीसे और कांग्रेस नेताओं को बेकारकी दौड़-धूपसे बचानेकी तथा ऐसा पाकिस्तान बनानेकी बात कही कि जिसमें भगवद्गीताका पाठ भी कुरानजरीफ के बरावर ही किया जा सके और मंदिर तथा गुरुद्वारेकी भी मस्जिदके समान ही इज्जत की जाय, ताकि पाकिस्तानके आजतकके विरोधी भी अपनी भूलपर पछतावें और आला पाकिस्तानकी प्रशंसा-ही-प्रशंसा करें।

# :३३:

#### द ज्न १**६४७**

भाइयो श्रीर बहनो,

श्राकाशसे गोले भी क्यों न बरसाए जायं शौर कैसा भी उपद्रव क्यों न हो, ईश्वरभजनके समय हमारी शांति भंग नहीं होनी चाहिए । जैमे गोपी बंसीका नाद बनमें सुनती है वैसे ही ईश्वरका भक्त श्रंतर्नाद हृदयमें सुनता है । इसे श्रंग्रेजीमें 'वॉइस श्राव साइलेंस' कहा गया है, यानी वह नाद तभी सुनाई देता है जब हम शांत रहें।

श्राप लोगोंको मैंने कह तो दिया है कि श्रोफेसर कोसंबीजी जो बड़े विद्वान थे श्रौर पाली भाषामें श्रग्रगण्य माने जाते थे वे श्रभी-श्रभी सेवाग्राम श्राश्रममें चल बसे । उनके बारेमें यहांके संचालक बलवंतिमहका पत्र है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी मृत्यु ग्राजतक मैंने नहीं देखी । यह तो बिल्कृल ऐसी हुई जैसी कबीरजीने बताई है—

दास कबीर जतन सो म्रोड़ी, ज्यों-की-त्यों घरदीनी चदरिया।

इस तरह हम सभी लोग मृत्युकी मैत्री साथ लें तो हिंदुस्तानका भना ही होनेयाला हूं।

म् असे किसीने कहा कि 'त्राप पंच बन जाइए ग्रीर इन मेवों श्रीर जाटोंका' फगड़ा निपटा दीजिए; 'पर मैं कैसे पंच बन्ं ? एक तो मेरी जान-पहिचान उन लोगोंमेंसे किसीसे नहीं है। दूसरे पंच वह हो सकता है जिसके हाथमें अपना फैसला मनवानेकी शक्ति हो। मेरे हाथमें न बंदूक है, न मैं अदालतनी शरण लूंगा; लेकिन मुफ्ते जगता है कि ग्रय उनकी शांत हो जाना चाहिए। मला हो गया या बुरा, अब तो लीग-कांग्रेसमें भी समभीता हो गया है और भव वहांतक नहीं लड़ते रहना चाहिए, जहां-तक दोमें से एक हार कब्ल नहीं करता। मेव भी बहादूर हैं और जाट-अहीर भी ऐसे नहीं हैं कि अपने लिए किसीको यह कहने दें कि वे मार खा गए। यह भ्रच्छा है कि वे बालक, बुढ़े भीर भीरतोंको नहीं मारते । हिथियार भी दोनोंने काफी बना लिए हैं। वीरतासे लड़ते हैं, परंतू नकसान होता ही है । भोंपड़ी जल जानेसे गरीवको इतना ही दु:स होता है जितना राजाको महलके जलनेसे होता है। हमारे इंतने नजदीक लड़ाई हो रही है; पर हम कुछ नहीं कर पाते । वहां अंधेरा-सा छा गया है; लेकिन स्राप लोगोंमेंसे जो उन्हें जानते-पहचानते हैं ये उनके पास मेरी ब्रावाज पहुंचा सकें तो पहुंचावें श्रीर लड़ाई बंद करानेकी कोशिश करें।

मुभसे कहा गया है कि बंगालके मामलेको मैं बिगाड़ रहा हूं।
मेरा दावा है कि मुभसे कोई काम बिगड़ता नहीं। बंगाल, बिहार या
नोम्राखालीका, किसीका भी काम मेरे हाथसे बिगड़ा नहीं है। मुभसे
तो सुधार ही हो सकता है और हुआ है। श्रब पंजाबकी तरह बंगालके
मी दो हिस्से होनेवाले हैं। बंगालके हिस्सेमें मुसलमानोंकी अक्सरियत है
और दूसरे हिस्सेगें हिंदुओंकी। बहुत सारे हिंदू चाहते हैं कि हमारा

१ गुड़गांव जिलेके।

हिस्सा तकसीम पर दिया जाय; वगोंकि कहांतक ग्रशांति वदिश्त की जाय। अपना घर वन जायगा तो उसमें शांतिमे तो रहा जा सकेगा। बंगालकी मुस्लिम लीगने इस वातको गाननेसे इन्कार कर दिया है। लेकिन वहांकी लीगकी थातको मानना कीन हैं? नई योजनामें वंगालका वटवारा निश्चित है।

अब मुक्तपर दोप लगाया जाता है कि मैं बंगालको तकसीम होने देना नहीं चाहता। ठीक है, मैं यह नहीं चाहता। पर मैं तो यह जरा भी पसंद नहीं करता कि सारे मुल्कके हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान-जैसे दो टुकड़े किए जायं। मेरा साहस तो यहांतक है कि अगर मैं अकेला हिंदू रहूंगा तो भी मुसलमान अक्सरियतवालों के बीच बना रहूंगा। अधिक-से-अधिक वे क्या करेंगे ? मुक्ते मार डालेंगे, इतना ही न! लेकिन वे नहीं मारेंगे। एक आदमीकी वे रक्षा करेंगे। ईश्वर ही जचाएगा। अकेले आदमीकी रक्षा ईश्वर करता ही हैं। इसीलिए उसे 'निर्बलके बल राम' कहा जाता है। मुक्ते बिलकुलही प्रिय नहीं है कि बंगालको तकसीम किया जाय। लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं यह कह दूं कि 'हिंदू डरके मारे दब जायं और अपने जानमालकी हिफाजतके विचारसे अपनी इच्छाको छोड़ दें।' अगर वे मानते हैं कि अपने टुकड़े में ये आरामने रह सकेंगे तो ऐसा कोई न समक्ते कि मैं उनके बीचमें वसल देनेवाला हं।

परसों या नरसों मेरे पास शरत्वावृ श्राए थे। वे नहीं चाहते कि बंगालके हिस्से हों। वे कहते हैं, सारे प्रांतकी एक ही संस्कृति है, एक-सा खान-पान है, तो केवल धर्मके बहाने दो टुकड़े क्यों किए जायं? पर शरत्वाब्की बात वे जानें श्रीर मेरी में श्रपनी जानूं। लेकिन लोगोंको पूरा हक है कि वे श्रपने मनकी करें। बहुत श्रादिमियोंकी रायके वीच मेरे एक श्रादिमिकी राय रोड़ा नहीं वन सकती।

धौर मैं तो हमेशा ही अच्छी बातमें साथ देता हूं। अगर बुरा आदमी. भी मुंहसे रामनाम निकालता है तो क्या में उसके साथ बैठकर रामनाम म लूं? मैं उसके साथ जरूर रामनाम लूंगा और शरीफ कहा जानेवाला धादमी शैसानका काम करे तो क्या में उसका साथ दूंगा? अगर ऐसा कहं तो फिर मैं गांधी नहीं। गांधीसे शैतानकी पूजा कभी नहीं होगी और जो कोई भला काम है, प्रेमका काम है, उसमें मेरा हिस्सा है।

मुक्ते पता चला है कि ब्राज तो वंगालका विभाजन रोकनेके लिए पैसे उड़ रहे हैं! पैगेसे कोई स्थायी चीज नहीं हो सकती। पैसेसे पाए गए बोट दमदार नहीं होने। ऐसे काममें मेरी शिरकत हरिगज नहीं हो सकती। जो काम गुंडेपनसे किया जाता है उसमें फिर वह करनेवाले मां-बाप ब्रयवा पत्नी या बेटे ही क्यों न हों—मैं कभी भी साथ नहीं दे सकता।

इसलिए भैं शरत्वाब्से कहूंगा कि ग्रापके दिलमें श्रीर मेरे दिलमें अंगालका विभाजन न होने देनेकी बात है; पर ग्रभी हम उस विभाजन न करनेकी बातको भूल जायं। तुरे साधनसे वह नहीं हो सकता। नापाक साधनसे ईश्वर नहीं पाया जा सकता श्रीर बुरी चीजको पानेका साधन साफ नहीं हो सकता।

# : 38:

# सोमवार, ६ जून १६४७ (लिखित संदेश)

मेरे पास कुछ खत आए हैं जिनमें कहा गया है कि अल्लोपनिषद्, जिसके वारेमें मैंने आपको एक रोज बताया था, तो किसी धर्मशास्त्रके संग्रहमें नहीं है। मैंने तो यादवाश्तसे ही ऐसा कहा था। इसलिए मैंने एक मित्रसे पूछा और गुभे उनसे यह जवाब मिला है कि जिस संग्रहका स्मरण मुभे था उसमें अल्लोपनिषद्का जिक है और उसमें कहा गया है कि उसमें ७ मंत्र हैं। ये उपनिषद् अथवंवेदके जमानेसे हैं। लेखकने और बहुत कुछ बताया है, जो ज्यादातर विद्यार्थियोंके लिए है। इसलिए मैं आपको खतका वह भाग नहीं सुनाता।

इसके अलावा मेरे पास एक खत श्रीजयचंद्र विद्यालंकारका भी आया है। जयचंद्रजीने लिखा है कि 'महाराणा कुंमाने, जो राणा सांगाके वाबा थे, सर्वप्रथम आक्रमणकारी मुसलमानोंका संगठित विरोध किया धीर गुजरात तथा मालवाके मुस्लिम प्रदेशको जीतकर चित्तौड़में एक कीर्ति-स्तम्भ स्थापित किया। उस स्तम्भपर धनेक हिंदू देवी-देवताग्रोंके चित्रोंके साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेशके चित्रके बगलगें ही ध्रल्लाका नाम भी खोदा हुआ है। महाराणा रणजीतसिंह तथा छत्रपनि शिवाजी-जैसे हिंदू-गौरवोंकी इस्लामके प्रति श्रद्धा प्रसिद्ध ही है। जो हिंदू-धर्म-ध्रभिमानी आपकी प्रार्थनामें कुरान पढ़नेपर श्रापत्ति करते हैं वे विजय-स्तंभमें ध्रल्लाके नामपर वयों नहीं ध्रापत्ति करते?

इसके बाद विशालंकारजीने यह बताते हुए कि हिंदू-मुस्लिम-वैमनस्यका कारण गलत ढंगका लिखा इतिहास है, मुफ्ते अनुरोध किया है कि मैं ठीक ढंगसे इतिहास पढ़ानेकी और ध्यान दूं, नहीं तो हिंदू-मुस्लिम-एकताके सारे प्रयत्न बालूकी भीतकी तरह ढह जायंगे।

श्राजकल तो मेरे पास बहुत ऐसे खत श्राते रहते हैं, जिनमें मेरे ऊपर हमला होता है। एक मित्र लिखते हैं कि ग्राप जो कहा करते थे कि हिंदस्तानका काटना तो समको मेरे शरीरको काटना है. तो बाज श्रापकी यह बात कितनी कमजोर पड़ गई है, श्रीर मुक्ते इस बटवारेका सक्त विरोध करनेको कहते हैं। मैं तो अपना इरामें कोई भी दोष नहीं देखता। जब मैंने कहा था कि हिंदुस्तानके दो भाग नहीं करने चाहिएं तो उस वक्त मभे विश्वास था कि ग्राम जनताकी राय मेरे पक्षमें है: लेकिन जब ग्राम राय मेरे साथ न हो तो क्या मभे ग्रपनी राय जबरदस्ती लोगोंके गले मढ़नी चाहिए ? मैंने यह भी जरूर कई वार कहा है कि ग्रमत्य ग्रीर वराईके साथ तो कभी समभौता नहीं करना चाहिए ग्रीर आज में दावेसे कह सकता हूं कि अगर तगाम गैर मुस्लिम लोग मेरे साथ हों तो मैं हिंदुस्तानके दो ट्कड़े न होने दुंगा ! लेकिन आज मुभे स्वीकार करना पडता है कि श्राम राय मेरे साथ नहीं और इस कारण मभे पीछे हटकर बैठना चाहिए। जो सबक हम ३० सालरो सीखते भ्राए हैं भीर जिसे आज हम भूल रहे हैं वह यह कि भ्रसत्य भीर हिंसापर जीत केवल सत्य भीर अहिंसामे ही हो सकती है। अर्धारजको धीरजसे ही मारा जा सकता है और गरमीको सरदीसे। स्राज तो हम अपनी परछाई- मे भी डरने लगे हैं। जो मुभे पाकिस्तानका विरोध करनेके लिए कहते हैं उनमें और मेरेमें कोई समानता नहीं, सिवा इसके कि देशका बटवारा हम दोनोंको नागसंद है। भेरे और उनके विरोधमें बुनियादी फरक है। भ्रेम और धैरका मेल किस तरहसे हो सकता है?

एक दसरे थाई जिसते हैं कि यह थाइसराय तो दूसरे बाइसरायोंसे ज्यादा खतरनाक हैं। दूसरोंने तो हमें नंगी तलवार दिखाकर दवाया भीर इसने अपनी जवानसे गांग्रेसको घोखा देकर फांस लिया। मैं तो इस रायसे हरगिज सहमत नहीं हो सकता। लिखनेवालेने (मेरी रायमें) विना जाने श्रीर बिना चाहे वाइसराय साहबकी काफी तारीफ की है शौर रााय-ही-साथ कांग्रेसी मंत्रियोंकी श्रक्ल ग्रीर काबिलियतकी निदा। लेखक यह साफ सीधी बात क्यों नहीं पहचान सकते कि श्राम राय यानी वह स्रोप जो राय रखनेके लायक हैं, कांग्रेसके नेताग्रोंके साथ हैं। नेता मुर्ख तो हैं नहीं, उन्हें भी देशका घटवारा निहायत बुरा लगता है, लेकिन वे मुल्कके नुमाइंदे होकर आम रायके खिलाफ नहीं जा सकते । उनके हाथों में जो शक्ति है सो लोगों के द्वारा ही है। लेखक के हाथ में सत्ता होती तो शायद हालत यह नहीं होती। और किसी भी हालतमें यह तो उचित नहीं कि वाइसराय साहबकी निंदा की जाय जब नेता हमारे चने हुए हों या हमारे अपने लोग खुद मुल्कके साथ बेवफाई करें। यह कहाबत कि 'यथा राजा तथा प्रजा', उतनी सत्य नहीं है जितनी यह बात कि 'यथा प्रजातथा राजा।'

## :३५:

### १० जून १६४७

भाइयो और नहनो,

जो कुछ वंगाल-विभाजनके बारेमें मैंने कहा है, उसमें मैंने किसी-पर इल्जाम नहीं लगाया है। मैंने जो बातें सुनी थीं वही बताई हैं। बंगालका हिस्सा न किया जाय, यह सारा-का-सारा एक बना रहें यह किसको पसंद न प्रायमा । पर भ्ठसे, फरेबमे या रिज्वतमे बंगाल-को एक रखनेकी कोई बात करे ते। में उनका साथ नहीं दे सकता। अगर किसी बंगालीने—स्वाह यह हिंदू हो या गुसलमान—ऐसा नहीं किया है तो फिर कोई बात रह ही नहीं जाती। कोई व्यर्थमें मेरी बात अपने ऊपर वर्थों ने से ?

लेकिन लोगोंको वहम जरूर है कि बंगालमें गलत चीज हो रही है। जिन्होंने मुक्ते गवर दी है उन्होंने नाम ग्रीर पते भी दिए हैं। पर उन्होंने समक्ता। ग्रगर उन्होंने मुक्ते क्वार दी है जो नहीं समक्ता। ग्रगर उन्होंने मुक्ते क्वार दी है तो यह बुरी बात है ग्रीर उन्हों सजा मिलनी चाहिए। पर मैं किसको सजा दूं? किसीको तजा देनेकी शक्ति मैं नहीं रखता।

पर मेरे पास एक बुलंद चीज है और वह है लोकमत । लोकमतमं बड़ी प्रचंड शक्ति है । अभी हगारे यहां इस शब्दका अर्थ पूरे जोरसे प्रगट नहीं हुआ है; पर अंग्रेजीमें उस शब्दका अर्थ बड़ा जोरदार है । अंग्रेजीमें इस 'पब्लिक अोपीनियन' कहते हैं और उसके सामनं बादशाह भी कुछ नहीं कर सफता। चिंचल जो इतना बड़ा बहादुर है और जोऊंचे खानदानका, बड़ा आरी यमता, बहुत ही विद्वान—मेरे-जैसा अनजान बिलकुल नहीं है, यह सब गुछ होते हुए भी अपनी गद्दी न सम्हाल सका । इसका मतलब यह है कि वहांना लोकमत बहुत जाग्रत है । इसलिए उसके सामने किसीकी नहीं चल सकती।

ग्राज हमारे यहांका लोकमत इस तरह जाग्रत नहीं है। ग्रगर जाग्रत होता तो मेरे-जैसा निकम्मा व्यक्ति महात्मा न बन बैठता। ग्रौर महात्मा बन जानेके बाद मैं जो कुछ करूं यह सहन न कर लिया जाता, जैसा कि ग्राज हिंदुस्तानमें किसी महात्मा कहे जानेवालेको कोई पूछता ही नहीं——चाहे वह कुछ भी उलटा-सीधा करे।

टाल्स्टाय एक बड़ा योद्धा था, पर जब उसने देखा कि लड़ाई श्रच्छी चीज नहीं है तब लड़ाईको मिटा देनेकी कोशिश करते-करते वह मरगया। उसने कहा है कि दुनियामें सबसे बड़ी शक्ति लोकमत है और वह सत्य और श्रहिंसासे पैदा हो सकता है। यही काम मैं कर रहा हूं, परंतु यदि हमारे लोकमतमें सच्ची बहादुरी ग्रीर सच्चाई नहीं श्राई तो उसमे कुछ बननेवाला नहीं है ।

लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। १५ अगस्तको जो औपनिवेशिक स्वराज्य आ रहा है, उसको हम नहीं चाहते, ऐसा मुक्ते लगता है। कारण यह कि हमारे यहां पूर्ण आजादीके लिए बरसोंसे लोकमत बन गया है। देसको यह औपनिवेशिक स्वराज्यकी बात चुभती है। यह चुभना ठीक भी है और ठीक नहीं भी। ठीक इसलिए नहीं कि हम उसकी ताकत नहीं समभते। एक तो यह कि इसके जिएए अंग्रेज दो ही महीनेमें यहां-से चलें जाते हैं। दूसरे यह कि जब चाहें तब हम औपनिवेशिक दर्जेको हटा सकते हैं। अगर हम पागल ही रहें तो उसमें दूसरोंका क्या दोष है ? खैर, लोकमतकी वातपर आऊं, अगर वह जाग्रत रहता है तो सबका अच्छा ही होनेवाला है। अगर लोकमत यह समभे कि 'रिश्वत नहीं खाई', 'बुरा काम नहीं किया' और इस हालतमें बंगाल एक रहनेका तय करता है तो अच्छा ही है; लेकिन हम पुस्तोंसे कायर रहे हैं, गुसाम रहे हैं; इसलिए हमारे यहां हमारे हाथसे गंदी चीजें वन जाती हैं।

लेकिन अगर किसीने गंदा काम नहीं किया और दूसरा कोई लांछन लगाता है तो जी क्यों दुखाया जाय ? मसलन कई ऐसे बड़े-बड़े ओहदेदार होते हैं जो नापाक नहीं होते, चोखे रहते हैं; फिर भी उनपर रिश्वतका इल्जाम लगाया जाता है; लेकिन वे इस बातसे परेशान नहीं होते । अगर कोई मुफे बदमाश बतावे और नापाक कहे तो क्या मैं रोने बैठूं ? किसीके कहनेपर मैं क्या बदमाश साबित हो जाऊंगा ? यह मैं मानता हूं कि कुछ लोगोंका गलत शिकायत करना द्वेपभाव और बुजदिली कहाएगा । हमें किसीकी बुराई नहीं करनी चाहिए, भला ही देखना चाहिए । अगर आजाद बनना चाहते हैं तो औरोंकी बुराई न देखें, भलाई देखें और उसका रिचन करें ।

अब में ऐसा मानकर चलता हूं कि हिंदुस्तानके हिस्से हो गए हैं और सब कांग्रेसने मजबूरीसे कब्ल किया हैं। लेकिन हिंदुस्तानके टुकड़े हो जानेपर अगर हम खुश नहीं रह सकते तो हम रंजीदा भी क्यों हों? हमें अपने दिलके टुकड़े नहीं होने देने चाहिएं। हृदयको चूर-चूर होनेसे बचाना नाहिए । वरना, जिन्ना साहवकी वात राही साबित हो जागगी कि हम दो राष्ट्र हैं। मैंने कभी यह माना ही नहीं। जब कि हमारे उनके मां-बाप एक थे तो महज धर्म बदलनेमें क्या राष्ट्र बदल जायगा ? जब कि सिंध, पंजाब द्यौर शायद सीमाप्रांत भी पाकिस्तानमें चले जायंगे तो क्या वे अब हमारे नहीं रहे ? मैं तो ब्रिटेन तकको गैर नहीं मानता तो पाकिस्तानको दूसरा राष्ट्र वयों मानूं ?

कहनेको तो मैं हिंदका हूं ग्रीर हिंदमें बंबई प्रांतका ग्रीर उसमें गुजरातका। गुजरातमें फिर काठियागाड़का तथा उसमें भी छोटे-मे देहात पोरबंदरका। लेकिन पोरबंदरका हूं, इसीलिए सारे हिंदका भी हूं ग्रर्थात् मैं पंजाबी भी हूं ग्रीर पंजाबमें जाऊंगा तो उसे ग्रपना ममभकर वहां रहूंगा ग्रीर मार डाला जाऊंगा तो पर जाऊंगा।

मृभ्रे खुशी है कि जिन्ना साहबने कहा है कि पाकिस्तान शहनशाहका नहीं, जनताका रहेगा और शल्पमतको भी बराबरका माना जायगा। उनकी इस बातमें इतना इजाफा मैं करना चाहूंगा कि जैसा वे कहते हैं वैसा करें भी। अपने पैरोकारोंको भी वे यह बात समभा दें और कह दें कि 'यब लड़ाईकी बात भूल जाओ।'

हम भी ग्रपने यहां ग्रल्पमतको दबानेकी सोचेंगे नहीं । मुट्ठीभर पारिसयोंका भी हमारे यहां साभा रहेगा। ग्रगर हिंदू-मुसलमान दोनों मिलकर पारसीसे कहें कि तुम 'शराव पीते हो, इसलिए निकम्मे हो, तुम्हें हम मार डालेंगे' तो वह बुरा होगा। पारसी तो मेरे मित्र हैं श्रौर उन्हें में कहता हूं कि शराव नहीं छोड़ोगे तो श्रपनी मौत मरोगे, पर हम उन्हें नहीं मारेंगे। इसी तरह पंजावमें सिख ग्रौर हिंदुओंकी हिफाजत होनी चाहिए। मुसलमान उनसे मुहब्बतसे बरतें ग्रौर कहें कि ग्राप श्राराममे रहें, श्राप हमारे भाई हैं। श्रगर वे जबरदस्ती करने लगें तो हिंदू-सिख मरनेसे न डरें ग्रौर कहें कि मजबूरन न हम इस्लाम मंजूर करेंगे, न मजबूरन गोश्त खायंगे। हिंदुओंको ऐसा नहीं समभता चाहिए कि एक नई प्रजा बन गए हैं जिसमें मुसलमान रह ही नहीं सकते। हम बहु-मतवाले हिंदुस्तानमें हैं। बहुमतको जाग्रत करके हमें बहावुरीसे काम करना है। बहावुरी तलवारमें नहीं है। हम सच्चे बनेंगे, ईश्वरके बंदे वनेंगे घोर जरूरन पर्नेगर मन्गे भी। जब ऐसा करेंगे तब हिंदुस्तान ग्रलग ग्रोर पाकिरनान अलग, यह बात नहीं रह जायगी और ये कृतिम रिस्मे निकम्मे बन जायगे। नगर तम लड़ाई करेंगे तो हमपर दो राष्ट्रका उत्तकाम नच्चा साजित होगा। इसलिए ग्राप और मे ईववरसे प्राथना करें कि हिंदुरकान जोर भाकिस्तान अलग तो हुए, पर प्रव हगारे दिन पलग-प्रलग न हों।

### : ३६ :

#### ११ जुन १६४७

भाइयो सीर वहारी,

यद्यपि वंगालके जो दुकड़े होनेवाले हैं उनके बारेमें मेने दो दफा कह दिया है फिर भी नीसरी वार उस वारेमें कहना जरूरी हो गया है। एक गण्यका बहुन ही गुस्मेरे मरा हुआ कागज मेरे पास स्थाया है। इतना गुस्मा करनेकी जरूरत ही वया हे? सभी मेंने बताया था कि गुस्सा करना पागलपन है। हमें धपनी बुद्धि शांत रखकर सब यातोंको समभना चाहिए।

वह पत्रमें ग्रागे लिखा हैं कि मैने वंगालको वड़ा नुकसान पहुंचाया हैं। पर मैने कैसे नुकसान पहुंचाया ? ग्रीर क्या नुकसान पहुंचाया ? मैने तो गो बान हो रही थी वह मुना दी ग्रीर मैंने इतना ही कहा था कि वंगालके दुकड़े में नहीं चाहता; लेकिन इन्साफसे बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। स्वाह हिंदू हो, मुसलमान हो अथवा ईसाई—अगर वह यंगाली है ग्रीर ग्रपनी मानुभाषाको कायम रखना चाहता है, ग्रपने मुल्कको एक रखना चाहता है तो वह अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात के लिए साथन भी अच्छे ही वरतने चाहिए। टेढ़े रास्तेसे सीधी बातको नहीं पत्रुंचा जा राकता। पूरवको जानेके लिए पिच्छमकी ग्रीर नहीं चलना चाहिए। में बंगालियोंसे कहूंगा कि मैं ग्रपनी बातपर कायम हूं। ग्रार वंगालके टुकड़े हों तो ग्राप ही कर सकते हैं, न हों तो ग्राप ही उसे

रोक सकते हैं। ग्राप ज़ो न चाहें वह न हो, इसी में इन्साफ ग्रौर सचाई है। ग्राज मेरे पास केम्बेलपुरके कुछ भाई श्राए। वे इस बातसे घबराए हुए हैं कि पाकिस्तानमें उनकी हालत क्या होगी? उनपर कैसी बीतेगी भौर ग्रब वे वहांपर कैसे रहें?

मैंने उन भाइयोंसे कहा कि श्राप अपने मनमें ऐसा समक्ष लें कि हम हिंदुस्तानमें ही पड़े हैं। जब हमारा भूगोल एक है तब महज कह देने-भरसे पाकिस्तानवाला हिस्सा हिंदुस्तानमे नहीं मिट सकता और मेरी रायमें श्राप वहीं बने रहिए!

मेरे इस कथनपर उन लोगोंने पूछा—"तो हम सब मिलकर एक जगह रहें?" मैंने उनसे ऐसा करनेसे भी मनाही की ग्रीर उनसे कहा कि नोग्राखालीके हिंदुओं ग्रीर बिहारके मुसलमानोरी भी ऐसा करनेको मना किया है ग्रीर यह भी कहा है कि हमें हथियार भी नहीं रखने चाहिए।

जहांपर अल्पमतवाले थोड़े-से आदिमियोंका रक्षण सरकार नहीं कर सकती वहांपर उस सरकारको बने रहनेका कोई हक नहीं रहता। अगर हिंदुस्तानकी सरकार चंद मुसलमानोंके जानो-मालकी हिफाजत नहीं कर सकती तो उस सरकारको उलट देना चाहिए और पाकिस्तानमें अगर थोड़े हिंदू और सिखोंकी खैरियत नहीं रहती तो उसे भी खतम हो जाना चाहिए। जहांगर बहुमतवाले श्राल्पमतवालोंको मार डालें, वह तो जालिम हुकूमत कहलायगी। उसे स्वराज्य नहीं कहा जा सकता।

तो फिर क्या हमने जो इतनी लड़ाई ली, इतना सत्याग्रह किया सब चूल्हेसे निकलकर भट्ठीमें पड़नेके लिए? लेकिन मेरी बातपर केम्बेलपुरवालोंने कहा, 'श्राप महात्मा हैं। ग्राप महात्माकी-सी वालें करते हैं। हम लोग ताजिर हैं, वहां हमारा व्यापार चलना है, ग्रीर हम बाल-वच्चेदार हैं। हम ग्रापकी तरह कैसे कर सकते हैं?' तब मैंने कहा कि मेरे पास दूसरी चीज नहीं है। मैं यही कहते-कहते बुब्दा हो गया ग्रीर श्रखीरतक यही कहूंगा। ग्रगर कोई कहता है कि हम बहादुर नहीं बम सकते, हम डरपोक ही रहेंगे तो यह बात ठीक है। लेकिन इन्सान डरपोक बननेके लिए थोड़े ही पैदा हुन्ना है? फिर यह कैसे कहा जायगा कि मनुष्य ईश्वरका तेज है—खुदाका नूर है। गाय-बैलमें ईश्वरका तेज है

ऐसा किसीने कहा है ग्रीर हम मनुष्योंमें ईश्वरका तेज है, वह क्या डरनेके ग्रीर एक दूसरेका गला काटनेके लिए है ?

पाकिस्तानको देखकर राहम जानेकी कोई बात नहीं है। मैं तो मिट्टीका पृतला, हड्डी-पसली जिसकी दीख रही है, ऐसा मामूली-सा प्रादमी हूं, और बहादुर बननेकी बात कह रहा हूं। लेकिन जिन्ना साहब तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। किसीके स्वाबमें भी नहीं था कि कभी ऐमा बन पायगा; पर पाकिस्तान बन गया, जिन्ना साहबने उसे पा लिया। कांग्रेसको मजबूर होकर वह मंजूर करना पड़ा। पर मैं सोचता हूं कि कांग्रेस उसपर दु:ल क्यों माने ? मैं भी क्यों बुजदिल बनूं ? मैं क्यों मान लूं कि हमारे टुकड़े हो गए हैं। जिसको ईश्वरने एक बना रखा है उसको दो कीन कर सकता है ?

ग्रीर जिल्ला माहवने बातें भी ऐमी ही की हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि क्या पंजाबसे हिंदू, सिख भाग जायं तो वे कहते हैं, "हमारे यहां सब एक ही तराजूमे तोले जायंगे। सबका भ्रदल इन्साफ होगा, वे भागें क्यों?"

बादगाह खान मेरे दोस्त हैं। मोलाना भ्राजाद तथा जवाहरलालके महल छोड़कर मेरी भोंपड़ीमें भ्राकर टिकते हैं। यहां गोक्त नहीं मांगते। मेरे साथ ही रोटी-फल लेते हैं। वे पूरे फकीर हैं। उनके भाई डा॰ खान साहब बिना उनकी मददके काम नहीं चला सकते। हम उन्हें सीमांत गांधी कहने हैं; पर वहां गांधीको ही कोई नहीं जानता तो सीमांत गांधीको कीन जाने? वहां तो यह बादगाह कहनाते हैं भीर जिस भोंपड़ीमें जाइए वहां पठान श्रपने इस बादशाहपर खुश हो जाते हैं।

ऐसे वादशाहके इलाकमें जनमत-संग्रह करनेकी बात तय कर दी गई है और वह भी तब जब पठानका लून ग्रभी ठंडा नहीं हुआ है, जिसका कि लून सटा गरम ही रहना श्राया है श्रीर वादशाहने ग्रपनी जिंदगी उम सूनको ठंडा करनेमें खपा रखी है।

वहां मन लिया जायगा तब सब-के-सब न पाकिस्तानकी कहेंगे न हिंदुस्तानकी। नब क्या आप पठानके दो टुकड़े कर डालेंगे ? इसलिए वादजाह सानसे कहता हूं कि यदि जिसा साहब आक्वासन देकर भली प्रकार समका दें तो आप पाकिस्तानसे क्यों डरें ? सब पठान इकट्ठे होकर क्यों न रहें ?

श्रीर जिद्या साहबने जब मेरे माथ श्रपील निकाली है—दस्तखत किए हैं कि लड़ाईसे कोई राजनैतिक काम नहीं किया जायगा तो फिर वे क्यों नहीं कह देते कि श्रब हम जनमत-संग्रह नहीं करेंगे ? याइसरायने तो वादा किया है कि तीनों पार्टी मिलकर जो तय करेंगे वह मान लेंगे। तो श्रव कायदे श्राजम सतको बुलाकर समका दें कि पाकिस्तानमें एक बच्चे तकको तकलीफ नहीं होंगी। कांग्रेसवाले यहांकी वातें बतला दें कि हम सब भाई-भाई बनकर रहेंगे श्रीर पाकिस्तानवाले भी यह बता दें कि वे जहर नहीं फैलावेंगे।

श्रगर श्रापसमें जहर फैल जायगा तो वह बहुत बुरी चीज होगी। श्रंग्रेज यहांसे तो चले जायंगे, पर बादमें मुसलमान श्रौर हिंदुग्रोंको कोसेंगे कि हम तो पाकिस्तान बनाना ही चाहते थे, लेकिन जब दोनों विधान-गरिषद्में इकट्ठे बैठे ही नहीं ग्रौर हमें तो नाना ही था इसलिए यह तीसरा रास्ता निकाला, फिर भी शांति नहीं हई।

लेकिन मुभे दुःख है कि यहापि माउंटबेटन बुरा करनेके लिए नहीं आए; पर उनके हाथसे बुरा हो जानेवाला है। ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई सारी दुनियाको खुश ही रख सके, फिरवह तो बहादुर सेनापित रहे हैं। वे पाकिस्तानवालोंसे भी और कांग्रेसवालोंसे भी कह सकते हैं कि तुम्हारी यह बात ठीक नहीं है और लीगसे भ्रव भी वे कह सकते हैं कि श्राप लोगोंने जिस गेंदके लिए जो जिद पकड़ी थी वह गेंद भ्रापको मिल गई। भ्रब बताइए कि यह पाकिस्तान क्या चीज है? उसमें कौन-सा सौंदर्य है? वे इतना तो कह दें कि भ्रब हमारा पाकिस्तान बन गया, भ्रब हम भाई-भाई बनकर रहना चाहते हैं।

सारी दुनिया भी यह देखना चाहती है कि हम एक हैं। इब्न सऊद तकने कायदे याजमको तार दिया है कि आपको पाकिस्तान मिल गया। अब हमें आगा रखनी चाहिए कि दुनियामें शांति ही रहेगी। कायदे आजमने भी उत्तरमें लिखा है 'दुनियामें शांति ही रहेगी', पर वह कैसे रहगी? हिंदुस्तानमें अशांति होगी तो दुनियामें शांति कहांसे आवेगी? में फिर जिन्ना साहबसे कहूंगा कि आपको दोस्ताना तौरसे सबको अपनी श्रोर खींचना है। सबको संतोष देना है, वरना दुनियाका बुरा हाल होनेवाला है। हिंदुस्तानका बुरा होनेवाला है, मुसलमानका बुरा होगा और हिंदुका भी बुरा होगा। में यह एक ही चीज कहूंगा।

# : 30:

#### १२ जून १६४७

भाइयो और बहनो,

ग्राप लोग देख रहे हैं कि मेरी दाहिनी ग्रोर ख्वाजा साहव<sup>र</sup> बैठे हुए हैं। इनके बारेमें एक बार में ग्रापको पहले सुना चुका हूं कि किस प्रकार में स्वामी सत्यदेवके साथ इनके घर पहुंचा था ग्रौर सत्यदेवजी मुसलमानके हाथका पानीतक नहीं पी सकते थे। लेकिन तब भी रुवाजा साहबने बुरा नहीं माना और उदार स्वागत किया। उस समय ये अलीगढ़ युनिवर्सिटीके ट्रस्टी थे । बादमें असहयोग श्रांदोलनमें शरीक होनेके लिए इन्होंने ट्रस्टीपन छोड़ दिया। जहांतक मुभे याद है, जब मैं वहां गया था तब वहां लीगकी मीटिंग हो रही थी। मैंने वहां पूछा था कि यहां भी कोई सत्याप्रही मिलेगा या नहीं ? मौ० मुह-म्मदम्रली और मो० शौकतम्रली तब नजरबंद थे भ्रौर उनके कैंद होनेके बारेमें वहां सब मायुस हो रहे थे। तब स्वाजा साहबने म्फसे कहा या कि ग्रापंको ढाई सत्याग्रही मिल सकते हैं। उनमें एक तो थे दवेब कुरेशी, जो काफी प्रख्यात ग्रीर बहादुर जवान थे। दूसरे साहब भी जो वहां मौजूद थे, पक्के सत्याग्रही थे। एक बार लोगोंने उन्हें मारा भीर उनके हाथमें दो जगह चोटें आईं, तब भी वे शांत रहे और ताकत होने-परभी मार सहन की; लेकिन जवाबमें हमला नहीं किया। इन दोनोंका

<sup>े</sup> ग्रस्तिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम मजलिसके ग्रध्यक्ष ख्वाजा ग्रस्तुल मजीव।

परिचय करानेके बाद ख्वाजा साहवने कहा था कि आधा सत्याग्रही मैं हूं। ग्रीर तबसे ख्वाजा साहब मेरे सगे भाईकी तरह बनकर रहे हैं।

ये नहीं चाहते थे कि देशके हिस्से हों; पर हिस्से हो ही गए । तो वे मेरे पास अपना दुःख प्रगट करने आए हैं। मैंने उनसे कहा कि हम रोनेवाले नहीं हैं। और मैंने उन्हें हैंसा दिया।

चोट तो सपू साहबको भी बहुत पहुंची है कि यह क्या कर दिया गया। ठीक है कि यह लीगके मनकी चीज है; पर कांग्रेसको यह बात पसंद नहीं ग्राई है। जब ऐसा है, यानी जिस बातपर दोनों राजी नहीं हैं वह बात कहांतक चल सकती है? भले ही भूगोलके टुकड़े हो गए हों, पर दिलोंके टुकड़े नहीं हुए तो हमें रोना नहीं है; क्योंकि जबतक दिलोंके टुकड़े नहीं होते तबतक खैर ही है। फिर चाहे मुल्कके हिस्से पाकिस्तान-हिंदुस्तान कुछ भी हों। हम एक ही हो जानेवाले हैं। यह नहीं कि वे थककर श्रीर परेशान होकर हमें मिलने श्रायंगे। पर हमारा बरताव ऐसा होगा कि चाहनेपर भी वे हमसे श्रलग रह नहीं सकेंगे।

जवाहरलालके दिलमें यह बात बहुत खटकती है कि श्रव हम शेष हिस्सेको हिंदुस्तान कहें। उसका कहना ठीक ही है कि जब उनका पाकिस्तान बन गया तब भी हमारा हिंदुस्तान कैसे बन सकता है। इसका ग्रर्थं तो यही होगा कि यह हिस्सा हिंदुश्रोंका हो गया। फिर ईसाई, यहूदी श्रीर बाकी मुसलमान क्या करें, यहांसे हट जायं? पंतजी स्वाजा साहबको, जो युक्तप्रांतके रहनेवाले हैं, श्रीर उनके पुराने मित्र हैं, कहेंगे कि श्राप युक्तप्रांतसे हट जाइए?

अगर ऐसा हम करेंगे तो जिन्ना साहबकी बात सह साबित हो जायगी कि 'उनके दिल पहलेसे ही फटे हुए हैं।'

लेकिन इतिहास ऐसा नहीं बताता है। बड़े इतिहासवेता श्रीजयचंद्रजीका पत्र मैंने आपको बताया था। वे कहते हैं कि जब हिंदूमुसलमान आपसमें लड़ते थे तब भी धर्मके नामसे एक दूसरेको नहीं
मारते थे। अपने वचपनमें भी हम लोग एक दूसरेको अलग अनुमव
नहीं करते थे। पुराने जमानेमें जब जैनुल आब्दीन साहब हिंदुओं के साथ
काशीकी यात्राके लिए जाते थे तब रास्तेमें जो मंदिर टूटे पाए जाते

थे, उनकी सरम्मत भी कराने थे । चित्तीड़में विजय-स्तंशपर श्रव्लाका नाम मिलता है ।

, फिर आज हमारे दिल ऐसे क्यों विगड़ जायं कि न साथ बैठ सकें, न एक-दूसरेकां अच्छी नजरमे देख सकें ?

माना कि थोड़े मुसलमान विगड़ भी गए तो प्या हम भी बिगड़ जायं? जयाहरलालजी ऐसा नहीं चाहते । कहते हैं, जबतक इसमें मुसलमान जामिल थे तबतक हमारे देशका नाम हिंदुस्तान बहुत अच्छा था, क्योंकि उस समय यह अर्थ निकलता था कि जो हिंदुस्तानमें पैटा हुआ है उसका स्थान हिंदुस्तानमें है, चाहे फिर वह किसी धर्मका हो।

यव हिंदुस्तानका यथं लगाया जाता है कि वह हिंदुस्रोंका है। यौर हिंदू भी कोन? सवर्ण। पर मेंने कहा है कि सवर्ण तो—प्राह्मण, धिवय, वैरय, नमी मिलाकर हभारे यहां थोड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद तो ग्रं थोड़ेने सवर्ण राज करेंगे? ठींक है कि झाज उनकी बढ़ी तादाद पर क्या थोड़ेने सवर्ण राज करेंगे? ठींक है कि झाज उनकी बलती है, पर मह्न, आरण्यक प्रादिको झलग करके सवर्ण लोग राज करेंगे तो जिसा साहदकी वात ठीक ही साबित होगी कि 'थोड़ेमे ऊंचे हिंदू वाकी सवितो कुवलकर रखना चाहते हैं। तो क्या हम ऐसे पाजी बनेंगे?' तो जिसा साहदके दो मिस्र राष्ट्रके सिद्धांतको स्वीकार करेंगे? यानी जब मेरा ज़क्का मुमलभान बना तो वह झलग राष्ट्रका हो गया? अपर हम अपने नित-बांबाई भाइयोंको जंगशी बनायंगे ग्रीर उन्हें छोड़कर राज करेंगे तो उसका अर्थ यही होगा कि सचमुच जैसा जिस्नाने कहा है वैसे हमाना हिंदुस्तान वन गया।

त्रीर तत्र पारमीस्तान, सिखोंके सिखिग्तान, ग्रारण्यकोंके ग्रारण्यकग्नान ग्रीर ग्रष्ट्नोंके ग्रष्ट्तस्तानकी उत्पत्ति हो जायगी ग्रीर हिंदुम्नान हिंदुरनान न रहकर उसके टुकड़े-टुकड़े हो जायंगे।

अगर अंग्रेज हिंतुरतानके ऐसे दुक्छे करना चाहते हैं तो अंग्रेजोंके निए दुनियामें स्थान रहनेवाला नहीं है।

यानी जो वत गया है उसके लिए हमें रोना नहीं है । जवाहरलाजने इमका नाम 'यूनियन ग्राव इंडियन रिपब्लिक' (भारतीय प्रजातंत्र संघ) दिया है। यानी सभी इसमें मिलकर रहेंगे। ग्रगर कोई भाग जाना चाहता है तो उसे हम रहनेको मजबूर नहीं करेंगे; लेकिन जो रहेंगे उन्हें भाई बनाकर ही रखेंगे। हम उन्हें इस तरह रखेंगे कि वे महसूस करें कि हम भागेंगे नहीं; क्योंकि हम ग्रलग टुकड़ेमें नहीं हैं। हम संघकें क्यादार रहेंगे तथा संघकी सेवा करेंगे।

श्राज किसीने मुक्तसे पूछा कि अब हिंदुस्तानीका क्या काम? यह प्रकृत नहीं उठाना चाहिए। श्रगर हम यह सोचें कि उनके यहां उर्दू चले और हमारे यहां हिंदी तो हमपर वही भिन्नताका इल्जाम सावित हों जायगा। हिंदुस्तानीका मतलब यही है कि श्रासान बोली बोली जाय और वहीं लिखी-पढ़ी जाय। पहले तो वह हमारे यहां चलती भी थी, अब तो फारसीकी भरमारवाली उर्दू चलती है, वह जनता समक्ष नहीं सकती और हिंदीमें जब ठूंस-ठूंसकर संस्कृत शब्द भरें जाते हैं तब वह भी जनताके कामकी नहीं होती। अगर हम ऐसी भाषामें बोलें तो सपू साहव-जैसोंको हमें अपने यहांसे निकाल देना पड़े। वे हैं तो हिंदू, पर उनकी मादरी जवान उर्दू है। मैं उनसे संस्कृतभरी हिंदीमें बातें करूंगा तो वे शिकायत करेंगे कि तू क्या बोल रहा है? शालिए हिंदुस्तानीका—हिंदुस्तानी सभाका—काम चालू रखकर उर्दूवालोंसे भी हमें श्रपनी मुहब्बत सावित करनी चाहिए।

मैं तो समभता हूं, जो हो गया है उममें ईष्ट्रंप्ति मरजी है। वह हम दोनोंकी परीक्षा लेना चाहता है कि पाकिस्तानवाले क्या करते है और हिंदुस्तानवाले कितने उदार वनते हैं। हमें इस परीक्षामें सफल होना है। मैं उम्मीद बरता हूं कि हममेंसे कोई हिंदू ऐसा पागल बननेवाला नहीं है जो उनकी पाक चीजकी कम इज्जत करे और उनकी अलीगढ़ युनिवर्सिटी-को, मालवीयजीके हिंदू-विश्वविद्यालयकी तरह बढ़िया तालीमगाह न माने। अगर हम इनकी पाक जगहोंको ढा देंगे तो हम खुद भी ढह जायंगे।

इसी तरह पारिसयोंकीं श्रिगियारी, यहू दियोंके सीनेवाफ श्रीर दूसरे भी सब पूजास्थानोंकी हिंदू-मंदिरोंके समान ही हमें रक्षा करनी चाहिए श्रीर हम यह भी कहें कि श्रछूतोंका भी हमारे यहां इतना श्रादर किया जानेवाला है, जितना ऊंची-से-ऊंची जातिके सवर्ण लोगोंका। सच्चा हिंदू-धर्म वही है जिसमें सब धर्मोंका समावेश हो। इसमें हमें सौ फीसदी सही उतरना हैं। 'जैसेको तैसा' वाला कायदा अमलमें नहीं लाना है। वह तो पुराना कायदा हो गया। अब नया जमाना तो यह आया है कि अगर कोई गाली देता है तो उसका जवाब हम मुह्ब्बतसे दें। भूठके सामने सचाईका प्रयोग करें और कोई बेहूदापन और नीचपन करे तो उसके साथ हम उदार भावसे बरतें। यानी धर समय हर वातमें हमारी आंख, कान, हाथ पाक रहें। तभी हमारी खैर है और तभी दुनिया जिंदा रहनेवाली है। इसमें मुक्ते कोई शक गहीं है।

ऐसा हम हरगिज न सोचें कि चलो, मुमलमानोंको जगह दे दी, अब हम अपने यहां मनचाहा बरतेंगे ।

# : ३८ :

#### १३ जुन १६४७

भाइयो और बहनो,

जब मैंने नोम्राखालीके देहातों में पैदल यात्रा की तब वहांपर लोग बहुत ही ढरे हुए थे। ग्रीर डरे हुए लोग रामका नाम नहीं ले सकते। फिर हमें ऐसे देहातों में ग्रीर खेतों की मेड़ोंपरसे होकर चलना पड़ा कि शायद ही कोई नोग्राखाली में रहनेवाला स्त्री या पुरुष इस तरह चला हो। पर में इस पैदल यात्रामें से जो शिक्षा ले सका वह दूसरे तरी के मे नहीं ले सकता था। हिंदू ग्रीर मुसलमान दोनों के खेतों में से गुजरना पड़ता था। इसलिए वहां चलते-चलते हम दोनों नाम खेते थे।

जब यहां भी ईश्वर है, वहां भी ईश्वर है और ईश्वर तो एक ही हो सकता है तब दोनों अलग-अलग नाम लें और एक दूसरेके नाम बर्दाश्त न कर सकें, यह तो पागलपन-सा ही दीखता है। तभी मैंने कल कहा था कि क्या हिंदुस्तानमेंसे—हालांकि अब हिंदुस्तान नाम तो हमें छोड़ना

<sup>&#</sup>x27; भज्जमन प्यारे राम रहीम, भज मन प्यारे कृष्ण करीम।

है—रहीमका नाम लेनेवालेको चला जाना होगा ? और बहुां—पाकिस्तान कहे जानेवाले हिस्सेमें—रामका नाम त्याज्य रहेगा ? क्या वहां कोई कृष्ण कहेगा तो उसे निकाल दिया जायगा ? वहां कुछ भी हो, हमारे यहां यह नहीं हो सकता। हम कृष्णको और करीमको—दोनोंको बरावर मानेंगे और दुनियाको भी बतायंगे कि हम पागल बननेवाले नहीं हैं।

एक भाईने मेरे पास इस म्राशयका एक बहुत सख्त पत्र भेजा हैं कि क्या तुम श्रव भी पागल ही रहोगे ? श्रव तो थोड़े दिनोंमें इस दुनियासे चले जाग्रोगे तब भी कुछ सीख्रोगे नहीं ? यदि पुरुषोत्तमदास टंडनने यह कहा कि 'सबको तलवार लेनी चाहिए; सिपाही बनना चाहिए ग्रौर ग्रपना बचाव करना चाहिए, तो तुमको इस बातमें चोट क्यों लगती है ? तुम तो गीताके पढ़नेवाले हो ? तुमहें तो इन द्वन्द्वोंसे परे हो जाना चाहिए ग्रौर बात-बातमें चोट लगा लेने या खुश होनेकी फंफट छोड़ देनी चाहिए। तुम उस कहानीयाले भोले साधु बाबा-जैसी बात करते हो जो पानीमें बहते हुए बिच्छूके डंक लगानेपर भी उसे हाथसे पकड़कर बचानेकी कोशिश करता था। ग्रगर तुमसे श्रहिसाका गीत गाए बिना रहा नहीं जाता तो कम-से-कम जो दूसरे रास्तेसे जाते हैं उन्हें तो जाने दो! उनके बीचमें रोड़ा क्यों बनते हो ?

ग्रगर में स्थितप्रज्ञ रह सका तो प्रपनी एक सौ पच्चीस वर्षकी उम्रमें से एक भी वर्ष कम जिदा नहीं रहूंगा। धगर हम सब स्थितप्रज्ञ वनें तो हममेंसे एक भी श्रादमीको १२५ वर्ष से जरा भी कम जीनेका कोई कारण नहीं है। वैसे भगवान चाहे तो भने मुभे धाज ही उठा ले, पर अभी तुरंत में चलनेवाला नहीं हूं। मुभे अभी रहना है ग्रौर काम करना है। पुरुषो-त्मदास टंडन मेरे पुराने साथी हैं। हम बरसोंतक साथ-साथ काम करते धाए हैं। मेरे-जैसे ही ईश्वरके वे भक्त हैं। जब मैंने यह सुना कि वे ऐमी बात कर रहे हैं तब मुभे दुःख हुआ। मैंने कहा कि धाज तीस बरससे भी धाषक समयसे जो हमने सीखा है श्रौर जिसकी हमने लगनसे साधना की है, वह क्या इस तरह गंवा दिया जायगा? बचावके लिए तलवार पकड़नेकी बात है, जिसने बचावसे आगे बढ़कर प्रहार न

किया हो। बचावने पेटमें ही वह पड़ा है। अब रही मेरे दिलपर चोट लगनेकी वात। अगर मैं पूरा स्थितप्रज्ञ वन गया होता तो मुफे चोट न लगनी। अब भी चोट न लगे ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूं। कल जहां या वहांने आज बुछ-न-कुछ आगे ही बढ़ता हूं। अगर ऐसा नहीं हो चो राज-रोज गीतामेंसे स्थितप्रज्ञके ये श्लोक बोलने में दंभी ठहरता हूं; पर ऐसा नहीं हो सकता कि इन श्लोकोंक बोलने भरसे ही कोई एक ही दिनमें स्थितप्रज्ञ वन जाय।

में राम-राम कहूं श्रीर वह मेरे हृदयमें एक दिनमें नहीं श्राता तो क्या में हार मान लूं? मेरा एक पंजाबका मित्र रामभजदत्त चौघरी था, जो श्रव तो (दुनियासे) चला गया है। कर्मा-कभी वह किवता बनाना था। जब जेलमे श्राया तव यह किवता बना लाया था श्रीर खुद तो गा नहीं सकता था इसलिए श्रपनी पत्नी सरलाजीसे कहना था कि यह भजन सुना दे। वह मीठे स्वरसे सुनाती—'कदी नहीं श्रो हारणा, भावें साडी जान जावे।' श्रीर मैंने श्रपनेसे कहा कि 'तुभे कभी नहीं श्रारना है।' रोज-रोज श्रगर स्थितप्रज्ञ गाता रहूंगा तो कभी-न-कभी भेरे हृदयमें स्थितप्रज्ञता श्रवस्य समा जायगी। जब ऐसा बन जाऊंगा तब टंडनजीके या किसीके कुछ कहनेपर मुभे रोना या हॅसना नहीं श्रायगा। रोना-हँमना दोनों ही ईस्वरको सुपूर्व कर दूंगा श्रीर दुःखी नहीं होऊंगा।

विच्छूको वचानेवालं वावाजीकी मिसाल श्रच्छी ही है। उनसे जव रिग्मी नास्तिकने कहा था कि 'विच्छूके बचानेके फेरमें क्यों पड़े हो, उसका तो सूत्रमाव ही उंक मारनेका है। उसे मार ही क्यों नहीं डालते?' तव उस वाबाने जवाव दियाथा, 'श्रगर बिच्छूका स्वभाव डंक मारनेका है तो मनुष्यका स्वभाव भी तो वर्दास्त करनेका है। विच्छू जब श्रपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो में कैसे श्रपने स्वभावको छोड़ूं? क्या बिच्छू डंक मारता है तो में भी विच्छू वन जाऊं श्रीर उसे मार डालूं?'

अलीरमें उस विद्वान दोस्तने मुक्ते सीख दी है कि तू जिद्दी श्रादमी है। ग्रगर तू श्रहिंसाकी श्रपनी हठ नहीं छोड़ता तो दूसरोंको तो मत रोक? तो क्या मैं दंभी वन जाऊं? दुनियाको भी शीखा दूं? दुनिया फिर यही कहें कि हिंदुस्तानमें एक नामधारी महात्मा पड़ा है जो ग्राहिसा- की तो बड़ी गीठी-मीठी बात करता है, पर उसके साथी मार-काट करते रहते हैं। यानी मैं ऐसा बनूं कि 'मुखमें राम भ्रौर बगलमें छुरी।'

एक वड़े दु: खकी बात हो गई हैं। मैं तो राजा-महाराजा आंका दोस्त हूं और उनका सेवक रहा हूं। धनी लोगोंका भी सेवक रहा हूं। क्योंकि मैं मिस्कीन हूं, भंगी हूं और उन राजाओं और श्रीमंतोंको भंगीवासमें खींच लाता हूं ताकि वे उनकी कुछ मदद करें। वे कव भंगीवासको देखते !, पर मैं बड़ा महतर हूं तब मेरे पास यहां वे चले आते हैं।

मैंने श्रखवारोंमें सर ती० पी० रामस्वामीका ऐलान देखा.। वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ऐनी बेसेंटके शिष्य रहे हैं। जब मैं हरिजन-यात्रामें था तब उनके निमंत्रणपर उनके यहां त्रावनकोरमें मेहमान बनकर गया था। लड़ने नहीं, पर मिलकर काम करनेको गया था। उनसे यह बात सुनकर श्रच्छी नहीं लगती। श्रगर श्रखवारमें गलती हो तो वे मुक्ते गाफ करें, राही हो तो मेरी बातपर गौर करें। उन्होंने कहा हैं कि पंद्रह श्रगस्तसे जब हिंदुस्तान स्वतंत्र होगा तब त्रायनकोर श्राजाद हो जायगा श्रौर उनकी वह श्राजादी ऐसी है कि श्राजसे ही त्रावनकोरणी स्टेट कांग्रेसके लिए सभावंदी कर दी गई है। खबर यहां-नक है कि सी० पी० रामस्वामीने उन लोगोंको त्रावनकोर छोड़कर चले जानेके लिए कहा है जो त्रावनकोरकी स्वतंत्रताकी मुखानफतमें हों। श्रौर यह श्राज्ञा वे सज्जन दे रहे हैं जो खुद त्रावनकोरके नहीं, वित्क मदासके रहनेवाले हैं। वे किस तरह ऐसा कह सकते हैं!

बिटिश राजमें आजतक त्रावनकीरको श्रंग्रेज शाहंशाहीक्ये सलामी देनी पड़ती थी। तो श्रव हिंदुस्तानके प्रजातंत्र संघमें यह मनमानी कैसे कर सकता है? वह श्रव हमारा राज्य है यानी भारतके प्रजाकीय राज्यको उसे (त्रावनकोरको) श्रपना ही राज्य समझना चाहिए। मैंने बताया है कि प्रजाकीय राजमें राजा श्रीर मेहतरकी कीमत एक-सी रहनेवाली है। मनुष्यके नाते दोनोंकी कीमत एक ही रहेगी; पर दोनोंकी बुद्धिमत्तामें भेद हो सकता है। श्रगर त्रावनकोरके महाराजाके पास बड़ी श्रक्त है तो उन्हें उसे लोगोंकी सेवामें लगाना चाहिए। श्रगर प्रजाको कृचलनेमें वे श्रपनी बुद्धि दीड़ाते हैं तो उनयी वह श्रकल फिजूनकी है।

अपनी सारी रैयतको कुचलकर और मार डालकर क्या त्रावनकोर नरेश निरी जमीनपर राज करेंगे ?

सुना जाता है कि हैदराबाद भी वही करने जा रहा है। अभी उसने साफ नहीं बताया है, पर वे कह रहे हैं कि हम दोनोंको देखेंगे। न इधर जायंगे, न उधर। लेकिन निजाम स्वतंत्र होगा तो किससे होगा? वहां नब्बे प्रतिशत तो हिंदू हैं और उनमें कई बड़े गण्य-मान्य व्यक्ति हैं। अगर निजाम व त्रावनकोर या दोनोंकी स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि जिसमें वहांकी प्रजा अपनी भ्राजादी महसूस करे तो वे समक्षे कि उनका राज्य नहीं रह सकता। भ्राज समय बदल गया है। वे समयको पहचानें।

जो प्रंग्रेज यहां धच्छा करने थाए हैं वे ऐसा ही करके जायंगे क्या? मैं थ्रंग्रेजोंको समक्ष नहीं पाता। लोग मुक्ते पागल बताते हैं कि तुम सब किसीपर विश्वास करते रहते हो—एक ग्रोर मुक्ते इसलिए पागल बताया जाता है कि मैं थ्राहिंसाकी जिद्द नहीं छोड़ता तो दूमरी ग्रोर अंग्रेजपर भरोसा करनेपर मुक्ते पागल बताया जाता है। वे कहते हैं, तुम वयों माउंटवेटनकी बात मानते हो? भ्रगर वे सच्चे थ्रादमी हैं तो क्या इतने कुशल नौसेनापित होकर भी इतनी छोटी-सी बात नहीं देख पाते कि करीब छ: सौ राजायोंको—जो कलतक बिना किसीके बताए एक तिनकानक नहीं तोड़ सकते थे—ग्राज मनचाहा करने दिया जाय ती फिर थ्राजादी एक उलक्षन ही हो जाती है। यह तो ईश्वरकी मेहर है कि काफी राजा लोगोंने कह दिया है कि हम भारतमें ही रहेंगे।

अंग्रेक कहते हैं कि 'हम जानेवाले हैं। दगा नहीं करेंगे।' तो हम प्रार्थना करें कि अंग्रेजोंको और उनके वड़े नुमाइंदोंको भगवान सन्मति दे। वे बहादुर बनें और सत्यनिष्ठ रहें ताकि जब वे हिंदुस्तानसे चले जायं तो कोई उन्हें गाली न दे कि वे हिंदुस्तानसे गए तो बुरा करके गए।

मेरा मानस तो ऐसा वना है कि वे दो महीने भी न रकों, आज ही चले जायं। फिर वादमें हम आपसमें सब बात मिल-जुलकर ठीक कर जैंगे। और मैं तो यह भी कहता हूं कि अगर हमें आपसमें मरना-कटना है तो भी वह हम भुगत लेंगे, पर अंग्रेज यहांसे चले जायं।

श्रीर दोनों राजाश्रोंसे (ट्रावनकोर श्रीर निजामसे) में कहूंगा कि

श्चाप रहें, लेकिन रैयतके सेवक बनकर रहें। श्रगर कांग्रेस भी रैयतकी सेवक नहीं रहेगी तो वह भी टिक नहीं सकती।

राजा लोग यह न कहें कि कांग्रेस कीन होती है पूछनेवाली ! कांग्रेसने राजाओं की काफी सेवा की है। मैं जब पढ़ता था तबकी बात है कि मैसूरकी राजगद्दीका कुछ किस्सा बिगड़ गया था और कांग्रेसने मैसूरकी गद्दी दिलवा दी थी। काश्मीरमें भी कुछ ऐसा ही किस्सा हो गया था। तब कांग्रेसने सहायता दी थी और बड़ीदाकी भी एक बार काफी मलामत होने लगी थी तब उस अपमानमें से उसे (बड़ीदाको) छुड़वाने के लिए कांग्रेसने कम प्रयत्न नहीं किया था। कांग्रेसने यह सोचा था कि राजाओं को अपना ही समका जाय। वे हमारा क्या बिगाड़ेंगे ? समय आनेपर हमारे सहयोगी बन जायंगे। इसलिए कांग्रेसने उनका विरोध नहीं किया। अब अगर राजा यह कहते हैं कि 'हम तो राजा हैं' तो यह ठीक बात नहीं है। उन्हें चाहिए कि वे विधान-परिषद्में आवें, बल्क अपनी प्रजाके प्रतिनिधियों भे भेंगें।

श्रगर वे ऐसा नहीं करते तो मालूम होता है कि हिंदुस्तानके नसीबमें भगड़ा-ही-भगड़ा लिखा है। श्रमी हिंदू तथा मुसलमानका भगड़ा पूरा निपटा नहीं है कि वहां श्रव राजाओं से लड़नेकी बात सामने श्रा रही है। फिर सिविल सर्विसवाले हैं। मैं समभता हूं कि सिविल सर्विस ठीक तरहसे सुलभकर रहेंगी श्रीर किसी भगड़ेकी बायस नहीं बनेगी। लड़ाई ही बढ़नेवाली हो तो श्रीर भी बहुतसे छोटे-छोटे फिरके पड़े हैं जो कहेंगे कि हम इधरसे खायंगे श्रीर हम उधरसे मुल्कका हिस्सा हड़पेंगे। लेकिन फिर हिंदुस्तानका क्या होगा? इस तरह तो किसीके हाथमें कुछ रह जानेवाला नहीं है। सारा देश बरबाद हो जायगा।

मेरे नसीबमें जन्मसे लड़ाई पड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि वह ग्रीर न लड़नी पड़े। फिर भी दिलको यह बर्दाश्त नहीं होता कि छोटे फिरके ग्रापसमें लड़ते रहें ग्रीर हम पाई हुई ग्राजादी खो बैठें।

ग्रंतमें मैं कहूंगा कि हम राम-रहीम श्रौर कृष्ण-करीम रटते रहें। राजा लोगोंको हम गाली न दें; पर उनसे यह जरूर कहें कि आप प्रजाके सेवक वनकर ही रह सकते हैं, स्वामी वनकर रहनेकी श्रापको कोई गुंजाइब नहीं है।

# : 38:

## १४ जून १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

गजराजकी प्रार्थनाका यह भजन मुक्ते बहुत प्रिय है। गजेन्द्र-मोक्षकी कथा हमारे यहां बड़े ऊंचे प्रकारका साहित्य है। इतना शक्तिशाली होते हुए भी जब गजेंद्र हार जाता है और देखता है कि श्रपने बलसे श्रव काम नहीं चल सकता, ग्राह उसे डुवा ही देगा, तब वह सोचता है कि श्रव भगवानकी शरण लेनी चाहिए।

हमारी भी ऐसी ही हालत है। इस समय हम समभ रहे हैं कि हम हार गए हैं। लेकिन हम हारे नहीं हैं। जो ईश्वरको ग्रपने पास समभता है वह कभी नहीं हारता।

मनुष्यको ईश्वरने बनाया ही ऐसा है कि जब वह करीब-करीब डूबनेको होता है, जब उसका सव कुछ लुट जाता है तभी उसे ईश्वरको पुकारनेकी बात मूक्ती है। जब वह अमन-चैनसे होता है तब वह ईश्वरको नहीं पुकारता है। ईश्वरने ऐसा ही खेल रच रखा है।

कल मैंने त्राजनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामीकी बात आप लोगोंको सुनाई थी। ग्राजकल तो तार ग्रीर रेडियोका जमाना है। उनके कानोंतक मेरी वह बात पहुंच गई ग्रीर उन्होंने एक लंबा-चौड़ा तार मेरे पास भेज दिया है। उन्होंने बहुतसे खुलासे किए हैं, पर त्रावनकोर-कांग्रेस-कमेटीको सभा करने ग्रीर जुलूस निकालनेकी इजाजत नहीं दी है। उसके बारेमें वे कुछ नहीं बोले हैं। इसमें मुभे बुराई नजर ग्राती है। यह लक्षण ग्रच्छे नहीं हैं। वे कहते हैं कि त्रावनकोर तो सदासे ग्राजाद रहा है। बात ठीक है, हमारे देशमें पुराने जमाने में सैकड़ों राजा होते थे, पर हम हिंदुस्तानको एक मानते थे। ऋषि-मुनियोंने देशभरमें जगह-जगह तीर्थ-स्थानोंकी रचना की और दूसरी भी ऐसी व्यवस्थाएं कर दीं कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूपसे सारे मुल्कको हम एक ही धनुभव करते थे।

पर राजकीय क्षेत्रमें हमारा देश कभी एक नहीं रहा। चंद्रगुप्त या अशोक साम्राज्यमें हिंद एक हो गया था, पर तब भी एक छोटा-सा दिक्षणी कोना उसके साम्राज्यसे बाहर था। जब अंग्रेज आए तभी पहली बार डिब्रूगढ़ से लेकर करांचीतक और कन्याकुमारी से लेकर काश्मीरतक सारा देश एक हो गया। हमारे भले के लिए नहीं, पर अपने राज्यकी भलाई के लिए अंग्रेजोंने ऐसा किया। इस अंग्रेजी राजमें वह आजाद था, ऐसा त्रावनकोरका कहना गलत है। राजा लोग आजाद क्या थे, अंग्रेजोंके गुगाक्ते थे। पूरी तौरसे उनकी मातहतीमें दबे हुए थे। अब जब अंग्रेजी राज जा रहा है और लोगोंके हाथमें राज आ रहा है तब किसी भी राजाका यह कहना कि हम तो आजाद थे और आजाद रहेंगे, बिलकुल गलत चीज है और वह जरा भी शोभाकी बात नहीं है। सर सी० पी० रामस्वामी तो मेरे दोस्त रहे हैं, सब बात सही, लेकिन मेरा लड़का ही क्यों न हो, सही बात कहनेसे में क्यों रक्यूं? हिंदुस्तान जब आजाद होता है तब अगर वे यही कहते हैं कि त्रावनकोर आजाद है तो इसका मतलब यह है कि वे आजाद हिंदसे लड़ना चाहते हैं।

में तो उनसे कहूंगा कि आप तस्तपरगे नीचे उतिरए और त्रावन-कोरके लोगों के खादिम वनकर रिहए। जब अंग्रेजोंने आपसे एक बार राज्य छीन लिया और कुछ पैसे लेकर तथा अपनी रैयतको कुचलनेका आपको अधिकार देकर वह राज आपको लौटा दिया तो उसमें इतनी फख्यकी बात वया थी? फख्यकी बात तब है जब आप जनताको अपना मालिक मानें। वैसे तो हिंदुस्तान गिरा नहीं है और अगर वह अपनी परेशानीमें पड़ा है तो यह शराफतकी वात नहीं है कि आप जो आदमी गिर पड़ा है उसको ऊपरसे लात अर दें। हिंदुस्तानके एक-चौथाई और तीन-चौथाई ऐसे दो ट्कड़े होते हैं तो उन ट्कड़ोंकी बातसे आपका कोई संबंध नहीं। ग्राप शरीफ वनें ग्रौर समभें। हिंदमें वेकार फसाद न बढ़ावें।

रावलिंग्डों के कुछ भाई म्राए हैं। उन्होंने कुछ बातें सुनाईं। सुचेता कृपलानीमें भी वहां के दुःखभरे हाल मालूम हुए। पर एक बात जानकर बहुत दुःख हुम्रा। वह यह कि जबतक पाकिस्तानकी बान तय नहीं हुई थी तबतक तो हालात कुछ ठीक भी थे, पर म्रब तो वहांपर मुसलमान वड़ा त्रास दे रहे हैं। वहांके मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या है यह हम भ्रब दिखा देंगे, सबको मुसलमानों के गुलाम बनायंगे।

यहां प्रार्थनामें में इस बातकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मेरी बात सभी मुसलमानोंतक पहुंच जाय। जिन्ना साहबतक तो पहुंचेगी ही। अगर में गलत कहता हूं तो सब मुसलमान भाई मुभे डांटें भीर कहें कि ऐसी कोई वात नहीं है। पेशावरमें श्राकर देखों तो सही कि सब हिंदू, सिख, श्रीरत, बच्चे कितने श्रारामसे हैं।

पर मेरे पास नाम पड़े हैं। दो-चार मामृली श्रादिमियोंने ऐसा कहा हो तो समभा जा सकता है कि हर जगह कुछ गैर-जिम्मेदार ग्रादमी हाते ही हैं; लेकिन सारे मुसलमान ग्रगर इस तरह सोचते ग्रौर कहते हों तो यह बहुत बुरा है।

जिस्ना साहब तो कहते रहें हैं कि मुसलमानोंकी अक्सरियतमें सब छोटी तादादवाल चैनसे रहेंगे। इमके बदले यह क्या हो रहा है ? पाकिस्तान बन जानेपर भी अगर ऐसा रहा, भगड़ा बढ़ता गया तो इसका यह मतलब हुआ कि हम बेबकूफ वनते रहेंगे। यानी वे तो सब सरदार बनेंगे और जो कोई विधर्मी होगा उसे उनके यहां गुलाम बनना होगा या नौकर बनकर रहना होगा, और यह कबूल करना पड़ेगा कि वह उनसे नीचा है। अगर यह सच है तो वहुत बुरी बात है। में तो उनसे यह मुननेको अधीर हूं कि पाकिस्तानमें सबको बढ़िया तरीकेसे रखा गया है और मंदिर भी अच्छी हालतमें हैं। जब ऐसा देखूंगा तब उनके प्रति मेरा सिर भुकेंगा। अगर ऐसा न होगा तो समभूंगा कि जिल्ला साहब गलत बात कहते थे और माउंटबेटन साहबके लिए भी मेरे दिलमें शक पैदा हो जायगा कि इतने बड़े सेनापित होते हुए भी वे समभ नहीं पाए और

उन्होंने जल्दबाजी की। मार-काट होती थी तो होती रहती, पर वे यह कह सकते थे कि तलवारके सामने भुककर हम कुछ नहीं दंगे।

#### : 80:

१५ जून १६४७

(लिखित संदेश)

मुक्ते अफसोस है कि आज मुक्ते मीन जरा जल्दी लेना पड़ा, क्योंिक कल तीसरे पहर कार्य-सिमितिकी सभा होनेवाली है। इसलिए अपना संदेश लिखकर देता हूं। दुनियाके कई मुल्कांसे मेरे पास चिट्ठियां ग्राई हैं, जिनमें मुक्तसे एक सवाल पूछा गया है, जिसका जवाब में आज आप लोगोंके मार्फत देना चाहता हूं। वह प्रश्न संक्षेपमें यह है—'आपके देशके राजनैतिक दल अपने सियासी मकसदको प्राप्त करनेके लिए हिंसाका प्रयोग क्यों करते हैं? दिन-ब-दिन आपके यहां हिंसा बदती ही जा रही है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तीस सालतक आपने अंग्रेजोंके साथ अहिंसात्मक लड़ाई की, उसका यह नतीजा क्यों? क्या यह होते हए, आप अभी भी जगतको श्रीहंसाका मंदेश देंगे?'

इस सवालका जवाब देते हुए मुभे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं तो दिवालिया हो गया हूं; लेकिन श्रिहिंसाका दिवाला कभी नहीं निकल सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस श्राहंसाका हमने इस तीस सालमें उपयोग किया वह निर्वलकी श्राहंसा ही रही है। मेरा यह उत्तर संतोषजनक है या नहीं, यह तो श्राप लोग ही कह सकते हैं; पर इतना तो मुभे स्वीकार करना पड़ेगा कि आजकी बदली हुई हालतमें कमजोरोंकी श्राहंसाके लिए जगह नहीं है। सच तो यह है कि हिंदुस्तानको आजतक वीरोंकी श्राहंसाके प्रयोग करनेका मौका ही नहीं भिला। अगर में बरावर कहता रहूं कि वहादुरोंकी श्राहंसाके समान दुनियामें दूसरी कोई सच्ची शक्ति नहीं है तो उससे

कोई खाम फायदा नहीं हो सकता। इस सहयको साजित करनेके लिए तो बार-बार भीर निम्ताग्से जीवनमें उमे प्रकट करनेकी जरूरत है। जहांनक गुक्तपं बन पड़ता है गै तो अपने जीवनमें उसे प्रकट करनेकी कोजिल कर ही रहा ह; लेकिन लायद मेरी कावित्यत कम हो, नायद मे लंगिचिल्ली हं, तो फिर में लोगोंको अपने पीछे नलनेको क्यों कहूं जब उसका कुछ नतीजा नहीं ? यह सवाल पूछनेके लायक है और मेरा उत्तर नो मीखा है। ने फिमीने नहीं कहता कि यह मेरे पीछे चले। हर एकको प्रपनी अंतरात्माकी आवाजका हुक्म मानना चाहिए। अंतरात्माकी आवाज न सुन सकें तो जैसा ठीक समभें वैसा करना उचित होगा, लेकिन किमी भी मुरतमें दूसरोंकी नकल नहीं करनी चाहिए।

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी मुभने यह पूछा गया कि अगर आपर्का पक्की राय है कि हिंदुस्तान गलत रास्तेपर जा रहा है तो फिर आप भूल करनेवालों से साथ वास्ना क्यों ग्लते हैं? अपने बूते आप अपनी काश्न खुद क्यों नहीं कर लेते और इस बातका विश्वास क्यों नहीं रखते कि अगर आपका रास्ता ठीक है तो आपके पुराने साथी लौटकर आपके पास आ जायंगे ? यह मवाल मुभे अच्छा लगता है। मैं उसके खिलाफ वहस नहीं छेडूंगा। इतना श्री कहूंगा कि मेरी श्रद्धा तथा मेरा ईमान ऐसा ही है जैसा पहलेसे था, यानी मेरी समभमें उनकी ताकत कम नहीं पड़ी है। यह मुमिकन है कि मेरा तरीका गलत रहा हो। मुक्किल या उलभनमें पुराने नमूने या कठिनाई और उलभनके समय पुगने उदाहरण और अनुभव काममें आते हैं; लेकिन इन्सानको यंत्र वनके काम नहीं चलाना है।

इसलिए में अपने सब सलाहकारोंसे यह प्रार्थना करता हूं कि वे गेरे साथ बीरज रखें और इसमें भी ज्यादा यह कि वे मेरी इस श्रद्धामें हिस्सेदार हों कि इस दुःवी जगतकी पीड़ा हटानेके लिए कठिन होने-पर भी सिवा अहिमाके और कोई सीधा और साफ रास्ता नहीं है। मेरे-जैंगे लाखों आदभी इस सत्यको भले इस जीवनमें सिद्ध न कर पाएं, यह उनको कमजोरी तथा नाकामयाबी होगी, न कि आहिसाकी।

एक और बात में ग्रापसे कहना चाहता हूं। मेरा मीन होते हुए भी

त्रावनकोरके कुछ मित्र आज मुक्तसे मिलने आए थे। उन्होंने मुक्ते यकीन दिलाया कि जो भी मैने उस रियासतके दारेगें कहा उसमे जरा भी अत्युक्ति नहीं है। यह भी बताया कि जो जल्से किए गए, उनपर लाठी चार्ज हुए और कल नगभग ३५ व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए। वहां आम रायका गला घोंटा जा रहा है। जो भी हो, मुक्ते जरा भी शक नहीं कि आजाद हिंदुस्तानमें एक रियासतका अपनी आजादीका ऐलान करना एक बेहूदा वात है। इसका मतलव तो यह भी हो। सकता है कि उन्होंने हिंदुस्तानके करोड़ों आजाद व्यक्तियोंपर लड़ाईका ऐलान कर दिया है। यह कतई नासमक्तीको बात है खासकर तय जब कि महाराजा साहबके साथ उनकी जनताका सहारा नहीं है। जबतक अंग्रेज सरकार उनके पीछे थी तवतक ऐसा करना मुमिकन था, लेकिन अब तो हालत बिलकुल बदल गई है।

## : 88 :

#### १६ जून १६४७

गाइयो योर बहना,

श्राज सबरे जब मेरा मीन था तो श्रीपुरियोतमदास टंडन श्राए। मैंने श्रापको बताया था कि जब टंडनजीने कहा कि हरेक स्त्री-पुरुषको शस्त्रभारी बनना चाहिए श्रीर स्वरक्षा करनी चाहिए तो यह सुनकर मुभे कैसा बुरा लगा था। एक पत्र-लेखकने मुभसे पूछा था कि गीता पढ़ने रहनेपर भी इस तरह श्रापको बुरा कैसे लग सकता है ? उस पत्रसे यह भी पता चलता था कि टंडनजी 'शठं प्रति शाठ्यं' का सिद्धांत मानते हैं। तब टंडनजीसे मैंने पूछा कि श्राप क्या मानते हैं ? इसका खुलासा देते हुए टंडनजीने बताया कि मैं 'शठं प्रति शाठ्यं' के सिद्धांतको तो नहीं मानता हूं, लेकिन स्वरक्षाके लिए शस्त्रधारी बनना जरूरी है, ऐसा मैं गानता हूं। गीताने भी यही सिखाया है। तब मैंने टंडनजीसे कहा कि इतना तो श्राप उस माईको लिख

दीजिए कि ब्राप 'शठं प्रति शाठ्यं' के माननेवाले नहीं हैं ताकि वे श्रममें न रहें। ग्रीर स्वरक्षाके लिए हिसा करनेकी वात गीतामें कही है, यह मैं नहीं गानना। गैने तो गीताका प्रलग ही श्र्यं निकाला है। मेरी समभमें गीता ऐसा नहीं तिसाती है। गीतामें या दूसरे किसी मंस्कृत ग्रथमें अगर ऐसी वान लिखी हे तो में उसे धर्मशास्त्र माननेको तैयार नहीं हूं। महज संस्कृतमें कुछ लिख देनेसे कोई वाक्य शास्त्र-वाक्य नहीं वन जाता।

टंडनर्जीने मुक्तसे कहा कि 'तूने तो उन वंदरोंको मारनेके लिए भी लिखा था, जो बेहद पीड़ा पहुंचाते हैं और खेती उजाड़ देते हैं।' लेकिन मैं तो (गांधीजी) किसी भी प्राणीको और यहांतक कि चींटीतकको भी मारना पसंद नहीं करता। फिर भी खेती-वाड़ीका सवाल अलग है ग्रीर मनुष्य-मनुष्यका अलग है।

तब टंडनजीने कहा कि "शठं प्रति शाठ्यं" यानी एक दांतके बदलेमें दो दांत निकालनेकी बात हम न करें ग्रौर एक दांतके बदलेमें एक दांत तथा एक थप्पड़के बदलेमें एक थप्पड़की बात भी नहीं करेंगे; परंतु हायमें शस्त्र नहीं लेंगे, ग्रपनी शनित नहीं दिखायंगे तो स्वरक्षा किस तरह होगी?

इसके वारेमें मेरा यह जवाब है कि स्वरक्षा जरूर की जाय; पर मेरी स्वरक्षा कैसे होगी? कोई मेरे पास आता है और कहता है कि बोल, राम-नाम लेता है या नहीं? नहीं लेगा तो यह तलवार देख! तब मैं कहूंगा, यद्यपि मैं हरदम राम-नाम लेता हूं, लेकिन तलवारके बलपर मैं हरगिज न लूंगा, चाहे मारा क्यों न जाऊं? और इस तरह स्वरक्षाके लिए मैं मरूंगा। वैसे कलमा पढ़नेगें मेरा कोई धर्म जानेवाला नहीं है। क्या हो गया अगर मैं ठेठ अरवीमें बोलूं कि अल्लाह एक है और उसका रसूल एक ही मुझ्मद पैगम्बर है। ऐसा बोलनेमें कोई पाप नहीं और इतने भरसे वे मुक्त मुसलमान माननेको नैयार हैं तो मैं अपने लिए फख्यकी बात समभूंगा। लेकिन जब तलवारके जोरसे कोई कलमा पड़वाने आवेगा तद कभी भी कलमा न पढ़ंगा। अपनी जान देकर मैं स्वरक्षा करूंगा। इस वहादुरीको सिद्ध करनेके लिए मैं जिंदा रहना चाहता हूं। इसके अलावा और तरीकेसे मैं जीना नहीं चाहता।

मैंने गहा है कि भौगोलिक दृष्टिसे हमारी भूमिके दृबड़े गले हो जायं पर हमारे दिनोंके दृबड़े नहीं होने चाहिए; पर नेरी बौन सुने? एक दिन था जब गांधाको सब मानते थे, क्योंकि गांधीने ग्रंग्रेजोके साथ लड़नेका रास्ता बताया था। थोर वे ग्रंग्रेज भी फितगे, केवल पौन लाख। पर उनके पास इतना सागान था, इतनी ताकत थी कि बकौल एनी बेसेंट रोड़ेका जवाब गोलीगे दिया जाता था ग्रीर हमारी हिंमा चल नहीं पाती थी। तय प्रीहिसासे काग बनगा दीखता था, इसलिए उस समय गांधीकी पूछ थी। पर थाज लोग कहते हैं कि गांधी हमें रास्ता नहीं बता सकता है, इस वारते स्वरक्षाके लिए हमें शहन हाथमें लेने चाहिए! तो फिर यही कहना पड़ेगा कि हमने तीस वर्ष बेकार खोए जो अहिसाकी लड़ाई लड़ी। हिसाके सहारे तुरंत ही उनको (ग्रंग्रेजोंको) हटा देना चाहिए था।

लेफिन मेरे खयाल में हमने तीस वर्ष बेकार नहीं गंबाये हैं। हमपर बेहव जुन्म ढाए गए फिर भी हम अहिंगक रहे, यह अच्छा ही किया। उन्होंने अपने अस्त्र-अस्त्र सब हमारे खिलाफ बरसाए; पर हम दबे नहीं और इस तरह कांग्रेशका पैगाम सारे हिंदुस्तानमें फैला; लेकिन वह सात लाख देशातोंमें ठीक गरहमें नहीं फैला, क्योंकि हमारी अहिंसा नामदंकी अहिंसा थी। उस तमय हमको किसीने एटम बम बनाना नहीं बताया था। अगर हम वह बिद्या जानते होते तो उसीरों अंग्रेजोंको बन्म करनेकी मोचते; पर दूसरा कोई नारा नहीं था, इसलिए तब मेरी बात प्रानी गई श्रोर मेरा मिवका जमा। पर लोग कहने हैं कि आज मेरा प्रभाव किसीपर नहीं है।

लेकिन आप लोग जो रोज यहां प्रार्थनामें आते हैं तो क्यों आते हैं ? आगपर मेरा कौन रा जोर हैं ? आप प्रेमसे बंधकर यहां आते हैं और शांतिसे यहां बैठकर सुनते हैं। अगर इसी तरह मेरा सिक्का आज सिर्फ हिंदुप्रोंपर ही चले तो आप देखेंगे कि बहादुरोंकी आहिंसासे दुनियामें हिंदुस्तानका सिर ऊंचा उठ जायगा। मुसलमानोंसे में नहीं कहता। उन्होंने तो मुभे अपना शत्रु मान रखा है; पर हिंदुओं तथा सिखींने मुके शत्रु नहीं बनाया है। लेकिन हिंदू मेरी आहिंसाकी बहादुरीकी बात मानें तो हमारे पास जो कुंछ ग्रस्त्र-शस्त्र होंगे, उन्हें मैं दिरियामें ग्रौर वंबईकी 'वेक बें' खाड़ीमें डाल देनेको कहूंगा ग्रौर बहादुरोंकी ग्रहिंसाका ग्रमल करना सिला दुंगा।

कांग्रेस महासिमितिमें तो मुट्ठीभर ग्रादमी थे। उनमें भी कुछके दिन्तोंमें संकुचित विचार हैं, यह मैंने देखा। क्योंकि मैंने दो-एक व्याख्यान सुने भी थे। लेकित मुफ्ते तो मुल्कभरकी बातका पता चलता है। मैं उन करोड़ोंका बना हुग्रा हूं। वे कहते हैं कि ग्रब मुसलमान कहां जायगा? ग्राज जैसा मुसलमान कर सकता है उससे कहीं ज्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तादादमें ज्यादा हैं। श्रंग्रेजोंके जानेपर हम उनपर श्रपना राज जमायंगे। हम श्रपनेको राज करनेका हकदार इसलिए मानते हैं कि हम जेल गए, हमने लाठियां खाई ग्रौर हमने कोड़े भी खाए। पर ऐसा कहना हमें श्रोमा नहीं देता। यह सारी हिंसा है। श्रगर ग्राप ग्राहिशाकी यात सुनना नहीं चाहते ग्रौर हिंसाकी बात ही सीखने हैं तो उसमें हमारी शर्म है। इस तरह 'जैसेको तैसा' का न्याय करेंगे तो समफ लीजिए कि दोनों धर्मोंका नाश है। इससे इस्लाम मी मरेगा श्रीर हिंदु-धर्म भी।

ग्रगर हम जबरतध्नोंकी ग्राहिसा ग्रपनायंगे तो उन्होंने जो पाकिस्तान ले लिया है वह महग लिलौना रह जानेवाला है। ग्राहिसासे हम कुछ खोएंने नहीं।

में तो पाकिस्तान और हिंदुस्तानको अलग मानता ही नहीं हूं।
मुभे गंजाव जाना हो तो मैं गातपोर्ट लेनेवाला नहीं हूं। सिंध भी मैं एसे
ही चला जाऊंगा और पैदल जाऊंगा। कोई मुभे रोक नहीं सकेगा।
भले ही वे मुभे दुश्मन कहें; पर जब मैं जाऊंगा तो किसी असेंगलीकी
मेंबरी करने नहीं जाऊंगा, मेवाके लिए जाऊंगा। मेरी जिदगीमें वह
पहला मौकान होगा। नोआजालीमें चला ही गया था और अब भी कोई
न समभे कि वह इस्लामिस्तानमें होनेको है, इसलिए मैं वहां नहीं
जाऊंगा। मेरा दिल नहीं पड़ा है और वहां जाकर मैं हिंदुशैंसे कहूंगा
कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो—चाहे कितनी ही मार-काट करनेवाले
आपके नारों और क्यों न फिरते हों—आप किसीका डर न मानें।

लेकिन हम बहापुरोंकी व्यहिसा तभी रख पायंगे जब हम कराव-खोरी और चोरी-जारीको छोड़ेंगे । ग्रगर लगातार हम व्यसन-व्यभिचार-में पड़े रहे तो हिंद थाजाद होकर भी उसकी थाजादी व्यर्थ जानेवाली है ।

वहादुरी तो मुक्तमें तब यायगी जब मैं मारा जाऊं। तो भी मारनेवालेके भलेके लिए ईस्वरसे प्रार्थना करता रहूं। ईश्वरका नाम भी मैं केवल मुंहके न लूंगा; पर उसे अपने हृदयमें जिंदा बैठा हुआ देखूंगा। मंदिर-मस्जिदमें उसे ढ्ंढ़ने नहीं जाऊंगा। अगर सब हिंदू ऐसे हो जायं तो बहुत काफी हैं। वे ऐसी बहादुरीकी श्राहंसा न भी सीखें और केवल थोड़ेसे सिख ही बहादुरोंकी श्राहंसा अपना लें और खालसाका एक-एक व्यक्ति सवा लाखके बराबर सच्चा बहादुर बने तो हिंदुस्तानका काम वन जाय।

पर श्राज तो बादशाह खान, जो इतने वहादुर रहे हैं, बहादुर नहीं वन सकते । वर्षोसे यह पठानों को श्रिहिसा सिखाते श्राए हैं—पर श्राज वह कहते हैं कि मैं नहीं कह राकता कि मैं हिंदुस्तानमें हूं। श्रगर कहूंगा तो विहारसे दस गुना कांड वहीं हो जायगा। लेकिन वे क्या करें? श्रपने पठान भाइयों को कहांतक साहस दिलावें? श्रिहिसा कोई हल्दी-मिर्च तो है नहीं जो बाजारसे मोल श्रा जायगी। श्रगर वे सच्ची श्रुहिसा दिखा पाते तो श्रकेला सीमात्रांत समुचे हिंदुस्तानको बचा सकता था।

मेरे पास नागपुर तथा बंबईसे दो पत्र आए हैं, जो सही हों तो दु:खकी बात है। वया आप अपने राष्ट्रीय मुसलमान भाइयोंको, जिन्होंने आपके साथ इतनी यातनाएं भेलीं, ऐसा कह देंगे कि आप हिंदुस्तानके नहीं हैं? मैं तो कहूंगा कि लीगी मुसलमानसे भी हम न कहें कि आप जाइए! ऐसा कहना आहिंसाका न्याय नहीं हैं। फिर तो जिन्नाकी दो राष्ट्रकी बात ठीक ही कहलाएगी और दुनिया हमपर थूकेंगी। इसका मतलब तो यह है कि अभी हिंदुस्तान पूरा आजाद बना नहीं है और हम छसे हाथसे खो देनेका सामान पैदा कर रहे हैं।

में नहीं कहता कि मुगलमान हमारे साथ तकब्बरी (?) कर सकते हैं। जो कुछ ग्रंग्रेजके राजमें था वह सब उन्हें नहीं दिया जा सकता। पृथक् निर्वाचन दे मांगें तो हम नहीं देंगे। पृथक् निर्वाचन तौ ग्रंग्रेजोंकी जबरन जमाई हुई जहरी जड़ थी। पर हम उनके साथ न्याय तो करेंगे ही। उनके ब्रच्चोंकी तालीमकी महलियत उतनी ही देंगे जितनी अपने यच्चोंको; विल्क वे गरीव हों तो वे ज्यादा सहित्यतके हकदार होंगे और अगर हम ऐसा इन्ताफ करेंगे तो हम हिंदुस्तानके लोग बहादुर साबित होगे।

#### : 82 :

## १७ जून १६४७

भाइयो ग्रीर वहनो,

आजकल जो भजन गाये जाते हैं उन्हें पसंद करने में मेरा हाथ नहीं होता। पर ठीक वहीं भजन आता है जो मीके का होता है। आज-के भजन में कहा है कि जब साबुकी संगत मिल जाती है तब हम परायापन भूल जाते हैं और तब कोई बैरी या बेगाना नहीं होता।

श्राजकल हमें इमी बातकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो मेरे पास ग्राता है, यही कहना है—'तुम कितना भी चीखो, यह अलगाव तो रहने ही वाला है। दोनों ही ग्राने-ग्रापने दायरेको कस-कर मजबूत बनाये बिना नहीं मानेगे।' यह बात मुफे श्रच्छी नहीं लगती, फिर भी मुफे उसगे परेगानी नहीं हैं। मैं तो कहना ही रहंगा कि जो हुगा थह भले ही हो गया, लेकिन उसपर मोहर लगाकर हमें उसे पक्का नहीं करना है।

म्राप जानते हैं कि कल जब हमारी प्रार्थना पूरी हुई तब एक भाईने प्रश्न किया था। मैंने उसे लिखकर भेजनेको कहा था। उसने किखा है—'ग्रगर पाकिस्तान नहीं दूट जाता है तो मैं ग्रौर मेरी

<sup>े</sup> विसर गई सब तात पराई, जब ते साधु संगत पाई। नहिं कोई बैरी नहिं वेगाना, सकल संग हमरी बन साई—

धर्मपत्नी—दोनों फाका करके मर जाएंगे। ग्रीर फाका भी यहां पड़े-पड़े करेंगे।

फाका करना है नो पहले में कहां। हर चीजका बास्य होता है, यानी उसके करनेके कानून भ्रथवा पद्धति होती है। चर्चे-जैसी छोटी चीजका भी बास्य होता है। पहिंले हम उसको नही जानते थे, लेकिन अब उसका बास्य यन गया है। तब हमें चर्चेकी शक्तिका पता चला है। में तो यहांतक कहना हूं कि सारी दुनिया उसके द्वारा भ्राजाद होगी। 'एटम वम'से दुनिया भ्राजाद नहीं होगी। नुनियामें बास्य दो भ्रकारके हैं—एक सात्त्विक और दूसरा राजसी। यानी एक धार्मिक और दूसरा भ्रथामिक। 'एटम बम' का बास्य धर्मवाका नहीं हो सकता। वह ईश्वरको नहीं मानता, बल्कि वह ब्वद ही ईश्वर बन जाता है।

इसी तरह फाकेका भी शास्त्र होता है। वगैर तरीकेके फाका करनेमें धर्म नहीं होता। अगर कोई कहे कि जबतक ईक्यर मेरे सामने नहीं आयगा तबतक में भूखों मरुंगा, तो वह गर भने ही जाय, पर ईक्यर उसे नहीं दिखेगा।

सार्वजनिक अनशनका भी एक घास्य है, और उसको जाननेवाला मैं हूं। यद्यपि मैं भी उसे पूरा नहीं जानता, पर सनसे ज्यादा मैं ही उसे जानता हूं। गोया 'ऊजड़ देशमें अरंड ही पेड़', वाली मेरी स्थिति है। मैं इस अगणनको धार्मिक अनशन नहीं मान सकता। इसका मेरे दिलपर कुछ असर होनेयाला नहीं है। दुनियाकी भी इसके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती। इसिवए में तो दोनोंसे कहूंगा कि आप फाका छोड़ दें और अपने घर जायं।

लेकिन घर जाकर क्या करें? चुप वैठ जायं? नहीं, चुप बैठने-की बात नहीं है। हमें भ्रपने मनमें यह वात थाने ही नहीं देनी. है कि हम अलग-अलग हो गए हैं। हम अपने दिलमें पाकिस्तान मानें ही नहीं, किसीको भ्रपना वैरी न समक्षें, किसीको बेगाना था परावा न गानें।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वाल्मीकि-मंदिरमें।

श्रीर यह सब साध-संगतसे हो सकेगा, यानी हम सद्यंथ पढ़ें, बुरे विचार छोड़ें। ऐसा तभी हो सकेगा जब हम अपने चित्तको कुविचार-ने खाली करेंगे। चित्तके बुविचार आसानीसे नहीं टल सकते। रामका नाम लेनेसे ही वह खाली हो सकता है।

लेकिन आजकल हमारा चित्त तो किस्म-किस्मके उपभोगोंको सोचता रहता है। हम रामको नहीं याद करेंगे, हम सिगारको याद करेंगे—श्रीर सिगारके लिए मैं नया कहूं। लेकिन हालत यही है कि हमारा ध्यानैं गलत बातोंपर जाता है। जोग 'जोर-जोरसे कहें ही जाते हैं कि हम मुसलमानोंकी खबर लेंगे। श्रीर इस तरह हम खुद पाकिस्तानको पक्का बनानेकी पैरवी करते हैं।

पाकिस्तान जिन्नाने नहीं बनाया है। हमें स्वप्नमें भी खयाल नहीं था कि जिन्ना पाकिस्तान बना पायगा। पर बह बहादुर धादमी है। अंग्रेजोंकी मार्फत उसने पाकिस्तान प्राप्त कर ही लिया। लेकिन हम अगर अपने दिलमें उसे न मानें और यह कहें कि मुसलमानोंको अब हम देख लेंगे तो उससे बह पाकिस्तान मिट नहीं जानेवाला है।

उसका मतलब यह नहीं कि मैं मुसलमानोंकी खुशामद करनेके निए श्रापसे कहता हूं। हम श्रपने घरमें छोटे भाईकी खुशामद महीं करते। उसके प्रति ग्रपना जो धर्म है उसका पालन करते हैं श्रीर उसका विश्वास कमा लेते हैं।

आपको अखवारने पता चला होगा कि श्राज में वाइसरायके पास गया था। वाइसरायने मुक्तसे पूछा कि "तूने अखवार देखा?" मैंने कहा, "में अखवार कम देख पाता हूं!" तब उन्होंने कहा, "हमने श्राज एक अच्छा काम कर लिया है।"

विभाजनके प्रस्तपर हिंदुश्रोंकी श्रीर मुसलमानोंकी श्रलग-अलग रिपोर्ट बाइसरायके पास पहुंचीं श्रीर बाइसरायने दोनों दलोंको भिलकर एक रिपोर्ट बनानेके लिए राजी कर लिया।

मैं तो कहता हूं कि जब भाई-भाईका बटवारा होना तय हो जाय तो फिर वह रूठ-खीजकर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि घरमें जब एक क्सीं है तो उसकी टांग तोड़कर या टुकड़े करके उसे बाट सें। अगर हमारा एक-चौथाई छोर तीन-चौथाई बटवारा होना है तो मारे आंकड़े रामभतारीमें निकालने होंगे।

इसलिए एक समिति पाकर यह जो अच्छा काम किया गया है, उसका सिलिसला बरावर चलते रहना चाहिए। केवल मुस्करा देनेगरसे अच्छाई साबित नहीं हो जाती। अगर यह जबानी मिठास ही
नहीं, पर सबसुग मिल-जुलकर काम किया जाना है तब तो में कहूंगा
कि भले पाकिस्तान आया। और तन वाइसरायको तकलीफ देनेकी बात ही
नहीं रहेगी। वाइसरायको अना दफ्तर बंद करना होगा। तब हम सरकारी अफसरोंमे, जो इस कामको जानते हैं, कहेंगे कि आप इकट्ठे बैठकर
दोनों दलोंको संतोध हो वैसी फेहरिस्त बना दें। जहां हिसाबसे लाम बनं,
हिसाबसे बटवारा कर दीजिए, जहां हिसाबसे बटपारा ठीक न बैठे वहां
पर्ची डालकर फैसला कीजिए; पर हम इस बातपर लहनेवाले नहीं
हैं। मेनसे ही फैसला करेंगे। बाइसरायको भी बीचमें नहीं डालेंगे।

श्राविरी वात यह है कि आज फिर मेरे पास त्रावनकोरके दीयान तर रामस्वामीका लंगा-पौड़ा तार श्राया है, जिसमें मुक्ते समकानेकी काशिय की गई है कि उनके साथ वहांके ईसाई ग्रादि भी हैं। पर ऐसे तारसे गुक्ते बुरा लगता है। कड़वी चीजको गीठी बगानेसे वह मीठी नहीं बन जाती। गूलसे ही इनकी बात बुरी हैं। 'आ जाग्रो, हम तो आजाद हें।' 'श्राप किससे ग्राजाद हैं?' रैयतसे? लोग इस तरह भारतसे 'प्राजाद होकर करेंगे वया? श्राप इस तरह मुमा-फिरा कर वात न करें। सीधी बात करें कि हिंदुस्तानके साथ हम हैं, तब ही ग्राप ग्रापने राजाके प्रति सच्चे बफादार हैं, नहीं तो बेबका हैं।

### : 83:

## १८ जून १६४७

भाष्यो और बहनो, आप लोगोंको कल मैं बता चुका हूं कि यहां एक भाई ग्रीर उनकी पत्नी बारभी भिन्मदिरके बाहर रास्तेपर उपवास कर रहे हैं। उन्होंने बाज निनयमे भरा एवं मेरे पास भेजा है। पर मुफे क्षेट ह कि उसमें समभदारी नहीं हैं। ये छोटे हैं, मैं बूहा हूं। ब्रागर में कहूं कि बानकी नात में कुछ जानता हूं तो उन्हें वह मान लेनी चाहिए। वे कहने हं कि आपकी बात हमें लगती तो ठीक है, पर हमारी अवस्तमा नहीं मानती, इसलिए हम उपवास छोड़नेमें सानूर है।

श्रीप लोगोने तिलक महाराजकी प्रभिद्ध पुस्तक 'गोता-ग्हस्य' का नाम सुना होगा। उसमें इतना ज्ञान भरा है कि .उसके अनेक पारायण करने नाहिए। मैने वह यरवदा जेलमें पढ़ी थी। यह वात सही है कि मे उनकी सभी वातोंमें सहमत नहीं हूं, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि निलक महाराज बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने संरक्षत साहित्यका यहत गहरा अध्ययन किया था। उनकी वह गीता पढ़े मुक्ते बहुत समय हो गया, इगियाए उनके ठीक शब्द गुक्ते याद नहीं हैं; पर उनके नियनका भावार्थ से बनालंगा। वह बात मुक्ते बहुत ठीक लगनी है।

उन्होंने एक जगह कहा है कि अग्रेजी भाषामें अंतरात्माके लिए 'वान्जंस' शब्द अच्छा है पर जब यह कहा जाता है कि हम अगने 'कान्जमके मुताबिक चलते हैं तब इसका सही अर्थ यह नही होता कि हम अंतरात्माके कर्नेपर चलते हैं। हमारे वैदिक धर्मके मुताबिक 'कान्जंस' सभीगे (जड़-चेतनमें) होता है। पर बहुतोंका 'कान्जंस' मोया हुआ रहना है, अर्थान् उनकी अंतरात्मा गूढ अवस्थामें होती है। तो उम अवस्थामें उमे 'कान्जंस' कैमे कहा जाय? हमारे धर्मके अनुसार मनुष्यकी अंतरात्मा तब जाग्रत होती है जब यम-नियमादिका पालग आर इसरी भी बहुत-सी चेष्टा आदि करें। तिलक महाराजकी इस बातको मैंने पचा तिया है। बास्त्रकी जो चीज हम पचा सकें पही रार्थक है। जैमे वही आहार हमारे लिए सार्थक बनता है जिसका हम रक्त बनाएं। तो तिलक महाराजकी इस बातको मैन पचा लिया है, जिमके जरिए कीन-सी अवाज अंतरात्माकी है और कीन-सी नहीं,

उसकी परल में कर लेता हूं। कोई चोर यह कह कि मेरी अंतरात्माने मुभे कहा कि श्रमुक जड़केको मार डाल, उसके हाथ-पर काट ने और उसके जैवर लूट से तो वह अंतरात्माकी श्रावाज नहीं, जड़ता है। श्राज-कल तो हम भी जड़ बने हैं न? तमें वही सूभ रहा है कि हम मासूम बच्चोंको सार डालने हैं। पर वह श्रंतरात्माकी श्रावाज नहीं होती।

दूसरी बात यह कि में उपवास सिखानेवाला श्राचायं हूं।
कुछ जैन लोग किसी चीजको न पानेतकके लिए श्रनशन कर लेते
हैं। उन्हें समक्षाकर मैंने उनका श्रनशन तुड़वाया है। स्व० धर्मानंद
कोसंबीजीकी बात भी मैंने वताई थी कि उन-जैसे विद्वानतकने
में कहनेपर श्रनशन छोड़ दिया था और काका साहव कालेलकर जो
यहां श्राए हैं, वे कहते हैं कि कोसंबीजीने श्रपने स्वगंवासके पहले
कहा था कि गांधीने श्रनशन छोड़नेकी बात ठीक ही कही थी। तो
जन मैं, श्रनशनका श्राचार्य, कह रहा हूं कि वे पति-पत्नी श्रनशन छोड़
हें तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। तीन दिनका श्रनशन बहुत हो गया है।
अब वे मान जायं।

श्रापने श्रम्बारमें देखा होगा कि मैं कल जिन्ना साहबसे मिला था। यह बात मैंने श्रापको नहीं वताई थीं, क्योंकि पहलेसे मिलनेकी बान थी ही नहीं। जब मैं वहां था तब बाइसरायने मुक्तसे कहा कि जिन्ना साहब यहां श्रा गये हैं, उनसे मिल लो। तो मैं इन्कार कैसे करता? मैं वह श्रादमी रहा जो जिन्नाके घर भी चला जाता है। हम मिले श्रीर यह ठहरा कि बादबाह खान भी मिलें तो श्रच्छा। श्रीर कल जामको तो हमें फिर बाइसरायके पास जाना था। पर बादबाह खान तो मिस्कीन श्रादमी ठहरें। वे गरीबोंकी-सी मोटरमें बैठकर देखदंद चल दिए। इसलिए वहांसे लौटकर श्रानेमें उन्हें तीन घंटेके बजाय पांच घंटे लग गए श्रीर हम कल जामको वाइसरायके पास नहीं जा सके।

ग्राज वाइसराय चले गए, पर उनके दिलमें था कि हम मिलें तो भ्रन्छा। सो लार्ड इज्मेके पास हम ग़ाढ़े चार बजे गए। इसका नतीजा यह हुग्रा कि वादशाह खान जिन्ना साहबके घरपर उनसे मिलने गए हें और अभी वह वहीं पर हैं। इसपर भी हम बड़ी लंबी-चौड़ी ग्राशाएं न बना लें कि चर्ला, ग्रब सब भला हो गया। पर पाकिस्तानका जो जरुम हो गया है उमके ग्रीर भी गहरा हो जानेसे रुकनेकी ग्राशा तो हम कर सकते हैं। हमारा काम तो प्रयत्न करनेका है, इसलिए बादशाह खान कायदे ग्राजमके मकानपर चले गए हैं। लेकिन फल देना ईस्वरके हाथकी बान है। हम प्रार्थना करें कि श्रच्छा परिणाम ग्रा जाय।

श्रीर वह श्रच्छा परिणाम कौन-सा हो सकता है ? सीमाप्रांतमें जो सब पठान हैं वे एक हो जायं। पठान तलवारबाज होता है। कोई पठान ऐसा नहीं होता जो तलवार और बंदूक चलाना न जानता हो। पीढ़ी-दर-पीढ़ी पठान खूनका बदला लेता रहा है। पर बादशाह खान-ने देखा कि हथियारोंकी बहादुरीसे भी ज्यादा बुलंदी, मरकर स्वरक्षा करनेमें है। बादशाह खानका खयाल था कि पठान लोग यह ऊंची बहादुरी श्रपना लें और एक होकर सबकी खिदमत करें। पर यह ख्वाब पूरा होनेसे पहले वहां यह जनमतसंग्रहका फाड़ा फैल गया।

कुछ कहेंगे कि हम पाकिस्तानके साथ रहेंगे, कोई कहंगे कि कांग्रेसके साथ रहेंगे। श्रीर कांग्रेस तो श्राज बदनाम है कि वह हिंदुश्रोंकी हो गई। इस बातपर पठान श्रनग-श्रनग होंगे श्रीर ऐसी यादवस्थली मचेगी कि जिसका दबाना दुस्वार होगा। वे श्रापसमें कट मरेंगे। बादशाह खान चाहते हैं कि किसी तरहसे जनमतसंग्रहकी बलाने छृटकर पठान श्राजाद रहें। वे खुद श्रपने कानून बनावें श्रीर एक रहें। फिर चाहे वे पाकिस्तानमें रहें चाहे हिंदुस्तानमें मिलें। वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम तो मिस्कीन श्रादसी हैं। हम श्रपना स्वतन्त्र राष्ट्र बनाना नहीं चाहते, पर किसमें मिलेंगे इसके वारेमें श्रापसी भगड़ा मिट जानेके बाद ही हम निश्चय करेंगे।

फिर जो हिंदू भागकर हरद्वार भ्राए हैं यह भी डा० खान साहब-को बहुत चुगता है। इसलिए वादशाह खान सीमाप्रांतके हिंदुओं को वापस लौटाना चाहते हैं। मीमाप्रांतमें भी अभी बहुतसे हिंदू हैं जो गरीब हैं और कहीं जा नहीं सकते। उन सबको तसल्ली तभी मिल सकती है जब जनमतसंग्रहका यह भगड़ा खत्म हो। इसलिए वादशाह खान कायदे आजमके पास मिलनेके लिए चले गए हैं। पता नहीं वहांसे वया करके लाते हैं। हम इयादत करें कि अच्छा ही हो।

म्राखिरी बात यह कि भ्राज फिर रुवाजा म्रब्हुल मजीद साहब म्राए थे। कहते हैं कि ग्रन तो पाकिस्तान बन गया है, तब राष्ट्रीय मुसलमानों-की जपेक्षा नही होनी चाहिए।

क्वाजा साहब अपनेको अच्छा मुसलमान होनेकी वजहसे वैसा ही अच्छा हिंदू बताते हैं जैसा कि में अपनेको अच्छा हिंदू होनेकी वजहसे अच्छा मुसलगान बताता हूं। गोया हरेक अच्छा धार्मिक आदमी दूसरे सभी धर्मवालोंके बीच पूरी इज्जत पानेका हकदार हैं। और उन्होंने यह कहा कि अब पृथक निर्वाचन खत्म हो जाने चाहिए। हम दुनियाकी नजरोंमें हिंदुस्तान यूनियनमें एक बनकर रहना चाहते हैं। धर्म अलग हो, पर कानूनकी दृष्टिमें सभी हिंदुस्तानमें रहना चाहते हैं। भीर यूनियनके प्रति जो वफादार रहता है उसे उसकी योग्यताके आधारपर सभी हक होने चाहिए जो हरेक हिंदुस्तानीको हों।

मैंने उनसे कहा कि भ्रापको वे सब हक मिलेंगे ही। भ्रगर दूसरे नहीं तो हम दो तो हैं ही, जो एक दूसरेको पूरा धार्मिक भीर अच्छा मानते हैं। भ्रमके कारण किसीका हक नहीं छीना जायगा, यह हम देखेंगे। पर यह भी हमें देखना है कि भ्रमके नामसे ज्यादा रिश्रायत देना भी भ्रच्छा नहीं होगा।

एक बार जिन्ना साहवने ऐसा ही किया था। कभी वे १४ शतें पेश करते थे, उससे पहले उनकी ११ शतें थीं ग्रीर फिर १४ हुई। फिर २१ हुई ग्रीर फिर एक पाकिस्तानवाली शतें हुई। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। उसमें सब ग्राजादीसे रहें। जो हिंदुस्तानमें चफावारीसे रहना चाहें उन सकको हिंदुस्तानमें स्थान है।

#### : 88 :

## १६ ज्न १६४७

भाइयो जीर बहुनी,

कल प्रार्थना-तभाकी मगाणिक वाद एक सज्जनने मुक्तसे एक प्रवन किया था। मैने उनिथ लिएकर देनेकी कहा। उन्होंने लिखकर भेजा। लेकिन वह पर्वी जेवमें पड़ी रहनेके कारण कपड़ा धोनेके समय धुल गई जोर जब वह मेरे पास पहुंची तब वह पढ़ी नहीं जा राकती थी। यह मेरे लिए शरमकी वात है, पर प्रश्नकर्ता यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए में क्षा किसते मांगं?

नी । नार दिन्ने। पाकिस्नान के विरोध में जो दंपित उपवास कर गहे थे, उनके बारे में कल जब मैंने यहां कहा था, उमे सुनकर पहले नो उन लोगों जो बुरा लगा कि में अपने को उपवास के गार मका आवार्य की स कहना हूं। इतना धमंदी क्यों बनता हूं? लेकिन में रातको नो बजे उनसे कुछ देर के लिए मिला और मैंने उन्हें गम आधा कि जो आदमी पांच फुट जंबा है वह अगर कहं कि मैं पांच फुट का हूं नो इसमें घमंडकी क्या बात है? उनका वह अणि इ जोग था। फिर वे समक्त गए कि उपवास कराने यह मच्छा है कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए यह बात हम दिलामें मानें ही नहीं। उन्होंने दुय-पन्न लेकर अपना उपवास छोड़ दिया। इसके लिए में उन्हें मुवारकवाद देता हूं। लेकिन उन्होंने मुकसे पूछा, "यह नो बताइए कि हम अनर्यक्ता साथ कैसे दें?" तब मैंने कहा— "अनर्थने जो लाभ शिल सकता है, उसे छोड़ हों।" हम किसी के साथ जब ईस्ती न करें। अनर्थ के कामका कोई लाभ न उठावें, यही अहिंसक युद्ध का राजमार्ग है। इसी का नाम असहयोग है।

यह सहज प्रज्न है कि वादशाह खान कल जब जिस्ना साहवके पास गए थे तब मैंने कहा था कि हम प्रार्थना करें, तो उस प्रार्थनाका फल

<sup>&#</sup>x27;जिसे वह रखनेको मिली यहां उसकी जेबसे मतलब है, क्योंकि गांधीजी तो कपड़े पहनते नहीं थे।

हमें क्या मिला ? इस सिलसिलेमें ग्रखवारोंमें जिन्ना साहवने जो कुछ निकाला है उससे ज्यादा में नहीं वता सकता। उन्होंने जो कहा है कि दोनोंकी वातें मुहब्बनसे हुई, यह ग्रच्छा है। मुह्ब्बतसे बात न करते तो क्या लड़ने लगते ? पर नतीजा क्या निकला ? कहने है कि नतीजा नो नव निकलेगा जब बादशाह खान सरहदसे समाचार भेजेंगे। यह तो कोई नतीजा नहीं हुआ। लेकिन कल जो प्रार्थना हमने की उसका नतीजा ग्राज मिल जाय, ऐसा थोड़ा होता है ? ऐसा जो कहे, वह भगवानको जानता ही गहीं। ईश्वर तो निराकार ग्रौर निरंजन है। उसकी प्रार्थनाका महत्त्व में ग्राज थोड़ा-सा ग्रापको बताना चाहता हं।

ईश्वरकी प्राथंनाका फल नहीं मांगा जा सकता और न उसकी प्राथंना छोड़ीं ही जा सकती है। खाने-पीनेका उपवास भले ही हम करें—समय-समयपर फरना भी चाहिए—पर प्राथंनाका फाका नहीं हो सकता। हमें आखिरी सांसतक रामको भजना चाहिए। आजके भजनमें कबीरजीने कहा है न, 'साहब मिले सप्रीमें।' वह धैर्यं, वह सब्री हमें नाम-स्मरणसे ही मिल सकती है। शरीरकी खुराक जैसे अन्न है वैसे शरीरमें पड़ी आत्माकी खुराक राम-नाम है। गायत्री-पाठ, संध्या-वंदन, नमाज आदिका समय होता है। राम-नामके लिए तो समय ही नहीं होता। जिसके सांसके साथ राम-तामका जाप चले उसकी चैर। ऐसा करनेवाला आदमी १२५ वर्ष जिंदा रह सकता है। अगर मैं १२५ वर्ष में पहले मर जाऊं तो आप कह सकते हैं कि मैं उस स्थितितक नहीं पहुंच पाया हूं, जिसे मैंने बताया है। मैं चाहता हूं और कोशिशमें हं कि दिन-रात सांसके साथ राम-राम कहता रहं।

(इसके बाद गांधीजीने हनुमानजी श्रीर सीताजीवाली वह कथा सुनाई जिसमें हनुमानजीन सीताजीकी दी हुई मालाके मोतीमें राम-को खोजनेके लिए एक-एक करके उन्हें चबाकर फेंक दिया था श्रीर कारण पूछनेपर हनुमानजीने श्रपना हृदय चीरकर राम दिखा दिया था।)

इस कथाको याद करके अगर में हनुमान-जैसा भी बन जाऊं तो फिर पूछना ही क्या ? तो फिर मेरा भी शरीर पहाड़-जैसा हो ? शरीर- की बात छोड़ो, प्रात्मा तो उसमे भी ऊंचे पहाड़के समाग दृढ़ होनी चाहिए। यह मब कहना भागान है, करना कठिन है। मैने भ्रापने सामने वह ग्रादर्श रन दिया। ग्रगर श्राज उरातक हम न पहुंच रागें तो उसकी भ्रोप कुछ-न-एछ प्रगत्नि नो करें। तो हम ऐसा न कहें कि 'यादशाह खान गए ग्रोर कुछ तथ नहीं ग्राया तो प्रार्थना वयों करें?' हम फल न देखें। पृथ्वीमें कांई कार्य ऐसा नहीं होता, जिसका फल न हो। ग्रीर प्रार्थना नो मबसे उत्तम कार्य है। इसलिए प्रगर हम मंदिर जाते हैं, माला फेरने हैं, जो थोड़ा-सा ढोंग भी होता है, उसके पीछे भी अंतमें श्रच्छाई श्रानवानी है, यह विश्वास रखें।

में गरमों हिन्हिर जाऊंगा। मेरे साथ जवाहरलाल जायंगे। ये तो युक्तप्रांतमे श्रिद्धितीय हैं। ग्राज तो वे सारे हिंदुस्तानमें भी श्रिद्धितीय हों रहे हों। हमारे सामने पेचीदा प्रक्त हैं। वहां हजारों श्राश्मित गड़े हैं, उनके लिए क्या करें? बेकारमें किमीको खाना देनेके में विरुद्ध हूं। हम जो खाना खाते हैं, उसका बदला हमें चुकाना ही चाहिए। ईश्वरका यह कड़ा नियम है कि जो काम करे वह खाना खाय। बिना काम किए कोई न खाय। इमलिए उन ग्राधितोंको भी में कहंगा कि उन्हें काम करना जकरी है। वैसे नो जितनी शीधतासे हो सके, उन्हें घर लीट जाना चाहिए।

परंतु जो वाकये वहां हालमें हो गए हें उन्हें देखते हुए मैं उन्हें मृत्युके मुंहमें जानेके लिए नहीं कह सकता।

लेकिन मुस्तिम लीगको में कहूंगा कि अपने पाकिस्तानमें उन सभी लोगोंको सजा देनेका इंतजाम करें, जिन्होंने गुनाह किया है। में यह नहीं कहता कि गालीके बदले गाली दी जाय और पिटाईके बदलेंमें पीटा जाय। लेकिन हकूमतका फर्ज है कि अपने यहांके सब लोगोंकी, चाहे वे विधर्मी ही हों, रक्षा करें। ऐसा तो वे कहते है कि आश्रो। पर वे जायं और फिर मार खानेकी बात हो तो वे कैसे लीटें? इसलिए वहांकी हकूमतको ऐलान करना चाहिए कि वह गुनाह करने-वालोंको सजा देगी और जनताकी रक्षाका पक्का बंदोबस्त करेगी। यह ऐलान कहनेभरका न हो। ऐसा हो जिसपर हम भरोसा कर सकें। वे कहें कि पहले श्रापको खाना खिशायंगे फिर हम खुद खायंगे। श्रीर विधर्मीको भी वे सभी हक हैं जो हमारे यहां मुसलमानको हैं। तो फिर में एक भी दिन शरणाथियोंको हरिद्वारमें रुके रहने नहीं दूंगा।

जब वाइसरायने उनसे पूछा कि यह तो बतायो 'श्राप सलग जो हो रहे हैं, तो भाईकी तरह या दुक्मनकी तरह ?' तब उनके चारों प्रतिनिधियोंने कहा था, 'हम भाई-भाईकी तरह ही श्रलग होनेवाले हैं।' श्रगर यह बात सिर्फ वाइसरायके कमरेतक ही मीमित रह जायगी, इसका श्रमल रोजके कागमें न होगा, तो उन चारोंने श्रीर वाइसराय-ने भी फरेब किया है, ऐसा कहना होगा। इसलिए वे श्राज ही श्रपना भाईपना दिखलावें। चार महीनेके वादतक हके रहनेकी वया जरूरत!

(बादशाह खानकी वात बताते हुए गांधीजीने कहा—) आज उनके प्रांतमें यह बात पैदा कर दी गई है कि दो बक्सोंमेंसे एक बक्सेमें पर्ची डालो। चाहे पाकिस्तानवालेगें, चाहे हिंदुस्तानवालेमें। और हिंदुस्तानमें उन्हें बिहारवाला हिंदूराज बताया जाता है। इस आबोहवामें कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि वह मुसलमानका साथ छोड़कर हिंदूके साथ जायगा। आज उनमें यह कहनेका साहस नहीं है कि वह यह कहे कि बदमाश मुसलमानसे शरीफ हिंदूकी सोहबत अच्छी है।

इस हालतमें बादशाह खान कहते हैं कि वे अपने सूबेको सबसे पहले स्वतंत्र सूबा वनाना चाहते हैं। यानी हिंदुस्तान या पाकिस्तानसे न मिलकर पठान-पठान आपसमें मिल जायं श्रौर अपना कानून और अपना विधान बना लें।

कांग्रेसको गठानोंसे यह कह देना चाहिए कि वे भ्रपना कानून बनाएं। ग्रापके बनाए विधानमें हम जरा-सा भी दखल नहीं देंगे। हमें उतना दखल तो रहेगा जितना कि केंद्रका बंधन माननेवाले दूसरे प्रांतोंमें हो सकता है। बाकी भ्रंदरूनी सारा काम भ्राप भ्रपनी शरीयतके मुताबिक चलांवें।

इसी तरह लीग भी कह दे कि उसके जो दो-चार सूबे होंगें वे अपने अंदरूनी इंतजाममें आजाद रहेंगे और सिर्फ अमुक-अमुक बात केंद्र- की चलेगी । गोया हमारे यहां दो केंद्र श्रलग-श्रलग वनेंगे ग्रीर हरेक गृवा ग्रगने लिए श्राजाद होगा । तो फिर जन-मतसंग्रह-की जरूरन ग रहेगी । ग्रीर मैं भी पठानोंसे कहूंगा कि चूंकि ग्राप लोग पाकिस्तानके पास है, इसलिए उन्हीके साथ रहें। ग्राज मैं उन्हें यह नहीं कह सकता; वयोंकि मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान कैसे चलनेवाला है।

ऐसी धुंबली श्राबोहवामें वे जन-मत लेना चाहें तो लें; पर फिर वह पाकिस्तानके मुकावले हिंदुस्तानके नहीं, पर पाकिस्तानके मुकाबले में पठानिस्तानके लिए ही लिया जाय । इतनी सीधी-मी बात ही मैं उनसे कहना चाहता हूं।

### : 84 :

#### २० जुन १६४७

भाइयो और बहनो,

कल प्रात:काल में हरिद्वार जाऊंगा श्रीर कल ही लौटने-की उम्मीद है, इसलिए मोटरमें ही रात हो जायगी। यहां प्रार्थनामें मैं न रहूंगा। श्राप श्राना चाहें श्रीर प्रार्थना करना चाहें तो कर सकेंगे। मुफ्ते वहां लोगोंको श्राश्वासन देनेके लिए जाना है। ज्यादा तो मैं वया कर सकूंगा? पर धर्म समक्तकर जाता हूं।

स्रोज इस छोटी लड़की के पास किसीने एक पत्र भेजा दिया था किन् सगर कुरानकी स्रायत बोलेगी तो तुक्क को मैं मार डालूंगा ।

१ कु० मनु गांधी।

<sup>ै</sup>पता चलानेपर मालूम हुआ कि आज सबेरे कु० मनु गांधीके पास डाकसे एक पत्र पहुंचा कि शामकी प्रार्थनामें तुम कुरानका पाठ मत किया करो । करोगी तो गोलीसे उड़ा दी जाओगी । गांधीजीने और दूसरोंने इसे एक मजाक समका और बात टाल दी । पर दोपहरमें कु० मनु गांधी-

इस तरहसे किसीको धमकाना हमारी सभ्यताके अनुकूल नहीं है। और फिर मनुतो छोटी-सी लड़की है। अगर वह कुरान बोलती है तो मेरे सिखानेपर बोलती है। मेरा गला ऐसा नहीं चलता कि मैं मधुरता-से वह गा सकूं। अगर यह विनोद ही है तो भी छोटी लड़कीसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए।

श्रीर कुरानकी इस स्रायतके बारेमें तो मैं काफी समक्ता चुका हूं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो खटकनेवाली हो। उसका अर्थ में बता चुका हूं। जिन मुसलमान मित्रोंके साथ मैं उठता-बैठता हूं वे कहते हैं कि सच्चे दिलसे जो यह प्रार्थना करे तो उसे शैतान नहीं सता सकता। इसी तरह राम-नामकी महिमा गाते हुए तुलमीदासजीने साी रामापण भरी है। गायत्री-मंत्रके बारेमें भी हम लोग ऐसी मावना रखते हैं। तो जो प्रार्थना करे उमपर कोध क्या करना? धमकी क्या लिख भेजना? इस तरह करनेका फायदा क्या? स्रगर फायदा है ही, तो इस तरह लिखनेवालेको कोई फायदा होनेवाला नहीं है, होगा तो उस लड़कीको, क्योंकि वह तो प्रव ज्यादा निर्भयता महसूस करती है।

में आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग आज स्वदेशीको भूल

को टेलीकोनपर बुलाया गया भ्रोर पूछा गया—"बोलो, तुमने क्या विचार किया ?"

<sup>&</sup>quot;किस बारेमें?"

<sup>&</sup>quot;प्रार्थनामें कुरान बोलोगी ?"

<sup>&</sup>quot;हां जी, वह तो नियमपूर्वक बोलूंगी ही।"

<sup>&</sup>quot;तो गोलीसे मार दी जाओगी।"

<sup>&</sup>quot;बस, इतना ही।"

<sup>&</sup>quot;अच्छा, मानोगी नहीं?"

<sup>&</sup>quot;गरजनेवाले मेघ कम बरसा करते हैं! पर आप अपना नाम तो बताइए?"

बस टेलीफोन बंद हो गया।

गए हैं। मैं शुरूसे कहता स्राया हूं कि स्रगर हम विदेशी रीति-रिवाज स्रवनाते हैं तो स्वरेशी राजकी वात करना वेकार है। श्राप ऐसी पिर्विमी तरीकंकी धमकी न दें। श्रपनेमें स्वदेशीपन रखें। जिससे हमें नुकसान हो, जिसमें हम भूखे रहें वह स्वदेशी मनोवृत्ति नहीं है। वह परदेशी मनोवृत्ति है। पहले स्रगर कोई जरा भी परदेशी काम करता था तो में उसे वहुत डांटता था। लेकिन तब मेरा राज था, बंदूकका राज नहीं। पर सारे मुक्कमें प्रेमका राज था। श्रव मेरा वह सिकंका नहीं है। मैं सब बूढ़ा हो गया हूं। हर जगह दौड़कर नहीं जा सकता। स्रगर श्राज भी मेरी श्रावाज हर जगह पहुंचे तो मैं वही कहूंगा जो ३२ बरससे कहता ग्राया हूं। वैसे मैं ७८ वरसका हूं, पर जवानीमें दक्षिण स्रफ्रीकामें मैं जलावतन रहा। वहांसे लौटकर मैंने जो ३२ बरसतक बात सिखाई है उसका नतीजा यह है कि इस सारे कामको हम अपने हाथों मारनेपर तुले हुए है श्रीर विदेशीपन श्रपना रहे हैं। स्वदेशी वह है जो ग्रात्माको भाता है।

मैंने संपूर्ण स्वदंशीकी बात कही। उसका केंद्र खादी ठहराया। उस समय हमारे पास राष्ट्रीय मंडा नहीं था। तव तीन रंगका ऐसा भंडा बनाया गया जिसमें हिंदुस्तानके सारे ब्रादिमयोंका प्रतिनिधित्व श्रा गया। लेकिन इकट्ठे होकर करें क्या? बोलते रहें? ना। 'काम करें?' 'हां'। तो क्या काम करें? सूत कातें। श्रीर ऐसा समभकर हमने हिंदुस्तानकी महाशक्ति चर्खेंको भंडेमें रखा। यह तिरंगा भंडा श्राज मृतप्राय हो गया है। श्रगर उसे हम हृदयमें रखें तो बहुत ऊंचे उठ सकते हैं।

लेकिन श्राज तो हम खादी पहनते हैं या खादी टोपी पहनते हैं; पर भीतरसे तो पोल-ही-पोल रहती है। मैंने तब कहा था कि बाहरका कपड़ा ही गहीं, यहांकी मिलोंका कपड़ा भी, हमारे लिए परदेशी है। कपूर जो हम यहां पैदा नहीं कर सकते श्रीर जो बहुत कामका श्रीर उपयोगी है, उसे जापानसे मंगावें तो उसमें परदेशीपन नहीं है। लेकिन जो यहां पैदा कर सकते हैं उसे जापानसे मंगावें तो वह हमारे लिए जहर है। जब कि हमारे यहां करोड़ों श्रादमी पहले श्रपना कपड़ा बनाते थे, खुद ढके रहते थे थ्रौर जहाजके जहाज भरकर वाहर भी भेजने थे, उन्होंने श्रव कौन-सा गुनाह किया है कि वे अपनी कपास तो विदेशोंमें भेज दें श्रौर उसीमेंसे विदेशोंसे जो कपड़ा बनकर श्रावे, वह यहांकी रुईके दामोंने भी सस्ता बिके ? इसके पीछे क्या-क्या कारगुजारियां चलती हैं यह कोई मुने श्रौर समभे तो उसके रोंगटे खड़े हो जायं।

उस जमानेमें हमने विदेशी कपड़ेके पहाड़ चिन-चिनकर जला दिये थे श्रीर कोई यह नहीं कहता था कि इससे राष्ट्रकी निधि बरबाद हो रही है। श्रीमती नायड्ने अपनी पेरिसकी साड़ी जला दी थी और स्व० मोतीलालजीने भी ग्रपने विलायती कपडोंमें दियासलाई लगा दी थी। उनके पास तो आलमारीकी आलमारियां विदेशी कपडे थे। इसके बाद जब वे जेल गए तब उन्होंने मेरे पास एक खत भेजा था--म्राज वह खत में खोज नहीं सकता—पर उसमें था कि मैं सच्चा जीवन ग्रभी जी रहा हं, ग्रानंदभवनमें मेरे पास जो समृद्धि थी उससे मुफ्ते यह सुख नहीं मिलता था। वहां उन्हें सिगार, शराब, गोश्त कुछ नहीं मिलता था। परा भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी उसमें उन्हें सख माल्म हुआ। यह सही है कि उनकी यह चीज हमेशा नहीं चली। श्रादमी जो ऊंची उड़ान लेता है वह हमेशा टिफ नहीं सकता। हम भी ऊंचे चढकर वार-वार गिर जाते हैं। पर मन्ष्य-के लिए अपनी वह ऊंची उड़ान पुण्यस्मृति वन जाती है। कम-से-कम मेरे लिए तो ऐसा ही है। तो क्या वह जमाना खराब था? म्राज वह जमाना कहां चला गया ?

श्राण तो जमानेने एकदम पलटा खाया है। एक छोटेसे भले व्यापारीने मेरे पास पोस्टकार्ड भेजा है कि वह पुराना जमाना कहां गया? श्राज तो हम सब स्वार्थी बने हुए हैं। हम व्यापारी तो स्वार्थी हैं ही, राजां भी स्वार्थी हैं; उनके दीवान भी स्वार्थी हैं। श्रीर ये श्रंप्रेज भी जाते-जाते इतने नखरे श्रीर इतना स्वार्थ क्यों करते हैं, वे इतनी लड़ाई कराते हैं श्रीर उसमेंसे श्रपने लिए पैसे पैवा करते हैं। अगर उन्हें जाना है तो मोह क्यों नहीं छोड़ते ? श्रपने जानेमें स्वांध

पैदा क्यों नहीं करने ? लेकिन श्रंग्रेजकी क्यों कहें। कांग्रेसी भी स्वार्थी हो गए हैं। इन्हें क्या कहें ? समुद्रमें श्राग लगी हो तो उसे कौन बुक्तायगा ? नमक श्रगर श्रपना नमकीनपन छोड़ देगा तो रस कहांसे श्रायगा ? कांग्रेसने इतना त्याग किया, इतनी लड़ाई की, वह उसका गीरव कहां गया ? श्रव्य तो वे लोग प्रधान बनना चाहते हैं, सेकेटरी बनना चाहते हैं। मेरी रायमें यह सारा-का-सारा पर-देशीपन है।

मैं सुत रहा हूं कि देशी मिलोंके कपड़ेकी बिकीपर हमारे देशमें अंकुश, है पर वाहरसे आतेवाले कपड़ेपर कोई अंकुश नहीं है। यह सब क्या हो रहा है ? मेरी समक्षमें नहीं आता। यह तो हम एक हाथसे स्वराज ले रहे हैं और दूसरे हाथसे उसे खोनेकी कोशिशमें लगे हुए हैं। यह बड़े ही दु:खकी बात है।

एक भाईने लिखा है कि पश्चिमी पंजाबको कुछ म्राश्वासन दो। मैंने कुछ ग्राश्वासन दे भी दिया, लेकिन केवल सहानुभूति जतानेसे काग होनेवाला नहीं है।

धाखिर पंजाब तो वही है न, जहां पंजाबके शेर लाला लाजपत-राय पैदा हुए थे। पंजाब तो बहादुरोंका गढ़ ठहरा। वहां सिख पैदा हुए। मैं सिखोंकी तलबारकी बहादुरीकी सराहना नहीं कर सकता। मेरी निगाहमें निहत्थे रहकर जो बहादुरी दिखाई जाय वहीं असली बहादुरी है। पर पंजाबके लोग आज हिययारकी ही बात करने हैं। मैंने पूछा था कि भापको पैसेकी आवश्यकता है क्या? तो उन्होंने (पंजाबियोंने) कहा कि हमें तो हिथयारोंकी मदद दिलवाइए। मेरी समक्तमें यह मनोवृक्ति भी परदेशीपन ही है।

दु:ख-निवारणकी बात क्या बताऊं ? मैं तो उन्हें यही कह सकता हूं कि पंजावमें बकरी नहीं, भेड़ नहीं, शेर पैवा होने चोहिए। मैं तो पंजावको जानता हूं। मैं वहांकी स्त्रियोंको भी जानता हूं। उन लोगोंका मजबूत शरीर होता है। पर मन भी तो मजबूत चाहिए। आजकल वहां जो प्रवाह बह रहा है उससे आदमी शेर-दिल नहीं वन पाते।

वहांकी स्त्रियोंको आज विदेशी और. चटकीले कपड़े चाहिए। साड़ी भी उतनी बारीक चाहिए कि मारा बदन दीखता रहे। और पुरुष भी उनसे कम नहीं होते। वे खुद नहीं पहनते, पर स्त्रियों को पहिनाने-का चाव रखते हैं। मेरे पास जब पंजाबी वहनें श्राती हैं श्रीर पूछ बैठता हूं कि इतने जेवर क्यों, ऐसे कपड़े क्यों? तो वे कहती हैं हमारे भाई, पिता या पतिका आग्रह है कि इतने जेवर तथा कपड़े तो चाहिए ही। पुरुष क्यों अपने घरकी स्त्रियोंको गुड़िया बनाते हैं?

श्रगर यह सब छोड़ेंगे तो फिर हम डरेंगे नहीं। हमें डरना किससे है ? मुसलमानोंसे ? वे श्रगर हैवान बन जाते हैं तो हम इन्सान बनें। फिर वे भी इन्सान बन जायंगे। जब में निकम्मा बनिया भी नहीं डरता तो श्राप क्यों डरें ? मैं तो कहता हूं कि वे मेरा क्या करेंगे ? मारेंगे न ? भले मारें। खून पीएंगे ? तो पियें, एक दिनका भोजन बच जाएगा। और मैं मानूंगा कि मैंने सेवा की। लेकिन मैं सेवा करनेवाला कौन, ईश्वर ही सब करता है। इसलिए यह कहना सही होगा कि उसने मेरा उपभोग सेवाके लिए किया। इसी तरह मैं सबसे कहूंगा कि श्राप भी न डरें!

# : ४६ :

### २२ जुन १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

त्राप तो जानते हैं कि मैं पंजाब श्रीर सीमाप्रांतके शरणार्थियों-को देखने हरिद्वार चला गया था। वहां डेराइस्माइलखां श्रीर दूसरी जगहोंके ३२,००० श्रादमी श्रा गए हैं। वहां बहस करने-को तो समय नहीं था। मैंने उन लोगोंसे भरपेट बातें की । उनके

<sup>&#</sup>x27;२१ ता०को गांघीजी हरिद्वारसे देरमें लौटनेके कारण प्रार्थनामें सिम्मिलित नहीं हो सके।

कैरोंमें भी चला गया। लोगोंने मुफ्तम उनके वारेमें तरह-तरहकी वात कहीं। वहां दों किस्मके लोग ग्राए है। एक सचमुच दुःखी, मिस्कीन हैं, ग्रीर दूसरे वे जो ग्रच्छे खाते-पीते हैं, पंसेवाले हैं। पर उनमें कुछ ऐमे हैं जो जुगा खेलने है, गराव पीते हें ग्रीर तरह-तरहसे र्मना पैदा करते हैं। में कहना चाहता हूं कि उनका यह धर्म नहीं है कि ग्रापत्ति-कालमें वे ऐसा करे।

लोग वहां दुःखी होकर द्याए हैं। प्रपने रिश्तेदारोंसे ग्रलग हो गए हैं। पर ग्रव इसका रोना क्या ? मैंने उन्हें बताया कि दुःखकी बात भूल जाग्रां। दुःखको भूलनेसे दुःख मिट जाता है। तुम्हें तो दुःखमे मुख पैदा करना है। इतनी बड़ी दुःखकी बात हो गई; हिंद्स्तानके दो टुकड़े हो रहे हैं, इसका मुभ्ने बड़ा रंज हैं, पर बया मैं रोऊं?

में श्रापको सुनाना चाहता हूं श्रीर श्रापके मार्फत उनको कहना चाहता हूं कि सब लोग दु:लको भूल जायं। इन ३२,००० प्रादिमयोंको ग्रपना सहयोगी संगठन बना लेना चाहिए। उनको उद्यम करना चाहिए। जुग्रा नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए। उन्हे कुछ-न-शृष्ठ काम जरूर करना चाहिए। हक्मूमन उन सबको खाना देना चाहे तो भी नहीं दे सकती। श्राज तो सब जगह ब्लैक मारकेट चलता है, प्रगर सच्चे श्रादमी भी हों तो भी इस जमानेमें श्रम्नका पूरा रागन नहीं मिल सकता। लेकिन उन्हें रोना नहीं चाहिए। शिकायत करनेसे, रोनेसे, खाना नहीं मिल सकता। वे सहयोगमे काम लें।

दक्षिण ग्रफ्रीकाकी ऐतिहासिक यात्रामें हम सब लोग रोज
२० मील चलते थे। वहुत ग्रादमी साथ थे। उनके देनेके लिए मेरे
पास एक ग्रींस चीनी ग्रीर कुछ डक्ल रोटी होती थी। यह एक
श्रादगीकी पूरी खुराक नहीं होनी थी। जब २० मील चलकर पहुंचते
थे तो शाम हो जाती थी। मैं देखता कि वहां कुछ पका करता था।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> शरणाथियोंको ।

जांच करनेपर मालूम हुआ कि वे लोग धासमेंसे कुछ पत्तियां श्रौर दूसरी खाने लायक चीजें चुन लेते थे। थोड़ा-सा नमक लेते थे। पानी वहां होता ही था। पकाना कुरू कर देते थे। मैं बहुत ख़्श्र हुश्रा कि ऐसे (उद्यमी) यात्रियोंके साथ तो सदा यात्रा की जा सकती है। वहां उन्होंने जंगलमें मंगल कर दिया था।

हरिद्वारकी मिट्टी ग्रौर भी उपजाऊ है, वहां तो वे ग्रौर भी उद्यम कर सकते हैं। वे ऐसा करेंगे तो लोग उससे थकेंगे नहीं। जो ग्राश्रित हैं उन्हें तो ऐसी खूबसूरतीसे रहना चाहिए कि वे दूसरोंके लिए भार न मालूम पड़ें। सब साथ-साथ इस मुसीबतको काट लें।

लोगोंको कुछ-न-कुछ पेशा करना चाहिए। वहां मुभे कुछ बहनें मिलीं जो सिलाई-कताईका काम करती थीं, कुछ प्रादमी भी ऐसे मिले, जो कुछ काम निकाल लेते थे। यह मुभे ग्रच्छा लगा। उन्हें भिक्षुक नहीं बनना चाहिए। उन्हें बहादुर बनना चाहिए ग्रौर डरना नहीं चाहिए।

में तो सब जगह जा नहीं सकता था। डा० सुशीला नायर सब कैंपोंमें गईं। वहां उन्होंने यड़ी गंदगी देखी। गंदगी तो नहीं रहनी चाहिए। यह काम गवनंमेंट नहीं कर सकती। हमें खुद अपनी सफाई करनी चाहिए। दूर-दूर रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि वहां जानवरोंका डर है। में कहता हूं कि उन्हें जंगली पजुओंसे क्या डरना? जैसे आदमी जंगली पशुओंसे डरता है, वैसे ही जंगली पशु स्वयं आदमीसे डरते हैं। ३२,००० आदमियोंको डर छोड़ देना चाहिए। वे तो जहां वस जायंगे वहां जंगली पशु भाग जायंगे। इन लोगोंको प्रेमसे जैसे दूधमें मिधी रहती है ऐसे सबके साथ मिलकर रहना चाहिए।

मेंने एक दु: खकी वात सुनी है। वह बात का बुलकी है। का बुलमें जो हिंदू रहते हैं वह वहां वालों की मेहरवानी पर रहते हैं। उन्हें वहां एक खास रंगकी पगड़ी पहननी पड़ती है। मुक्ते यह सुनकर बड़ा बुरा लगा कि वहां के लोग पैसे लोभके लिए ऐसी ज्यादती सह लेते हैं। हम अपने हक रखकर रहें तो रहें, नहीं तो नहीं। मैं इसको बदाशत नहीं कर

सकता। कोई वादशाह हो तो अपने घरका। फिर काबुल तो हमारा ही मुल्क है। हमारा मुल्क है, यानी पठानका मुल्क है। फर्क इतना है कि यहां ब्रिटिश है, वहां ब्रिटिश सल्तनत नहीं है। मेरी दक्षिण अफ्रीका-की लड़ाई भी इसी तरहकी थी। हम उन-जैसी पगड़ी क्यों नहीं पहनें? हमारे लोग वहां आजादीसे न रह सकें यह कोई सहन करने-जैसी बात नहीं है। मैं समक्षता हूं कि काबुलमें ऐसा नहीं होगा और इस कथनमें अतिशयोक्ति होगी। मैं देखूंगा और काबुलवालोंसे पूछूंगा।

#### : 80 :

# सोमवार २३ जून १९४७

# (लिखित संदेश)

हिंदुस्तानका बटवारा श्रीर प्रांतोंके जो टुकड़े किए जानेवाले हैं, वह हमारे लिए कसीटी समिभए। श्राजके श्रखवारोंमें जिक किया जाता है कि लंदनमें हिंदुस्तानके बटवारेका जो बिल पालिमेंटमें रखा जायगा उसकी रस्म धूमधागसे मनाई जायगी श्रीर हिंदुस्तान जो आजतक एक कौम रहा है, दो कौमें या दो नेशन वना दिया जायगा। ऐसे उदासीके मौकंपर खुशी किस बातकी! हमने तो यह श्रद्धा दिलमें रखी है कि हम जुदा हो रहे हैं तो भी वह जुदाई एक ही खानदानके भाइयोंकी होगी, श्रीर हम मित्र तो रहेंगे ही। श्रगर श्रखवारोंकी खबर ठीक है तो बरतानिया हमें दो राष्ट्र बनानेवाला है श्रीर वह भी खुशीके नारे लगाकर! क्या यह उनकी हमपर श्राखिरी गोली होगी? में उम्मीद करता हं कि नहीं।

लेकिन अगर हिंदुस्तानके बड़े हिस्सेने, अर्थात् इंडियन यूनियन-ने अपने धर्मका पालन किया तो हम उनकी चालको मात कर सकेंगे। बटवारेसे तो हम आज बच नहीं सकते, चाहे वह हमें कितना ही नापसंद हो। लेकिन धर्मका पालन यह है कि हम सीधे रास्तेपर चलें, अपने ब्रापको हमेशा एक ही कीग समकें और मुसलमान अल्पसंख्यकोंको कभी भी परदेशी माननेसे साफ इन्कार करें। हिंदुस्तान उनका भी उतना ही घर हैं जितना कि हमारा।

इसके स्पष्ट मानी यह हुए कि हमें हिंदू-धर्ममें क्रांतिकारी परि-वर्तन करना होगा। हमारे उत्पर प्रछूतोंका कलंक लगाया जाता है और वह हमारी कमजोरी जरूर है। पढ़नेमें झाता है कि मुस्लिम लीगके नेता आज श्रद्ध्तोंको यह भांसा दे रहे हैं कि पाकिस्तानमें उन्हें श्रलग चुनावका हक मिलेगा। क्या यह पाकिस्तानी इस्लाममें जामिल होनेकी दावत है? जबदंस्तीसे जो हालमें लोगोंसे मजहब बदलवाया ऐमी श्रीर बात चली है, उसके वारेमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चूंकि मैंने श्रद्धत भाइयोंसे खुद ऐसी वातें मुनी हैं। मुभे जरूर डर है कि वया होनेवाला है।

इरा डर या डरावेका जवाब एक ही हो सकता है, वह यह कि हिंदू-धर्ममें छूतछातका भूत विल्कुल निकल जाय। हिंदुस्तानमें कोई अछूत न हो। हिंदू सब एक हों। कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं। जिन गरीब लोगोंकी ग्रोर, मसलन ग्रछूत या ग्रादिवासी, हम श्राजतक बेंदरकार रहे हैं, उनकी हम खास देखभाल करें। उन्हें पढ़ाएं, उनके रहन-सहनको देखें, श्रादि। वोटरोंकी फेहरिस्तमें सब एक ही हों। श्राजकी हालत न रहे, इससे कई दर्जे बेहतर हो। क्या हिंदू धर्म इतनी ऊंचाईतक चढ़ सकेगा या कि भूठी मिथ्या बातोंसे ग्रीर दूसरोंकी खराबीका ग्रनुकरण था नकल करके ग्रपना ग्रात्मगत करेगा? सवाल तो हमारे सामने यही है।

### : 8= :

२४ जून १६४७

भाइयो और बहनो,

इस भजनमें ऐतिहासिक रामकी करुण कहानी है, जिसे सुनकर

भ्रांखोंमें भ्रांमु स्रा जाते है। कहां तो जानकीनाथका तिलक होनेवाला था ग्रोर कहा उन्हें बनवास हो गया ! इससे अधिक करुणाजनक चीज भोर गग है। सकती थी । वही इतिहास शाज हमारी आंखोके सामने द्या रहा है। एक ओर नो लंदनमें हियुस्तानको ग्रौपनिवेशिक स्वराज्य दिए जानेपर खिलाया मनाने ही चर्चा है, दूसरी ओर हम आज अपने धर्मकी रक्षाके नामपर शापसमें लड़ रहे हैं। मेरे पास कितने ही नन प्राते हैं जिनमें मुभ्भपर तरह-नरहके कटाक्ष किए जाते हैं। कोई लिलना है कि 'तुने हिंदुयोंको बर्बाद कर दिया। तु मुसलमानोंकी व्यामद करना रहता है,' श्रादि । मेरे दिलपर इन गालियोंका ग्रसर नहीं होता। मैं किमीकी खुशामद, नहीं करता और करता हं तो केवल ईक्वरकी। उसकी भी ख्यामद क्या, उसके तो हम सब गताम हैं, हम सब उसके बंदे हैं। वह निसीकी ख्यामद नहीं मानता, नयोंकि नह तो सर्वजिक्तिमान है । में इन खनोंपर गुरसा करके भी क्या करूं? आखिर मेरा गुनाह क्या है ? मैं यही तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति पापी बननेमे या फरेब रचकर या दूसरोंपर अत्याचार करके अपने धर्मकी रक्षा नहीं कर सकता। यह बात हिंदू, मुसलमान सबपर लागु होती है। पाकिस्तान बुरी चीज है यह सब कोई कहता है। ऐसी हालत-में वहां खुशियां ग्रीर धुमधाम मनानेवाली क्या चीज है। हमारे देश-के टुकड़े करके भी उनको नक्कारा क्या बजाना था! हमें एक लडड मिलता है ग्रीर उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। इसमें उन्हें ख़्की क्या मनानी थी? में ६० वर्षमे, जब कि में हाईम्कूलमें पढ़ता था, यही कहता आया हूं कि इस देवमें हिंदू, गुसलमान, पारसी और ईसाई जो भी रहते हैं सब भाई-भाई हैं। इतने वर्षों के तज्बेंसे में कहता हं कि हमारी जमीनके टुकड़े हो गए तो वया हम अपने भी दो ट्कडे करें? एक देशमें रहनेवाले लोग दो प्रजा कैमे बन सकते हैं? क्या यहां हिंदू और मुस्लिम प्रजा अलग-अलग होगी ? हिंदुस्तानमें एक ही प्रजा रहेगी श्रीर वह हिंदस्तानी प्रजा होगी। हम गलत इतिहास क्यों मीखें? हम यही नहेंगे कि हम दो प्रजानहीं हैं। जब मैं ऐसा कहता हूं तो लोग गालियां देते हैं। क्या मैं उनकी बात मानकर श्रपने श्रापको खनी बना

लूं ? इससे मैं अपनेको ही नुकसान पहुंचाऊंगा। आत्मा ही आत्माका बंधु और आत्मा ही आत्माका शत्रु हो सकता है। अतः हिंदूको मिटाने-वाला हिंदू ही हो सकता है, दूसरा नहीं।

परंतु प्राज तो चारों थ्रोर प्रंगार फैल रहे हैं। इस आगसे बचोगे तभी धर्म बच सकेगा। मैं कहां-कहां जाऊं, यह मुफे नहीं मालूम देता। मेरी शिवत क्षीण होती जाती है। मेरा शरीर इस गर्मीको सहन करने लायक नहीं रहा। मैंने जो कहा है वह सत्य है। वह सवपर लागू होता है। वह सर्वसामान्य दुनियाका नियम है, थ्रौर सत्यकी हमेशा जय है थ्रौर फूठकी क्षय होती है। मैं जो कह रहा हूं वह डरपोक थ्रौर बुज-दिलके लिए, नहीं, बिल्क उनके लिए, जो बहादुर हैं थ्रौर निःस्वार्थ हैं, जो थ्रपनी मांकी, लड़कीकी थ्रौर अपने धर्मकी रक्षा करते हुए मरना जानते हैं, दूसरोंको मारना नहीं। जो ग्रादमी खुशीसे मर जाता है वह मारनेवालेसे कहीं ज्यादा वहादुर होता है। मैं चाहता हूं कि इस बहादुरीके स्तरतक सारा हिंदुस्तान पहुंचे।

मैं तो यह सब देखकर कांप उठता हूं। किसको मैं जाकर समभाऊं। मैं तो घीरज रखकर यहां वैठ गया हूं। हम अंग्रेजोंकी ओर देख रहे हैं। ऐसे हम कबतक देखेंगे ? १५ अगस्तके बाद, जब कि सब कुछ हमारे हाथोंमें आ जायगा, तब हम किसकी ओर देखेंगे ?

पंजाबमें मार्शल-ला लागू करनेकी बात कही जाती है। वहां एक मार्शल-ला लागू हुआ मैं देख चुका हूं। मैं जानता हूं कि मार्शल-ला क्या चीज हो सकती है। मार्शल-ला दिलोंको नहीं बदल सकता।

में तो यही कहूंगा कि मुसलमानोंकी इस्लाम, हिंदुओंको हिंदू-धर्म और सिलको गुरहारा बचाना है तो वे सब मिलकर यह फैसला कर लें कि हम आपसमें लड़ेंगे नहीं। यदि किसी चीजके बटबारेपर भगडा भी हो तो उसका फैसला तलवारसे नहीं, पंचहारा कराएंगे।

(त्रावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्यामी श्रय्यरके ताजा वक्तव्यकी श्रालोचना करते हुए) सर सी० पी० कहते हैं कि गांधी

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> लाहौर, अमृतसर श्रौर गुड़गांवके उपद्रव ।

श्रीर कांग्रेस मरह्दी मूर्जेका तो श्राजादी देनेको तैयार हैं, परंतु श्रावनकोरको नहीं। इतना वड़ा विद्वान होंकर भी वह कितनी गलत गत करता है। यदि श्रावनकोर श्रलग हुआ तो हैदरावाद, काक्मीर श्रीर इंदीर श्रादि सब श्रलग हो जायंगे। इस तरहसे तो हिंदुस्तानको श्रुके हो जायंगे। इसके श्रलावा फ्रांटियरके खान हिंदुस्तानसे पृथक् नहीं होना चाहते। वे कहते हैं कि हम पाकिरतानमें नहीं जायंगे। तब फिर क्या वे हिंदुस्तानमें हिंदुशोंकी गुलामी करेंगे? उनपर कांग्रेससे पैसा खानेका इल्जाम लगाया जाता है? कांग्रेस यदि इस तरहसे किसीको पैसा देकर श्रपनी तरफ करे तो वह श्रवतक जिंदा नहीं रहती। बादशाह खानने हमें विश्वास दिलाया है कि हिंदुस्तान पहले श्रपना विधान बना ले। इस दौरानमें वह किसी फैसलेपर पहुंच जायंगे। मगर रामस्वामी जो कहते हैं वह विल्कुल गलत है। फ्रांटियरमें वहां रहने-वाली प्रजाकी श्रावाज है, जब कि शावनकोरमें तो एक राजा श्रीर उसका सचिव ही सारी प्रजाकी तरफसे वोल रहा है।

याजकी हालतमं राजा और प्रजा दोनोंका एक हक है, यह भेरा दावा है। फ्रांटियरकी मिसाल देकर सर सी० पी० लोगोंकी श्रांखोंमें धूल नहीं भोंक सकते। इस तरहसे न तो धर्म रहता है और न कर्म रहता है। मैं तो रामस्वामीसे यही कहूंगा कि सही चीज यही है कि नावनकोर राज्य विधान-परिषद्में श्रा जाए।

### : 38 :

# २५ जून १६४७

भाइयो श्रीर वहनो,

हिर्द्वारमें मुक्ते सूवा सरहद और पंजाबके शरणाथियोंने यह वताया था कि काबुलमें जो हिंदू लांग रहते हैं उनको एक अमुक रंगकी पगड़ी पहननी पड़ती है जिससे कि वे भ्रलग पहचाने जा सकें। इस बारेमें भ्राज अफगान राजदूतने एक लंबा बयान

देते हुए उसका प्रतिवाद किया है। उनका कहना है कि काबुलमें ऐसी कोई चीज नहीं है। वे कहने हैं कि वहां तो हिंदुआंके गंदिर भी हैं और उन्हें मंदिर बनानेकी इजाजत है। यदि ऐसा है तो हमारे लिए यह बड़े फछाकी बात है।

लाहीर, अमृतसर और गृङ्गांवके उपद्रव हिंदू, मुस्लिम श्रीर सिख तीनों कौमोंके लिए शर्मकी बात है। कुछ भी हो, ये भगड़े-फमाद बंद होने चाहिए। सक्चे दिलसे सब लोगोंको मिल जाना चाहिए। श्राजके श्रव्यबारोंमें मैंने पढ़ा है कि लाहीरमें कल मध्य रात्रितक नवाब ममदोतकी कोठीपर तीनों कौमोंके नेतागण बैठे और उन्होंने तय किया कि ये भगड़े बंद होने चाहिए। यह एक खुशक्व हरी है। श्राखिर क्या लाहीर और श्रमृतसम्की कन्नपर पाकिस्तान बन सकता है? श्रीर फिर ये कोई छोटे कस्बे भी नहीं हैं। इनको बनाने में एक जमाना लगा है। श्रमृतसरमें तो सिखोंका एक सुनहरी मंदिर भी है।

श्रादमी श्रपना कर्त्तं व्य भूलकर हैवान बन जाय, यह दु: सकी ही बात है। ये नेतागण कल फिर गिलनेवाले हैं। यदि वे सफल हो जाते हैं तो वहां मार्शल-ला लागू करनेकी जरूरत ही नहीं होगी। श्रतः ये नेतागण भन्यवादके पात्र हैं।

मुभपर श्राज धर्म-संकट थ्रा पड़ा है। गेरा दिल कभी बिहार जाने के लिए करता है तो कभी नोश्राखाली । नोश्राखालीमें तो मैंने एक तरहसे श्रपना काम शुरू भी कर दिया है और इससे वहां के हिंदुश्रोंको काफी साहस मिला है। बिहार मुभे जाना ही चाहिए। मैं यहां श्राठ दिनके लिए श्राया था, परंतु हो गया एक महीना। मैं कहां जाऊं थौर क्या करूं, यह मुभे मालूम नहीं होता। एक ईश्वर-भक्तके लिए यह श्रच्छा भी है कि वह केवल आजकी चिता करें, कलकी नहीं। कल क्या होनेवाला है यह तो ईश्वर ही जान सकता है। मुछ लोग कहते हैं कि तू श्राह्माकी इतनी लंबी बात करता है तो फिर श्रमृतसर या गुड़गांव क्यों नहीं जाता? मैं वहां जाकर क्या करूं और किसको कहूं कि तुम लड़ो मत। मेरे दिलमें संशय तो नहीं है। मैं चाहता है कि श्राप कोग जैसा में हूं वैसा मुभे

पहचान लें। मेरे दिलमें संशय तो कभी हुआ ही नहीं। परंतु इस वक्त इतना गोलमाल चल रहा है, दुनियामें, और हिंदुस्तानकी दुनियामें भी, कि कुछ पना नहीं चल पाता। गीतामें लिखा है कि 'जो तेरा आजका धर्म है, वहीं तेरे निए भेयरकर है।' चार-पांच जगह उपद्रव हो रहे हैं और मुक्ते नहीं मूकता कि मैं कहां जाऊं। ईक्वर मुक्त शे कहना नहीं कि तुक्त शे यह करना है। मैं दोस्तोंने पूछता हूं। जब हमारे दिलमें शक पैदा हो जाना है तो अच्छा तरीका यही है कि हम धैर्य रखकर वैठे रहें, वजाय इसके कि हम कोई पत्थर फेंककर मामलेको और बिगाड़ें। परंतु ममदोतके नवाब साहबने तो कहा है कि पाकिस्तानमें अल्पसंख्यकोंके माथ अच्छा सलूक किया जायगा। वे फरेवसे ऐमी वातें कहते हों, यह मैं क्यों मान लूं? जब अफगानिस्तानमें हिंदू नागरिक बनकर रह सकते हैं तो पाकिस्तानमें इससे भिन्न कोई अन्य चीज हो नहीं सकती।

## : 40 :

## २६ जून १६४७

भाइयां और वहनो,

में डेड़ घंटेतक वाइसराय साहबके पास रहा। में वहां कुछ करने के लिए तो गया नहीं था। न तो वाइसरायको कुछ देने गया था और न कुछ उनसे लेने। उनका काम करने का अपना एक ढंग है। चूकि मैंने भी हिंदुस्तानकी आजादीके लिए अने क लड़ाइयां लड़ी हैं, कुछ सेवा की हैं, इसलिए जैसे वं औरोंको बुलाते हैं, उसी तरह उनको ऐसा लगा कि मुक्तको भी बुलाना चाहिए। वं सधकी राय तो ले लेते हैं और पीछे उनको जो करना होता है वह करते हैं। उनके दिलमें क्या भरा है यह तो ईश्वर ही जानता है।

गेरी डाक में आने वाले खतों में कुछ खत तो गालियोंसे ही भरे होते हैं। उन गानियोंका तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि

मैं इन गालियोंको ही स्तुति समभता हूं । परंतु वे लोग गालियां इसलिए नहीं देते कि मैं उनको स्तुति समक्ता हं, बल्कि इसलिए कि में जैसा उनकी निगाहमें होना चाहिए वैसा नहीं हं। एक वक्त वह था जब कि वे मेरी स्तुति भी करते थे। इसलिए गालियां देना या स्तुति करना तो दनियाका एक खेल है। परंतु आज मैंने एक खतमेंसे दो सवाल चन लिए हैं जिनका मैं यहां उत्तर देना चाहता हं। एक सवाल तो यह है कि 'तुम लोग वरसोंसे ब्रिटिश फौजके ग्रादी हो गए हो । जब - ब्रिटिश फीज यहांसे चली जायगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा ?' मैं दक्षिण अफीकामें भी, और वहांसे आनेके बाद इस देशमें भी बरसों पहले इसका उत्तर दे चुका हुं। श्राज भी मैं वही कहता हूं कि ब्रिटिश फौजसे हमारा वास्ता क्या है। हमारी शक्ति उससे बढ़ती नहीं, बल्कि गिरती है। मैं तो ग्रहिसाका माननेवाला हं, परंतु जो लोग हिसाको मानते हैं उनके लिए भी यही बात है। यदि सब लोग सिपाही बन जायं और वे राइफल भी चलाने लगें तो फिर हमें ब्रिटिश फीजकी बया जरूरत रह जाती है ? यदि हमें ब्रिटिश फीजके चले जाने-से सदमा पहुंचता है तो फिर हम स्वराज्यके लायक कैसे हो सकते हैं? यदि किसी ग्रादमीका फेफड़ा खराब हो जाय तो उसके जिंदा रहनेके लिए वह दूसरेके फेफड़ेसे काम नहीं चला सकता। स्वराज्य हिंदू-स्तानका फेफड़ा है। अगर हमें जिंदा रहना है तो दूसरेकी मदद-से वह नहीं चलेगा। हमें आज ऐसा लगता है कि जैसे कोई खादमी जन्मसे किमी अधेरी कोठरीमें बंद रहा हो और एक दिन उसे ग्रचानक बाहर निकालकर छोड़ दिया जाय। मर्यका प्रकाश देलकर उसकी आंग्वें कुछ समयके लिए काम नहीं करेंगी। उसी तरहसे हम यहां श्रंबेरेमें रहनेवाले पक्षी-जैसे बन गए हैं। एक दिन हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी नई दुनियामें आ गए हों। एक दिनके लिए चाहे हमें ऐसा लगे, मगर सच्ची बात तो यही है। न हम बिटिश फीजके जरिये यहां दबना चाहते हैं भ्रीर न उससे हम भ्रपनी रक्षा कराना चाहते हैं। हमें ब्रिटिश फौज तो क्या, कोई भ्रन्य फौज भी नहीं चाहिए। परंतु आज अमृतसर और लाहौर आदिके दंगींकी वजहसे

हमारा अपने ऊपरसे विश्वास उठ गया है। हम इतने बदमाश हो गए हैं कि एक दूसरेसे डरने लगे हैं। हमारे अंदर यह खयाल जोर पकड़ता जा रहा है कि यदि फौज बीचमें न रहे तो लोग एक दूसरेको खा जाएं। मगर हकीकत यह है कि जवतक तीसरी ताकत हमें दवानेके लिए तैयार है, तवतक हम अपनी ताकतको बढ़ा नहीं सकते। स्वराज्य बुजदिल आदिमियोंके लिए नहीं होता।

दूसरा प्रश्न यह है कि 'तू कैसा बेश्रकल श्रौर मूर्ख श्रादमी है कि तुभे अभीतक नेरी श्राहिसाकी वदबू नहीं श्राती! सव कुछ देखते हुए भी श्राहिसाके लिए तेरे दिलमें नफरत क्यों नहीं होती? न तो श्रपनी श्राहिसासे तू हिंदूको बचा सकता है शौर न मुसलमानको बचा सकता है। तुभे हम जिंदा रहने देते हैं, सो तेरी श्राहिसाकी खातिर नहीं, विल्क इसलिए कि तू इस देशकी सेवा करते-करते इतना बूढ़ा हो गया है, सो तुभपर हमें रहम श्राता है।'

मुभको तो ऐसा लगता है कि मेरे चारों श्रोर जो खून बह रहा है श्रीर जो भीषण हिंसा हो रही है उससे मुभे बदबू आ रही है। उस बदब्को देखते हुए मेरी अहिंसामेंसे जो खुशबू आती है वह मुभे श्रीर अधिक मीठी लग रही है। जो आदमी हमेशा अमृत-ही-अमृत पीता हो उसको अमृत उतना मीठा नहीं लगता जितना कि जहरका प्याला पीनेके बाद अमृतकी दो बूंद भी बहुत मीठी लगती है।

हमेशा मुक्तको मेरी ग्रहिंसाकी खुशबू नहीं ग्राती थी; क्योंकि तब मेरे चारों ग्रोरका वातावरण ग्रहिंसामय था। लेकिन ग्राज जब मुक्तको हिंसाकी वदबू ग्राती हैं तो उस बदबूको मिटानेवाली चीज मेरे पास ग्रहिंसा ही हैं। खतमें यह भी लिखा है कि मैं बार-बार जिल्लासे मिलने क्यों जाता हूं। वे हमारे दुश्मन हैं, जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। बलूच भी हमारे दुश्मन हैं ग्रीर उनसे कांग्रेसको कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसका फर्ज सबकी सेवा करना है। मैं मानता हूं कि जिल्ला साहबने हिंदुओंको, ग्रीर खास तीरसे सवर्ण हिंदुओंको, ग्रपना शस्त्र वताकर देशका बुरा किया है। जो ग्रादमी बुरा काम करता है वह बुरा तो लगता है,

मगर श्रांकिर तो वह हमारा ही भाई है। हिंदू उसके पीछे पागल थोड़े ही हो जायंगे। यह माना कि जिन्ना साह्वने पाकिस्तान लं लिया, परंतु इसका मतलव यह नहीं कि हम ग्रापसमें मिलना ही छोड़ हें। कितने ही और भगड़े हैं जिनको हम एक जगह बैठकर मुलभा सकते हैं। मैं तो 'सर्व-धर्म एक समान'का माननेवाला हूं। इसलिए ग्राहिसाके लिए मेरे दिलमें नफरत हो नहीं सकती ग्रौर न मुभको हिंसासे खुशबू ही श्रानेवाली है। मैं मर जाऊं तब भी नहीं श्रानेवाली है। मैं मर जाऊं तब भी नहीं श्रानेवाली है। उस श्राहिसाकी खुशबू यदि मैं श्राप लोगोंको भी दिला दूंतो मेरा काम पूरा हो जाता है। श्राहिसासे बदबू कभी भा ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें खुशबू ही भरी पड़ी है।

# : 48 :

## २७ जून १६४७

भाइयो और बहनो,

याज मुभको एक दुःखद खत मिला है। उस खतमें दिल्लीके एक भाई लिखते हैं कि पंजाबसे आजकल काफी निराश्रित लोग यहां आ रहे हैं। वे वहांसे इसलिए भागे हैं कि उनको वहां अपने जान-मालका खतरा था; परंतु आखिर भागकर वे जायंगे कहां ? यदि आज यह अफवाह उड़ जाए कि दिल्लीमें कल भूकंप होगा तो क्या हम यहांसे माग जायंगे ? जो बहादुर आदमी होता है वह भागकर कहां जायगा? मौत तो हमेशा उसके पीछे पड़ी है। कोई अमरपट्टा लेकर तो यहां आया नहीं। रहा जायदादका सवाल, सो वह तो आज हम पैदा करते हैं और कल गंवा देते हैं। परंतु वह भाई लिखते हैं कि ये जो शरणार्थी परेशान होकर पंजाबसे निकलकर आए हैं उनसे दिल्लीके मकान-मालिक अपने मकान किरायेपर देते समय पगड़ी मागते हैं।

<sup>&#</sup>x27; नजराना । कहीं-कहीं इसे 'सलामी' भी कहते हैं।

दिल्लीमें जो मकान-मालिक हैं या जिनके पास जमीनें हैं, मैं तो उनसे कहूंगा कि उन्हें वाहरसे निराधित होकर ग्राए हुए लोगोंका ग्रपने घरोंमें स्वागत करना चाहिए। यदि यह नहीं कर सकते तो उनसे पगड़ी लेकर पैसा क्या पैदा करना ! वे ग्रपने मकानोंका उतना ही किराया लेकर संतोष करें जितना कि शरणार्थी ग्रारामसे दे सकते हैं। शरणार्थियोंको शरण देना उनका परमधर्म है। यह सबका सामान्य कर्तव्य है, इसमें मुभ्ने कोई संदेह नहीं है। माना कि कुछ मकान-मालिकोंका निर्वाह मकानोंके किरायेपर ही होता है, परंतु वे उचित किराया लेनेमें ही ग्रपने मकानोंका उपयोग करें। पत्रमें लिखा है कि ग्रंतरिम सरकारको इस समस्यापर ध्यान देना चाहिए ग्रौर जहांतक हो सके वह शरणार्थियोंकी रिहाइशकी समस्याको सुगम बनानेका यत्न करें।

मुभसे रोज अखबारों और डाकमें आनेवाले खतोंके जिये अनेक सवाल पूछे जाते हैं। उन सबका उत्तर देना तो संभव नहीं; परंनु कुछ सवालोंका जवाब देना मुनासिब है। इसलिए आज मैंने तीन सवाल चुन लिए हैं। पहला सवाल यह है कि जब दुनियामें लोग पैसेको ही परमेश्वर मान बैठे हैं तब हिंदुस्तानको इस बारेमें क्या करना है? पैसा-बल, शरीर-बल या पशु-बल ये सब जड़वादके द्योतक हैं, परंतु इन सबसे बड़ा ईश्वरका बल है। जैसा कि एक मजनमें कहा गया है, जब सारे बल हार जाते हैं तब तेरे नामका बल ही हमारे पास रह जाता है। परंतु आजके युगमें जब अमरीका, रूस और बिटेन-जैसे देश ही पैसेको परमेश्वर मान बैठे हैं तब हमारी तो गिनती ही क्या है।

श्चाज जड़वादका ही बोलबाला है श्रौर लोग ऐसा समभ्रते लगे हैं कि चैतन्यवाद या ग्रात्मिक बल कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम न तो हाथोंसे उसे छू सकते हैं श्रौर न श्रांखोंसे देख सकते हैं।

परंतु मैं अध्यात्मवादी हूं और मेरे लिए नैतिक बलके सामने पशुबलकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं तो भ्रव भी यही कहूंगा कि पशुबल अस्थायी है और अध्यात्मबल या भ्रात्मबल या चैतन्यवाद एक

शाश्यत बल है। वह हमेशा रहने वाला है, वयों कि वह सत्य है। जड़वाद तो एक निकम्मी चीज है।

दुर्भाग्यसे ब्राज हिंदुस्तान भी इसमें फंस गया ब्रीर यह समभने लगा है कि जड़वाद ही सब कुछ है। परंतु मेरा तो यह ब्रटल विश्वास है कि ब्राखिरमें तो चैतन्यवाद या ब्रात्मवादकी ही विजय होगी।

दूसरा सवाल यह है कि जब अंग्रेज यहांसे चले जायंगे और डोमीनियन स्टेट्स भी तभीतक चलेगा जबतक कि विधान-परिषद् अपना विधान बनाकर तैयार नहीं कर लेती, तबतक इसके वाद आप यहां अंग्रेजके दुश्मन बनकर रहेंगे या दोस्त बनकर?

इसका उत्तर यह है कि मेरी तो हमेशा यह आशा रही है कि अंग्रेज हमारे साथ भने ही बने रहेंगे। यदि कोई आदमी बुरा भी होता है तो उसकी बुराई उसके साथ चली जाती है, केवल भनाई ही पीछे रहती है।

परंतु आज हिंदुस्तान प्रसव-वेदनामें से गुजर रहा है। यदि इस वेदनामें अंग्रेज पास हो जाते हैं; अर्थात् वाइसराय और उनके अंग्रेज सलाहकार वही काम करते हैं जिससे सारे देशका भला हो तो फिर पीछे वे हमारे दुश्मन कैसे रहेंगे?

डोमीनियन स्टेट्स भी तो हमने उनसे मित्र बनकर ही लिया है। उसे लेनेके बाद हम एक बड़े कवीलेके हिस्सेदार बन जाते हैं। इस कवीलेसे धलग होनेके बाद भी हम उनके साथ दोस्ताना तरीकेसे ही रहेंगे। इसीमें हमारी ध्रौर उनकी मलाई है। हमारी ध्रंतरिम सरकारके वाइस प्रेसीडेंट जवाहरलालजीने तो पहले ही कह दिया है कि हिंदुस्तानकी ध्राजादी किसीको खटकनेवाली नहीं होगी। ध्राजाद भारत सब देशोंके साथ मित्रताके संबंध बनायगा।

तीसरा प्रश्न है कि इंडियन रिपब्लिकका प्रेसीडेंट कौन होगा? क्या आप किसी बड़े अंग्रेजको इस पदपर रखेंगे? यदि किसी अंग्रेज-को नहीं तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू वनें; क्योंकि वे बतुत पढ़े-िलखे हैं, अंग्रेजी और फेंच बॉल सकते हैं और विदेशोंका भी उनको अच्छा अनुभव है।

इसके उत्तरमें मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय प्रजातंत्रकी प्रेसीडेंट एक भंगी लड़की वनेगी, यदि कोई पाक ग्रीर वहादुर लड़की मुभे मिल गई। प्रेसीडेंट वहुत पढ़ा-लिखा ही हो ग्रीर उसे कई भाषाग्रोंका ज्ञान हो, यह कोई जरूरी नहीं है। किसी बड़े विद्वान बाह्मण या किसी क्षत्रिय-को प्रेसीडेंट बनाकर हम दुनियाको श्रपना घमंड दिखाना नहीं चाहते।

एक हरिजन लड़कीको उस पदपर बिठाकर हम भ्रपना श्रात्मिक बल दिखाना चाहते हैं। हमें संसारको यह बताना है कि यहां न कोई उच्च है, न नीच है। परंतु वह लड़की दिलकी श्रीर शरीरकी साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकारका मैल न हो। यदि खड़ी हो तो सीता-जैसी पिनत्र हो और उसकी श्रांखोंसे तेज बरसता हो। सीताजी-में इतना तेज था कि उन्हें रावण छू नहीं सकता था। यह तो एक ऐतिहासिक कथा है, परंतु इसका श्रथं यह है कि जिसमें इतनी पिनत्रता हो उसे कोई छूनेका साहस नहीं कर सकता।

ऐसी लङ्की यदि मुक्ते मिल गई तो वह हमारी पहली प्रेसीडेंट वननेवाली है। हम सब उसको सलामी देंगे श्रीर इस प्रकार एक नई बात दाखिल करके दुनियाके सामने एक मिसाल रखेंगे।

याखिर कोई हिंदुस्तानकी बागडोर तो उसे संभालनी है नहीं। उसका एक सिवन-मंडल रहेगा और वह जैसी सलाह देता जायगा उसीके अनुसार वह काम करेगी। उसे केवल अपने दस्तखत ही करने होंगे। यह कितनी बड़ी नैतिक बात है जो मैंने आज आपको बता दी। हिंदु-स्तानमें रहनेवाले सब लोग, चाह वे सवर्ण हिंदू हों या मुसलमान, या कोई अन्य कौम, एक आवाजसे यही कहें कि जिस किसीको प्रेसीडेंट बनाया जायगा हम सब उसको सलामी देंगे। यही सच्चा नैतिक बल है और बाकी सब मिथ्या है। यदि मेरी कल्पनाकी लड़की हमारी प्रेसीडेंट बनी तो मैं भी खादिम बनकर उसका काम कहंगा और सरकारसे अपने खाने तकके लिए भी पैसा नहीं मांगूंगा। जवाहरलालजी, सरदार पटेल श्रीर राजेंद्रवाबू श्रादिको भी मैं उसके सचिव-मंडलमें भेजकर उसके नौकर बना दूंगा।

#### : 42 :

### २= जून १६४७

भाइयो और बहनो,

भाज जो मैं भापको सुनाना चाहता हूं वह एक निराली और श्रनोसी बात है। आशा है, आप सब ध्यानसे सुनेंगे और उसे हजम भी कर लेंगे। एक ब्रादमी यदि ब्रच्छा काम करता है तो वह उस भले काममें सारे जगत-को हिस्सेदार बना लेता है। जो भ्रादमी वुरा काम करता है, उसमें सारा जगत हिस्सेदार नहीं बनता, परंतु जगतको उससे दु:ख तो पहुंचेगा ही। श्राज हमारी इस विधान-परिषदमें यही बात तो चल रही है कि एक शहरीके सच्चे हक क्या-क्या हैं? अर्थात यह कि शहरीके मौलिक हक क्या होने चाहिए । हकीकत तो ऐसी है कि उन मीलिक हकोंके बदलेमें हम यह कहें कि शहरीके फर्ज क्या हैं। भौलिक हक वही तो हैं जिनको अमलमें लानेसे उनका भी मला हो ग्रौर उनके पीछे सारे जगतका। भ्राज हर श्रादमी यही सोचता है कि उसके हक क्या हैं ? परंत यदि श्रादमी बचपनसे ही धर्म-पालन करना सीख जाए और श्रपने धर्म-ग्रंथोंका श्रध्ययन करे तो उसको श्रपना हक भी साथ-साथ मिलता चला जाता है। मभे तो अपनी माताकी गोदमें ही अपना धर्म सिखाया गया था। मेरी माता तो जंगली और विना पढी-लिखी थी। अपने दस्त-खत भी नहीं कर सकती थी। छोटा-सा नाम या और वह भी लिखना नहीं सीखा था; हमको तो वह पढ़नें के लिए स्कूल भेज देती थी और खुद पढ़ी नहीं थी। उन दिनों शिक्षक रखकर कोई पढ़ता नहीं था श्रीर यह भी काठियावाड़-जैसे जंगली प्रदेशगें। यह मैं ७० साल पहलेकी बात करता हं। पिताजी एक दीवान तो थे मगर उस जमानेमें दीवान कोई बहुत भ्रंग्रेजी पढ़ा-लिखा थोड़े ही होता था। वे तो एक ग्रंगरला पहनते ये ग्रौर पांवोंमें सादी जुतियां होती थीं। पतलूनका तो नाम भी नहीं जानते थे। परंतु इस हालतमें भी भेरी मां मुक्ते यह सिखाती थी कि बेटा, तभे राम-नाम लेना चाहिए। वह मेरा धर्म जानती

यीं । मतलव यह कि वयपनें ही यह जानना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है और उस धर्मका पालन करनेरों हमारा हक भी अपने आप हो जाना है। माता जो दूध पिलाती थी वह दूध पीनेसे मुक्ते जीनेका हक मिलना था। यदि में दूध पीनेका धर्म-पालन न करूं तो मैं मर जाऊंगा और फिर मेरा जीनेका हक भी नही रहता। व ब्वेको दूध पीनेका कर्त्तं व्य पालन करनेंसे ही जीनेका हक मिलता है। यह एक बड़ी खूबीकी बात है। निचोड़ यह है कि कर्त्तं व्य-पालनमें से ही हक पैदा होता है। यदि हम अपना धर्म-पालन करें तो हक उसके पीछे दौड़ता है। वह हक-से छूट नहीं सकता। असलमें वही हक सच्चा भी है। यदि उसकी हम रक्षा करें तो उसमें रारे मंसारको अपने साथ ले सकते हैं। सत्या- यह भी तो ऐसे ही पैदा हुआ था, क्योंकि मैं यही सोचता रहता था कि मेरा धर्म क्या है?

परंतु श्राज तो एक श्रनोखी बात दिखाई दे रही है। जो राजा है वह ऐसा मानकर बैठ गया है कि उसे ईश्वरने रैयतपर राज्य करनेके लिए ही राजा बनाया है। उसको किमीको फांसी देना, किसीको दंड देना और किसीको जुर्माना करनेका हक है। वह हर विजका प्रजासे ही पालन कराना चाहता है। वह कहता है कि यह हक उसको ईश्वरसे मिला है। कारखानोंके मजदूर और मालिक श्रपने- अपने हक मांग रहे हैं। जमींदार श्रपने हक मांग रहे हैं तो किसान श्रपने। यहां कोई ऐसे दो वगं तो है नहीं कि जिसमें एक वगंको केवल हक हों और दूसरा केवल कर्त्ता और प्रजा श्रपना धर्म-पालन करती रहे तो पीछे वह श्रजा राजाकी जगह ले लेती है।

यदि राजा अपना धर्म-पालन करे और रैयतका ट्रस्टी बनकर रहे, तव तो वह रह सकेगा और यदि हाकिम बनकर रहेगा तो वह इस युगमें रह नहीं सकना। आजतक हम ग्रंधेरेमें पड़े थे। राजा अपना धर्म मूल गया और प्रजा अपना धर्म भूल गई।

राजा लोग अपना वर्म छोड़कर केवल यही कहने लगे कि मैं चंद्र--वंशी हूं या कि सूर्यवंशी हूं। मगर हकीकतमें राजा प्रजाका सबसे खाला

दर्जेका रोवक होता है। सेवकका धर्म है सब कुछ रवामीको भेंट कर देना और फिर जो कुछ बच जाए उसे खाकर निर्वाह कर लेना। रैयत भी अपना धर्म-पालन करना सीखे । प्रजा लाखोंकी तादादमें पड़ी है: वह चाहे तो राजाको मार भी सकती है, परंत इससे उसीको नुकसान पहुंचेगा। यदि हम अपनी गली साफ करते हैं, रोशनी करते हैं या और कुछ करते हैं तो उसे भ्रपना कर्त्तव्य मानकर करें। हममेंसे हरएक-को भंगी बनकर सेवा करनी चाहिए। जो मन्ष्य पहले भंगी नहीं बनता वह जिंदा रह नहीं सकता है। श्रीर न रहनेका उसे हक है। हम सब किसी-न-किसी रूपमें भंगी तो हैं ही। मानते नहीं तो क्या, हकीकत-में तो हैं। यदि रैयत महसूल देती है तो वह इसलिए नहीं कि राजाका पेट भरना है, बल्कि इसलिए कि उसके बिना राजतंत्र चल नहीं सकता। जो मनुष्य अपने धर्मका पालन करता हो उसके पास हक अपने आप आ जाते हैं। मजदरों श्रीर मालिकोंपर भी यही चीज लागू होती है। यहां हमारे पास ही हरिजन मजदूरोंकी एक बस्ती पड़ी है। वह जिस गंदगी-में विद्यमान है, उसे देखकर मेरा दिल रोता है। हम कितने नालायक ♣हैं। मैं इतनी ग्रच्छी ग्रीर सुंदर जगहमें रहता हूं ग्रीर वे बेचारे ऐसी गंदगीमें पड़े हैं। मालिकोंके दिलमें ऐसा होना चाहिए कि मजदूर लोगोको खाना देकर पीछे ग्राप खाएं। मान लिया कि मालिक अपने धर्मका पालन नहीं करते तो फिर वया मजदूर उस मालिकका गला काट देंगे ? वे काट तो सकते हैं, परंतु इससे तो सारे-का-सारा ढांचा बिगड जायगा और पीछे फिर वह जायगा कहां ? मालिकको धमकी भी क्या देनी ? इस तरहसे जो मजदूर हैं वे स्वतः मालिक बन जाते हैं। मजदरोंको यदि अपनी स्थितिको दुरुस्त करना है तो उनको यह भूल जाना है कि उनके जो हक हैं वे धर्म-पालनमेंसे पैदा नहीं होते। मजदर तो भ्राज करोड़ोंकी संख्यामें पड़े हैं।

यदि मजदूर अपना कर्त्तं व्य छोड़ दें तो सच्ची श्रराजकता और श्रंधा-भुंधी मच जाती है। यही नजारा श्राज हम सारे हिंदुस्तानमें या सारे संसारमें देख रहे हैं।

मनुष्य जन्मसे ही कर्जदार पैदा होता है ग्रौर शास्त्र भी यही

मिखाता है कि इस कर्जको श्रदा करनेके लिए ही हम जन्म लेते हैं, श्रीर जन्मसे ही परवश बन जाते हैं। माता यदि खाना दे तो खा लेते हैं। इन्सान दूसरोंपर निर्भर रहकर ही श्रपने श्रापको इन्सान बनाता है।

ć

## : ५३ :

### २६ जून १६४७

भाइयो और बहनो,

कल हमने फर्ज यानी धर्म-पालनके बारेमें वात शुरू की थी। मैं जो ग्रापको कहना चाहता या वह सब-का-सब कल नहीं कह पाया था। भ्राज मैं उसे कह दंगा। हमेशा जब कोई म्रादमी कहीं भी जाता है, उसका वहां कुछ-न-कुछ फर्ज हो जाता है। लेकिन जो ग्रादमी अपना फर्ज भूलकर सिर्फ हककी ही हिफाजत करना चाहता है, वह इस बातको नहीं जानता कि जो हक अपने कर्त्तव्य-पालनसे पैदा नहीं होता उसकी कोई हिफाजत कर नहीं सकता। हिंदु-मुसलमानोंके वारेमें भी यही चीज लागू होती है। कहीं भी, हिंद रहें या मसलमान रहें, या दोनों रहें, वे ग्रगर ग्रपना-ग्रपना धर्म-पालन करें तो उसमेंसे हक अपने आप पैदा हो जाता है। फिर उसके मांगनेकी जरूरत ही नहीं होती। जैसे बच्चा मांका दूध पीता है। दूध पीना उसका धर्म है, क्योंकि उससे उसको जिंदा रहनेका हक मिलता है। यह एक ऐसा सुनहरी कानून है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। यदि हिंदू मुसलमानको अपना सहोदर समक्तकर उसके साथ ग्रच्छा सलुक करता है तो मुसलमान भी बदलेमें दोस्तीका ही जवाब देगा। भ्राप एक देहातकी मिसाल ले लीजिए। भ्रगर एक गांवमें ५०० हिंदु श्रीर ५ मुसलमान रहते हैं तो इन ५०० हिंदश्री-का उन ५ मसलमानोंके प्रति फर्ज हो जाता है और पीछे हक भी । वे अपनी मगरूरीमें यह न मान लें कि हम तो इनको कुचल डालेंग और

मार देंगे। किसीको मारनेका हक तो पैदा ही नहीं होता। उसमें कोई बहाद्री नहीं, बुजदिली है; निर्लज्जपना श्रीर बेशर्मी है। उन ५०० हिंदग्रोंका तो यह धर्म हो गया कि जो मुसलमान वहां पड़े हैं, वे चाहे दाढी रखते हों या पश्चिममें नमाज पढ़ते हों, उनके सुख-दु:खमें वे शामिल हों। उनका फर्ज है कि वे यह देखें कि उन्हें खाना मिलता है या नहीं, पानी पीनेको है या नहीं और उनकी श्रन्य जरूरत भी पूरी होती है या नहीं। जब ये ५०० हिंदु ग्रपना धर्म-पालन करते हैं तब उन्हें यह हक मिल जाता है कि वे ५ मुसलमान भी श्रपना फर्ज पुरा करें। अगर किसी कारणसे गांवमें ग्राग लग जाती है ग्रौर वे ५ मुसलमान यह कहें कि गांव जलने दो भीर उलटा गांवको जलानेमें ही मदद करें तो फिर व अपना फर्ज श्रदा नहीं करते । गांवमें श्राग लगना तो एक श्राम दात है। किसीने बीड़ी फंककर दियासलाई फेंक दी भौर वह किसी घासमें या रुईमें जा गिरी तो ग्राग जलने लगी। हवाका जोर, श्रीर गांवमें घास-फसके भोंपड़े ही होते हैं भीर सारा गांव जल जाता है। मगर हकीकतमें होगा ऐसा कि वे पांच मुसलमान भी यही कहेंगे कि हम भी उसमें पानी ले जायं और अंगारोंको वुक्तानेका यत्न करे। इस तरह यदि हर एक अपने-अपने धर्मका पालन करे तो फिर उनका हक भी भाप-ही-श्राप मिल जाता है। परंत् श्राज हम लोग श्रपने फर्जका पालन नहीं करते। काम तो फिर भी चलता ही है, क्योंकि ईश्वरने यह दनिया ऐसी पचरंगी बनाई है जिसका काम कभी नहीं रुकता। मगर फर्ज पालन करनेसे उसमें एक खुवस्रती पैदा हो जाती है।

यह तो मैंने श्रापको एक नमूना बताया। मान लो कि ये ५ मुसल-मान बदमाशी करना ही चाहते हैं। श्राप उनको खाना दें, पानी भी दें श्रौर श्रच्छे-से-श्रच्छे सलूक करें श्रौर फिर भी वे गालियां ही दें, तब उन ५०० हिंदुशोंका क्या फर्ज हो जाता है? उनका यह धर्म नहीं कि वे उनको काट डालें। यह तो जानवरोंकी वात हुई, मनुष्यका यह धर्म नहीं। यदि मेरा कोई सगा भाई है श्रौर वह दीवाना बन गया है तो क्या मैं उसपर मार-पीट शुरू कर दूंगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसको एक कमरेमें श्रनग रख दूंगा श्रौर दूसरोंको भी मार-पीट नहीं करने

दंगा। यह एक इन्सानियनका सल्क हुग्रा। इसी तरह यदि वे मसलमान दोस्ताना तौरसे चलना ही नहीं चाहते ग्रीर कहते जायं कि हम तो ग्रलग नेजन हैं, हम पांच हैं तो क्या हुआ, हम बाहरसे ५ करोड़ म्मलमान बुला सकते हैं तो वे हिंदू उन बाहरके मुमलमानोंकी धमकी-से डरें नहीं। वे उनसे साफ कह दें कि हम तो उनसे दोस्ताना तौरसे चलनेको कहने हैं, मगर ये चलते ही नहीं। भ्रगर श्राप उन्हें मदद देना चाहने हैं तो दें, मगर हम डरनेवाले नहीं हैं और हम कभी भी डरके आगे सिर नहीं भुकायंगे। अंतमें बाहरकी दुनिया भी समभ जायगी कि वे ५०० हिंद शरीफ ग्रादमी हैं ग्रीर श्रपना फर्ज पालन करनेको तैयार हैं। यही चीज उस गांवपर भी लागू होती है जहां ५०० मुसल-मान और ५ हिंदू रहते हों जैसा कि पाकिस्तानमें बहुत जगह रहते हैं। अभी भेलमने कुछ बादमी मुभसे मिले। उन्होंने कहा कि हमारा वहां क्या हाल होगा? भैंने उनसे कहा कि ग्रगर वहां गुसलमान ग्रच्छे हैं, भ्रपने भ्रापपर काबू रखनेवाले हैं भीर भ्रपना धर्म-पालन कर रहे हैं तो फिर आपको डरनेकी बात क्या है? और यदि वे ५ हिंदु पाजी हैं तो फिर वे सारे हिंदुस्तानके हिंदु वहां बुलावें तो भी क्या बनता है? जब सब भ्रपना-भ्रपना धर्म-पालन करें तो पीछे उनके पास हक अपने आप आ जायगा। ईश्वरकी ऐसी खुबी है। यह मैं बहुत तज्बें-की बात कहता हूं ग्रीर वह तजुर्वी भी एक वर्षका नहीं, बल्कि साठ वर्वीका ।

श्राजकल हिंदुम्तानके कुछ राजा लोग बहुत बिगड़ रहे हैं, वे समभतो हैं कि वे 'यावच्चन्द्रदिवाकरी' राजा ही हैं। वे कहते हैं कि हमें रैयतने थोड़े ही राजा बनाया है, या तो श्रंग्रेजने बनाया है या मूरज श्रीर चांद-ने। परंतु यह तो धर्म-पालनकी बात नहीं, विल्क घमंड श्रीर ग्रहंकार-की बात हुई। श्रवतक राजाश्रोंपर श्रंग्रेजोंका साया था। करोड़ों रुपया उन्होंने श्रमरीका श्रीर इंग्लैडमें खर्च किया। खूब खेल खेले। मगर श्रव किस मुहसे वे खेल खेलेंगे। श्रव तो रैयत चाहेगी तभी वे राजा रह सकेंगे। श्रव तो वे रैयतके सेवक बनकर ही रह सकते हैं। मगर खाना तो सेवकको भी चाहिए। श्रवतक तो वे लूटकर खाते थे।

महलों में भी उनको रहने दिया जाय, क्यों कि वे कह सकते हैं कि हम जन्मसे ही महलों में रहना सीखे हैं, फ्रोंपड़ों में कभी रहे ही नहीं। तो महलों में उनको रहने देनेसे रैयतका क्या बिगड़ता है?

परंतु राजा यदि रैयतके पास म्राता है, उसका सुख-दु:ख सुनता मौर म्रापनेको रैयतका सेवक कहता है, तो फिर उस राजाको उस रैयत-पर राज्य करनेका हक मिल जाता है। यह रोवक है है सियतसे राज-काज करे। उसे रैयतसे कर लेनेका भी हक मिल जाता है, क्योंकि करके बिना रियासतका काम कैसे चल सकता है? रैयत भी स्वेच्छासे कर देती है मौर बड़ी खूबसूरतीसे सारा काम चलता है।

यदि राजा लोग कहें कि रैयत कौन होती है, हम उसे तोपसे उड़ा देंगे, तो वह राजाका धर्म-पालन नहीं हुआ। तब रैयत क्या करे ? ऐसी स्थितमें रैयतका धर्म क्या है ?

तब रैयतका धर्म हो जाता है राजाका सामना करनेका और उसका राज-पाट बंद करनेका। मगर रैयतके विगड़नेका मतलब यह नहीं कि वह महलों में आग लगा दे और सव कुछ छिन्न-भिन्न कर दे। वह तो अधर्म हो जाता है। राजा यदि उलटे रास्तेपर है तो रैयतका यह धर्म नहीं कि उसे जमीनपर घसीटे। रैयत बाश्रदब, सत्यसे और अमनसे सामना करे। सत्याग्रह इसीमेंसे पैदा हुआ था।

. रैयत अपने धर्मको छोड़कर अकेले हकके पीछे न भागे। जो केवल हकके पीछे दौड़ता है उसको वह मिलता नहीं है। उसकी दशा उस कुत्ते-जैसी होती है जो पानीमें अपनी ही परछाई देखकर उसको काट खानेके लिए अपटता है। वह उसका काल्पनिक हक है। धर्म-पालनके वाद हक तो अपने-आप उसकी गोदीमें आ पड़ता है। यह एक बड़ी खूबसूरत और अनोखी बात मैंने आज आपको बताई है।

#### : 48 :

# मोमवार ३० जून १६४७

# (लिखित सदेश)

लोगोंकी ब्रक्क श्राज सरहदी सूबेमें होनंबाले जन-मतकी तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि मरहदी सूवा कानूनन काग्रेसका रहा है और आज भी है। बादशाह मान श्रोर उनके साथियोंसे कहा जाता है कि पाकि-स्तान या हिंदुस्तान, दोमेंसे किमी एकको चुनो। हिंदुस्तानका श्राज गलन अर्थ हो गया है-हिंद्स्नानका हिंद् और पाकिस्तानका मुसल-मान । बादशाह खान इस कठिनाईमेंसे कैसे निकलें ? कांग्रेसने वचन दिया है कि डा॰ लान साहवकी मीधी देख-रेखके नीचे सरहदी सूबेमें जनमन लिया जायगा। मो वह तो नियत तारीखपर ही होगा। खुदाई खिटमतगार मत नहीं देंगे। सो मुस्लिम लीगको सीधी जीत मिलेगी और खुदाई खिदमतगारोंको अपनी बात्माकी बावाजके खिलाफ काम भी नहीं करना पड़ेगा, वजतें कि उनकी श्रात्माकी श्रावाज है, ऐसा माना जाय। ऐसा करनेमें वया जन-मनकी शर्तोंका भंग होता है ? वही खुदाई खिद-मतगार जिन्होंने वहादुरीसे ब्रिटिश सरकारका सामना किया, ग्रब हारसे डरनेवाले नहीं हैं। हार होगी, यह पक्की तरह जानते हुए भी ग्रलग-ग्रलग दल रोज चुनावमें हिस्सा नेते है। जब एक दल चुनावमें हिस्सा नहीं लेता तब भी तो हार निश्चित ही होती है।

पठानिस्तानकी नई मांग पेश करनेके लिए बादशाह खानको ताना दिया जाता है । कांग्रेसकी वजारत बननेसे पहले भी, जहांतक में जानता हूं बादशाह खानके सिरपर यही धुन सवार थी कि अपने घरमें पठानोंको पूरी आजादी हो । बादशाह खान एक अलग स्टेट बनाना नहीं चाहते । अगर वह अपने घरमें अपना विधान बना सकें तो वह खुशीसे दोमेंसे एक संघको कबूल कर लेंगे। मुफेतो समक्तमें नहीं आता कि पठानिस्तानकी इस मांगके सामने किसीको वया उज्ज हो सकता है। हां, पठानोंको पाठ सिखाना हो और उन्हें किसी-न-किसी तरह भूकाना

ही हो तो बात अलग है । वादशाह खानपर एक बड़ा इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि वह अफगानिस्तानके हाथोंमें खेल रहे हैं। मैं समभता हूं कि वह कभी किसी तरहकी धोखाबाजी कर ही नहीं सकते । वह सरहदी सूबेको अफगानिस्तानमें जज्ब होने नहीं देंगे।

उनके दोस्त होनेके नाते में मानता हूं कि उनमें एक ही कमी है। वे बहुत ही शक्की हैं, खासकर अंग्रेजोंके काम और नीयतपर वह हमेशा शुवहा करते हैं। में सबसे कहंगा कि वे उनकी इस कमजोरीको, जो कि खास उन्हींमें नहीं है, नजरअंदाज कर दें। यह जरूर है कि इतने बड़े नेताके लिए यह योभा नहीं देना। अगर्चे मैंने उसको एक कमजोरी कहा है और जो एक तरहसे ठीक ही है, मगर द्सरी प्रकारसे इसको एक खुबी मानना चाहिए। क्योंकि वे चाहें भी तो अपने विचारोंको छिपा नहीं सकते।

मरहदसे मैं ग्रापको रामेश्वरम्की ग्रोर ले जाना चाहता हं, जहांसे. कहा जाता है कि रामचन्द्रजीने शिलाग्रोंका तैरता हुन्ना पुल बनाया था, ताकि उनकी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच जाए, जिसे उन्होंने जीता, लेकिन ग्रपने पास नहीं रखा ग्रौर उन्होंने उसे रावणके भाई विभीषणको सौंप दिया। यही मशहूर मंदिर ग्राज हरिजनोंके लिए खोल दिया गया है। इस प्रकार दक्षिणमें कोचीनके संदिरोंको छोड़कर तमाम मशहर मंदिर हरिजनोंके लिए खुल गए हैं। राजाजीने खास-खास मंदिरोंकी जो सुची मुक्ते दी है, वह इस प्रकार है: मदुरा, तिझावेली, चिदम्बरम्, श्रीरंगम्, पलनी, तिरुलिरेन, तिरुपति, कांची श्रौर गुरवय्युर । सची इतनेपर ही खत्म नहीं हो जाती है। मद्रास ग्रसेम्बलीक हरिजन-स्पीकर अन्य हरिजनों और दूसरे पूजा करनेवालोंको साथ लेकर इनमें-से अक्सर मंदिरोंमें घूमे हैं। शिक्षित हरिजन ग्रीर अन्य लोग इस सुधार-के महत्त्वको शायद कवल न करें, लेकिन हम इसका महत्त्व कग न करें; क्योंकि वह सुधार वगैर खून-खराबीके हुआ है । हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कोचीन भी पावनकोर, तामिलनाड श्रीर ब्रिटिश केरलकी तरह अपने मंदिरोंको हरिजनोंके लिए खन्नवा देगा।

मंदिर-प्रवेश-सुधार तवतक अपूर्ण रहेगा जबतक मदिर, जरूरी अंदरूनी सुधारसे, वास्तविक रूपमें पवित्र न हो जार्य।

### : 44 :

## १ जुलाई १६४७

भाइयो ग्रीर वहनो,

ग्रांत के तुकड़ोजी महाराजने बनाया है। इसमें खासी हिंदुस्तानी है। ऐसी हिंदुस्तानी नहीं है जिसमें ठूंस-ठूंसकर ग्ररवी ग्रीर फारसी भरी जाती है। यह तो दिल्लीवाजोंकी-मी हिंदुस्तानी है। इसमें खूबी भी है, श्रीर मिठास भी है। भजनमें कहा है कि ये तीन बातें जिसने पाई राम उसको मिलना है। तीन बातें यह कि घर-बार चला गया, सब कुछ लुट गया, लेकिन वह हाय-हाय न करके रामका नाम लेता है। संगी-साथी उसे छोड़ देने हैं, उसका श्रपमान करते हैं तो भी वह ईश्वरको नहीं छोड़ता। रोग होता है, मामूली नहीं—वहुत भयानक, फिर भी वह रामको नहीं छोड़ता। जिसने ये तीन चीजें नहीं पाई उसने रामको नहीं पाया। जिसने ये तीन नियामतें पाई हैं उसके घरमें तो राम बैठा ही है। भजनकी ये तीन चीजें ग्राज हमारे लिए बड़ी फायदेमंद हैं। सो ग्राज जो हम-पर गुजरती है उसने हम हाय-हाय न करें।

एक भाई लिम्बन हैं कि तूरोज-रोज प्रार्थनामें कहता है कि हिंदु-स्तानका जो टुकड़ा हो गया है उसे किसी तरहसे मिटा देना है। लोग जानते नहीं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। जिस चीजको कांग्रेस घौर लीगने मंजूर कर लिया ग्रीर भूगोलके दो टुकड़े हो गए उसके पीछे सर क्या फोड़ना ? मैं ऐसा ग्रादमी नहीं हूं। दिलके टुकड़े थोड़े ही

<sup>&#</sup>x27; "किस्मतसे राम मिला जिसको उसने ये तोन जगह पाई।"—-तुकड़ोजी

हुए हैं। कांग्रंसने जो पान लिया है उसे तो होने दो। उत्तरी विगट्ता क्या है? जमीनका टुकड़ा कर लिया नो उससे क्या दिलके टुकड़े हो गए? ग्रगर हम एक दूसरें साथ मिन-जुलकर काम नहीं करेंगे नो हिंदुस्तानका काम कैंगे चलेगा? मान लिया कि मुसलमान लोग मिल-जुलकर काम नहीं करना चाहते तो हम क्या करें? मैं कहता हं कि जिंदगी एक खेल है। खेलमें हमेशा दो पार्टियां चाहिए। ग्रगर एक (पार्टी) मान ले कि टुकड़ा नहीं हुआ है तो दो टुकड़े गहीं हो सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम किसीकी खुशामद करें। हमें तो ग्रपने धर्मका पालन करना चाहिए। जैसा मैंने परसों कहा था उसी प्रकार फिर कहता हूं कि धर्म सच्ची चीज है, हक अच्छी चीज नहीं। कोई आदमी ग्रगर हमें तंग करता है तो हमें खुशामद नहीं करनी चाहिए, विल्ध धर्म-पालन करना चाहिए।

मुभी एक सिख लड़केने लिखा है कि तू सिखोंने मुहब्बत तो करता है पर उनके बारेमें करता क्या है ? हिंदू और मुसलमान दोनोंने कुछ-न-कुछ पाया है, लेकिन सिखको क्या ? उसके लिए तृ क्या कहता है ? उसके लिए कुछ हमदर्दी तो बताओ। मुभे उनसे यही कहना है कि पंजावमें सिखोंका टुकड़ा हुआ उसके लिए में बया कहूं ? मैं कोई हाकिम तो हूं नहीं। मैं क्या करता ? मेरे नजदीक तो सिखध्में और हिंदू-धर्ममें कोई भेद नहीं। मैं तो सब पढ़ चुका हूं। सिखोंका ग्रंथ ग्राहब वड़ा आसान है। उसमें जो भरा है वही सब दैदिक-धर्ममें भी है। गुरु नानकने भी वहीं कहा है। लेकिन आज यह प्रकण माने जाने हैं। यह काम बहुत छोटी है, लेकिन विख्यात है। इसकी तलवार मशहूर है। आज मेरे पास कनाडासे दो भाई आए थे। वे कहते थे कि कनाटामें काफी सिख पड़े हैं और काफी काम करते हैं। अफीकामें भी सिख लोग हैं। जहां-तहां सब जगह सिख दिखाई पड़ते हैं। सिख खेती करते हैं, इंजीनियर हैं, रेल बनाते हैं, मोटर चलाते हैं। पर ग्राज तो सिख बहुत ऐश-आरागमें भी श्रा गए हैं।

मेरे पास मुस्लिम लीगका मथुरासे एक तार आया है कि यहां हिंदू लोग हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह जान ठीक है या गयत। पर यह तरीका अच्छा नहीं। अगर ह्म नर्या-का जनाएं तो यह ठीक नहीं। संख्या-बलसे सगरूरी आती है और समक्ति हमाना नाम हो जाता है।

गण जानना भारते कि आज बाइसरायमे मिलने गया तो वहां भया हुता? भे तो नेहरूजी और सरदारके साथ चला गया था। अन्वयारवाचीने ग यहंगा कि जबतक बहांसे कीई अधिकृत बक्तव्य न निकले वे अपनी गण न चताएं। आजकी हालतमें अखबारवालोंको पाहिए कि वह ऐसी कोई बात न करें जिससे देशको नुकसान हो।

एक पत्रमें लिखा है कि अंग्रेज बदमाग है और तू भी बदमाश है। लेकिन अंग्रेज फरेकी घोर बदमाग हैं ऐसा जाननेको में तैयार नहीं। जब वह बदमाग साबित हो जायंगे तो वे खुन ही मर जायंगे। इसी नरह अतर में दमाग हं तो मैं भी भर जाऊंगा। यह ऐसा खूबसूरत कायदा ईदबरने बना रखा है। दुनियाको चलने दें। हम कोई फरेब न करें। अपनेमें कोई गलती न रहं। यही धर्मका मार्ग है।

# : ५६ :

# २ जुलाई १६४७

एक भाई मुक्ते लिखते हैं कि 'जगतमें बहुत बस्तुएं होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं ग्रीर कुछ ऐसी जिन्हें पसंद नहीं करते। जिसे लोग कबूल नहीं करते उसको करना, जिसे लोग पसंद नहीं करते उस कामकां हाथमें लेना यह तो मूर्खनाकी इन्तिहा है। तू तो लोगोंको सच्ची राह बताता था। ग्रव तुक्ते बुढ़ापेमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि लोग जिस रास्तेमें जायं उसमें तुक्ते समर्थन देना चाहिए।'

. लेकिन मुक्ते यह चीज नुभती है। जो चीज लोकिष्रिय बन गई है उसे बजन (समर्थन) क्या देना? जो कोई नहीं करते ऐसा काम करो। अगर तु श्रकेला है तो कुछ गंवाता नहीं है। कानून तो यह है कि शकेला है तो भी तुभे काम करना है। फिर लोग चाहे राजी हों या नाराज। किसी बल्सने ऐसा माना कि छोटे-छोटे रेनके कणोंमे रम्सी बनाकर विस्तर बांधूंगा, तो यह मूर्खता है। रस्मी तो मूंजसे ही बनती है। जो काम करने लायक होता है वह तो करना ही है।

लोग कहते हैं कि तू तो बहुत दिनोंसे हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमें था। जब वहां था नो हिंदीको नहुत बड़ी बताना था। दक्षिणमें पहले हिंदी चलाता था। वहां तो लोग तिमलको मानते थे। वहां तूने हिंदी चला दी। तूने इतना हिंदीका काम किया यह बहुत था, फिर हिंदुस्तानी क्यों?

इसका जवाब यह है कि मेरी हिंदुस्तानी हिंदीमें बाई है। मैं इंदौरके हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमें गया। मारवाड़ी-सम्मेलनमें भी जमनालालजीके प्रेमसे चला गया। वहां जानेकी इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रेमसे जाना ही पड़ता है। प्रेम मुफ्तको चसीट ले गया। वहीं मैंने कह दिया था कि मेरी हिंदी तो छजीब प्रकारकी है। जिसे हिंदू भी बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं। जसे उर्दूमों लिखो, चाहे देव-नागरीमें लिखो—ऐसी मेरी हिंदी है। भेरी हिंदी वह नहीं है जो साक्षर बोलते हैं। मैं तो टूटी-फूटी हिंदी बोलता हूं। मगर आप समफ लेते हैं। मैंने तुलसीदास पढ़ लिया है, पर मैं हिंदीमें साक्षर नहीं हुआ हूं। उर्दूमें भी साक्षर नहीं बना हूं; क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है। मैंने ऐसी हिंदी चलाई, पर वह नहीं चली तो मैं हिंदी-साहित्य-सम्मेलनसे निकल आया।

संस्कृतमयी वोली तो हिंदी हो सकती है और उर्दू भी आज ऐसी हो गई है जिसे मौलाना साहब बोल सकते हैं या तप्र साहब। इसीलिए मैंने कहा कि न मुभे हिंदी चाहिए, न उर्दू। मुभे गंगा-जमुनाका संगम चाहिए। पर लोग कहते हैं कि तू तो मूखें है। जहां अन्जुमन तरक्की-ए-उर्दू है, हिंदी-साहित्य-राम्मेलन है जो हिंदीका बड़ा काम करता है, वहां तेरी बात नहीं चलेगी। और जब पाकिस्तान बन गया है तो भी तू हिंदुस्तानीकी बात करता है?

¹ शिक्षित ।

लेकिन मेरा दिल तो बागी हो गया है। वह कहता है कि मैं वयों हिंदुस्तानीको छोड़ रू वह चीज अच्छी है तो मैं उसे वयों छोड़ दूं? जब हम प्रयागमें जाने हैं खोर संगममें स्नान करते हैं तो पवित्र हो जातो हैं। इसी सरह अगर हिंदी और उर्दुका संगम बना लूंतो में पावन हो जाऊंगा।

त्राज तो पुपलगान कहते हैं कि इस्लामका मबसे बड़ा दुव्यन गांधी है। लेकिन में कहता हूं कि अगर मैं जिंदा रहा तो वे लोग गुफ दुरगनकों भी बुलानेवाले हैं। मेरी गरज तो सबको है। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तानमें जो पानलपनका प्रं ग्रामा है उसमें हम दूज न जायं। बिना मीतके न मर जायं।

श्रगर मैं शकेला रहुंगा तो भी यही कहूंगा कि मैं तो हिंदुस्तानी-को ही राष्ट्रभावा मानता हूं। मेरा राष्ट्र तो हिंदुस्तानमें भी है पाकिस्तानमें भी है। मुक्ते कोई कहीं नृहीं रोक सकता। जिल्ला साहब रोकें। मैं कोई अलग प्रजा थोड़े ही वन गया हूं। जिल्ला साहब मुभे कैंद करें। मैं पासपोर्ट लेनेवाला नहीं हूं।

यही हिम्मत आपमें भी होनी चाहिए। हमारी माता—हिंदमाता जिसका भोडा लेकर हम घूमे हैं, कुर्बानी की है तो क्या हम आज यह मान में कि अब उस हिंदमानाका सिर कट गया है?

कांई ऐसी गलती न करे कि उर्द्को भूलकर हिंदी ही ले। जो चीज एक आदमी करेगा तो उस एकमेसे अनेक हो सकते हैं। मैं मर जाऊंगा तो भी हटनेवाला नहीं हूं। जैसा मेरा दिल कहता है वैसे ही श्राप बनें तो अच्छा है। हिंदगानाके लिए भी अच्छा है।

#### : 40 :

#### ३ जुलाई १६४७

भाइयो और बहना,

शाप लोगोंने धाजका भजन<sup>र</sup> तो सुन लिया । इसमें ऐसी बात है

<sup>&#</sup>x27;बाड़ । ''पानीमें मीन पियासी रे, मीहि सुन-सुन बाबे हाँसी ।"

कि पानीमें मछली रहे और प्यासी रहे यह बड़ी हॅमीकी बात है! हम ईश्वरकी दुनियामें पड़े हैं, पर उसे जानते नहीं। ऐसी भरमना पैदा हो जाय तो यह हॅसीकी ही बात है। ईश्वर तो हमारे पास पड़ा है। जैसे नाखून अंगुलीसे अलग नहीं है ऐसे ही ईश्वर भी अलग नहीं है। नाखून अलग होता है तब वेदना होती है, ऐसे ही ईश्वर अगर दूर रहेगा तो वेदना होगी ही।

श्राज हिंदुस्तानमें भी येदना फैल रही है। लेकिन यह सब शहरोंमें हैं। ७ लाख देहात तो शहरोंके इर्द-गिर्द नहीं रहते। हिंदु-स्तान तो १६०० मील लंबा और १५०० मील चौड़ा है। हिंदुस्तान-के दो टुकड़े हो गए तो नक्शा थोड़े ही बदल गया। वह तो जैमा आज है वैसा ही रहेगा। अगर हम सब यह बात मगक्त लें और भूल न जाएं तो सब कमाड़ा निपट जाता है।

(एक ब्राह्मणने गांधीजीको पत्र लिखते हुए पूछा था कि महाशय ! हमारा पढ़ने-लिखनेका पहला हक है मगर कालिजोंगें हमारे लड़कों-को स्थान नहीं मिलना, ग्राप इसपर कुछ कहिए। गांधीजीने इसका उत्तर देते हुए कहा) एक भाईने मुभे लिखा है कि ब्राह्मण तो ४० करोड़में एक मुट्ठीभर हैं। समुद्रमें विद्वन् हैं। इसलिए ग्रल्प-मत हैं।

मैं अगर अकेला हूं तो मैं भी अल्पमतमें हूं। लेकिन बिंदु अपने आपमें अल्पमनमें नहीं। जब वह पानीमे अलग हो जाता है तभी अल्पमतमें होता है और मूख जाता है। अगर वह साथ रहना है तो वह विंदु नहीं, समुद्र ही है। हिंदुओं के समुद्रमें ब्राह्मण अल्पमतमें कहां हैं? जितना बड़प्पन सबमें है वह उसमें भी है।

एक जमाना था कि ब्राह्मणके लड़के ही पढ़ने जाने थे। वह जमाने-मे पढ़ने आते थे, इसलिए जब नई चीज आई तो वह भी पढ़ने लगे। लेकिन अब तो ब्राह्मणेतर भी धिक्षां लेते हैं। तब ब्राह्मण या दूसरेका दिल यों क्यों कहे कि गेरे लड़केकी भरती क्यों नहीं होती? मैं तो दो-तीन दिनसे आपको हककी बान समभा रहा हूं। हक-जैसी कोई कोज नहीं है। अगर ब्राह्मण हकसे पढ़ने आना है तो मैं पूछूंगा कि यह कहांसे पैदा हुया? जन्मसे ब्राह्मणका हक है या किसी श्रीरका हक है, मैं नहीं मानता । वर्मके माथ कर्म करनेसे हक पैदा होता है। पापीको भी पाप-कर्मका फल भोगनेका हक है ऐसा श्राप मानते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि जिसने पुण्य-कर्म किया है उसे पुण्य-फलका हक हो जाता है।

ब्राह्मणका हक क्या है यह कोई मुक्तसे पूछे तो मैं कहूंगा कि वह ब्रह्मको जाने, यही उसका हक है। ब्राह्मणके तो दो ही धर्म हैं—एक तो ब्रह्मविद्याको जाने धौर दूसरे उसे जानकर दूसरोंको सिखाए। जो ब्राह्मण इस तरहसे धर्मका पालन करता है तो उसे जिंदा रहनेका हक हो जाता है।

पहले जब ब्राह्मण ऐसा होता था तो लोग उन्हें जिंदा रखने-के लिए मीधा आदि देते थे, और वे ब्राह्मण भी ऐसे थे कि जितना उन्हें चाहिए उतना ही लेते थे, बाकी वापस कर देते थे। ब्राह्मणका हक तो ब्रह्मविद्या सिखाना है। जब ऐसा हक है तो रोना क्या कि कालेजमें नहीं जा सकते। सब कालेजमें कहां जा सकते हैं? ७ लाख देहातोंमें रहनेवाले लड़के-लड़की कालेजमें कहां जा पाते हैं। वह तो नई तालीमसे ही मुमकिन है। पर आज मैं उसकी बात नहीं करता।

इसलिए में कहता हूं कि कोई अपनेको अल्पसंख्यक न माने। सब एक हैं। हमारे धर्ममें जो सबसे नीचा है उसे सबसे ऊंचा बताया गया है। इसलिए हम सब भंगी बन जायं, मेहतर बन जायं, तभी हम सबकी खैर है। ब्राह्मणके लिए भी खैर है, फिर उसके लिए कोई दुविधा पैदा होनेवाली नहीं है।

: X :

४ जुलाई १६४७

भाइयो और वहनो,

श्राज में श्रापलोगोंको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। कुछ

लोग मुफ्ते सुनाते हैं कि जो कुछ हो गया श्रोर हो रहा है श्रीर जो डॉभि-नियन स्टेटस हमें मिलने जा रहा है, क्या उसमेरी राम-राज्य पैटा हो जायगा? पुछनेवाले मुक्ते ताना दंते हे ग्रीर मुक्ते कवल करना पड़ता है कि मे ऐसा नहीं कह सकता कि इसमेंसे राम-राज्य पैदा होगा। मै सब चिह्न उसके विरुद्ध ही पाता हं। ग्रंग्रेजोंने हमारे देशके दो टकडे बनाए और पीछे उनके दो डोमीनियन स्टेटम भी बन जाते है। दोनों एक-दूसरेके दुश्मन बन गए, ऐसा मानकर जब वे चलते है तब उसमेसे राम-राज्य कैसे पैदा हो सकता हे ? डोमीनियन स्टेटराका मतलव अंग्रेजोंके भातहत तो नही, उनके साथ हमारा बराबरीका रिश्ता हो जाता है। वह करीब-करीब ग्राजादी-जैसा ही है, इसमें भुक्ते कोई शक नहीं है। परंतु ब्रिटिश कामनवेल्थमें बाकी जो डोमीनियने है, वे सब नो ऐसी है जिन्हें हम एक कबीलेके कह सकते है। हिंदस्तान तो एशियाका एक देश है। तब वह डोमीनियन कैसे रह सकता है ? थिंद दूनियामें जितने भी राज्य हैं. उन सबका एक डोमीनियन बनता तब तो बात दुसरी थी ग्रीर उसमेंने राम-राज्य भी पैदा हो जाता। मगर जो कुछ बना है उत्तमेंसे राम-राज्य या खदाई राज्य नहीं निकल सकता। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट-ने यह माना था कि वह ३० जुन १६४८ तक भारतीयोंके हाथोंमें सारी सत्ता सींप देगी। मगर भ्रव उसने ऐसा ठान लिया कि वह जितनी जल्द हिंदस्तानसे चली जाय उतना ही श्रच्छा है। मगर जल्दीसे छोड़कर जाय कैसे ? इसके लिए उन्होंने फैमला किया यदि डोमीनियन स्टेटस श्राज वे बना दें तो उसमें कोई खटका नहीं रहता, क्योंकि डोमीनियन बननेपर कुछ-न-कुछ ताल्लुक तो उनका रह ही जाता है।

मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एक कृंएके मंडककी तरह रहे । जैसे एक कृंएका मेंडक कहता है कि कृंएमें तो मेरा राज्य चलता है, बाहर चाहे कुछ होता रहे उसका मुभे पता नहीं । मगर हमारे यहां तो जवाहरलालजां तथा श्रन्थ नेता लोग यह कह चुके हैं कि हम किसीके दुश्मन बनकर नहीं

<sup>&#</sup>x27; ग्रौपनिबेशिक स्थराज्य ।

रहेंगे, श्रयांत् दुनियामें सबके दोस्त बन कर रहेंगे। उसमें श्रंग्रेज भी श्रा जाते हैं। तो क्या वे एक विश्व-संघ बनाना चाहते हैं? एशियाई सम्मेननमें गैने वहा था कि ऐस्म विश्व-संघ बन सकता है श्रार उपमें किसी मुल्कको श्रपने यहां फीज रखनेकी जरूरत नहीं एड़ेगो।

कुछ देग ग्राज श्रपने ग्रापको डेमोकेट कहने हैं। केपल कहनेसे ही वे डेमोकेट थोड़े ही बन जाते हैं। जहां तोक-राज्य होना है, वहां फोजकी क्या जरूरत? जहां फोजी राज्य होता हो वहां लीकिक या पंचायती राज्य हो नहीं सकता। फोजी राज्योंका कोई विश्व-संघ नहीं वन सकता। जापान ग्रीर जर्मनीकी फीजी हकूमतोंने श्रपनी सोस्ती बनाकर श्रन्य देशांको श्रपने साथ मिलानेकी चाल चली थी, मगर वह चाल श्रान्वर चली थोड़े ही। नतीजा यह कि ग्राज जिस जगहपर भी नजर डालना हं में श्राज राम-राज्यकी कोई निशानी नहीं पाता हं।

कुछ लोग मुक्त पूछ रहे है कि तृयनं २२ सालतक सत्य प्रौर प्रिहिसाका नाम निया। क्या उमीका यह नर्नाजा नहीं देखा जा रहा है कि ग्राज देशमें हर जगह छुरों और गोलियोसे मार-काट मची हुई है। इस नरहमें कोन कवनक यहां जिंदा रहेगा? इमपर मैं यह कहंगा कि याज जब इननी वे नैनी फैन रही है, नव वह ग्रहिमा नो नहीं हुई। तो क्या ३२ वर्षतक मेरा क्षूट गौर फरेकका राज चलता रहा? ३२ वर्षतक करोडों ग्रादिमयोंने जा मुक्त ग्रिहिमाकी तालीम ली, क्या वे एका-एक ग्राज क्रेडों ग्रादिमयोंने जो मुक्त ग्रिहिमाकी तालीम ली, क्या वे एका-एक ग्राज क्रेडोर हिमक बन गए? में तो यह कबून कर चुका हूं कि हमारी ग्रहिगा दुई जोंकी थी। मग्र सचाई तो यह है कि दुर्यलोंके ग्राथ श्रिहिमान क्री मेल वैठता ही नहीं। ग्रनः उसे ग्रहिमाकी वजाय निष्किंग प्रतिरोध कहना चाहिए। मगर मेंने जो ग्रहिमा चलाई थी वह दुर्वलोंकी नहीं थी, जब जि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलोंका होता है। उसमें सबलना नहीं श्राई थी। इसके ग्रलावा निष्क्रिय प्रतिरोध मिक्रय ग्री

¹ जनतंत्र ।

सगस्य प्रतिरोधकी तैयारी होती है। नतीजा यह हुआ कि लोगोंके दिलोंमें जो हिंसा भरी थी, वह एकाएक याहर निकल पड़ी।

निष्किय प्रतिरोध भी तो हमारा ग्रसफल नहीं हुन्ना। हगने भ्रपनीं भ्राजादी करीव-करीव प्राप्त कर ली। भ्राज जो हिंसा विखाई दे रही है, वह भी नामदोंकी हिंसा है। एक मर्दर्की हिंसा भी होती है। मान लीजिए, चार-पांच श्रादमी श्रपनी तलवारोंसे लड़ते-लड़ते मर जाते हैं। उसमें हिंसा जरूर है, परंतु वह मर्दोकी हिंसा है। जब दस-वारह हजार सशस्त्र ग्रादमी एक गांवके निहत्थे लोगोंपर हमला करके स्त्री-वच्चों-समेत उन्हें काट डालते हैं तो वह नामदोंकी हिंसा हुई। ग्रमरीकाका एटम वस एक तरफ और सारा जापान दूसरी तरफ। वह नामदोंकी ही हिंसा थी। मदोंकी ग्रहिंसा तो देखनेकी चीज होती है। उसी ग्रहिंसाको ही हिंसाथी। मदोंकी ग्रहिंसा तो देखनेकी चीज होती है। उसी ग्रहिंसाको चीहए। वह एक बड़ा खूबीदार हथियार है। यदि सबलोंकी ग्रहिंसाको लोगोंने जान लिया होता तो हालमें ही जो जान-मालका नाश हुग्रा वह कभी नहीं होता।

मगर आज तो बहुत बुरी हालत पड़ी है इस देगकी। हिंदुस्तान-जैमे मुल्कमें, जहां ३२ सालसे में सत्य श्रौर श्रहिसा सिखाता रहा हूं, कपड़ा ग्रौर श्रमाजका राशन करनेकी क्या ग्रावश्यकता थी यदि लोगों-का एक-दूसरेपर विश्वास होता। यदि हम दयानतदारीसे ग्रम खाएं ग्रौर कपड़ा पहनें तो हिंदुस्तानमें दुष्काल हो नहीं सकता। यदि सब लोग सचाईसे रहें ग्रीर अपने-आप ग्रपनी मदद करने लगें तो हमें सिविल सर्विसकी तरफ देखनंकी भी जरूरत नहो। स्वर्गीय मांटगूने तो सिविल सर्विसको लकड़ीका ढांचा कहा था। वे अपनेको जनताक सेवक नहीं मानते श्रीर न वे इस मतलबके लिए रखे जाते हैं। वे तो जैसे भी हो विदेशी राजको यहां बनाय रखनेके लिए होते हैं। वे केवल दफ्तरोंमें बैठे चपरासियोंके जरिए हुक्मनामे जारी करते रहते हैं। यदि ग्राप लोग स्वयं ग्रपनी टांगोंपर खड़े हो जाएं ग्रीर सिविल सर्विस-पर निर्भर रहना छोड़ दें तो फिर हमें यहां न तो किसी चीजका राग्रोंनंग चाहिए श्रौर न श्राजकलकी सिविल सर्विस चाहिए। मगर राजतन्त्र

चलानेके लिए सिविल निविश्वाी जरूरत तो रहेगी ही। यदि वे समयके साथ बदल जाएं ग्रोर जननाकी सेवा करनेके लिए तंत्र चलाएं तो वह तंत्र हो जाता है।

#### : 34:

# ५ जुलाई १९४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

भ्राज वाइसराय साहवकी पत्नी यहां भाई थीं। उनके भ्रानेका मरे ज्यालमें कोई सवय नहीं था। मैंने टेलीफोनपर उनको कह भी दिया था कि ग्राप यहां ग्रानेका क्यों कष्ट करती हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि जब आप हमारे पास इतनी दफा आ चुके तो मुक्ते भी आपके यहां आना ही चाहिए । मैंने कहा कि मैं तो अपने कामसे वाइसराय साहबके पास ग्राता था ग्रीर ग्राना चाहिए था। मगर वे न मानीं श्रीर श्राखिर श्राई। वे वडी सादगीसे रहनेवाली हैं श्रीर हमारे पास वैसे ही आकर बेठ गई जैसे हम यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने सब बातें दरयाक्त कीं। यह भी पूछा कि हमारा जीवन यहां कैसे बीतता है और हर चीजमें दिनचस्पी ली। मैंने बताया कि मैं तो यहां मेहतरोंके बीचमें रहता हं। परंतु मैने यह कहा कि मै तो एक मंदिरमें रहता हूं जो काफी स्वच्छ है और होना भी चाहिए। यदि श्रापको कुछ देखना है तो यहां पास ही भंगियोंकी एक बस्ती पड़ी है, उसे जाकर देख लें। उसे डाकर दूसरी वनवा सकनेका प्रधिकार तो ग्रापने छोड़ दिया भौर श्रच्छा किया । उन्होंने रसपूर्वक सब कुछ वहां जाकर देखा । मैं इसलिए उनके साथ नहीं गया कि लोगोंकी भीड़ वहां जमा हो जाती। इसके वाद वे हरिजन-निवास गई जहां-पर कि हरिजन लड़कोंको काम सिखाया जाता है। वहां तरे उनके खुश होने-जैसी चीज ही थी। वहां एक मंदिर ग्रीर स्तंभ भी बन चके हैं। सारांश यह कि वे वहांसे खश होकर लौटीं!

मेरा इरादा इस चिट्ठीका जियान आज देनेका नहीं था, परंत मैंने ऐसा महसूस किया कि मुभो उराको कलके लिए नहीं रोकना चाहिए। पंजाब-विभाजनको लेकर मिखांके बारेमें जो कुछ हुआ है, वह एक दर्दनाक बात है। हिंदु और मिखमें पहले कोई भेद नहीं था. मगर मेकालेने सिखोंका जो इतिहास निखा उत्तसे यह सारा जहर पैदा हुआ। चंकि वह एक बड़ा इतिहास-लेखक था, इसलिए उमकी यातको सबने स्वीकार कर लिया । सिखोंका जो गुरु-ग्रन्थ-साहब है वह सब हिंदु-शास्त्रोंके श्राधारपर वना है। सिख बहादूर तो हैं मगर छोटी तादादमें हैं । पंजाबके दो टुकड़े होनेसे वहां जो सिख रहते हैं उनके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। चिट्ठीमें लिखा है कि पूर्वी पंजाबमें जो सिख आ गए वे तो ठीक हैं, परंतु पश्चिमी पंजाबके सिखोंका नया होगा? यदि उनके साथ कुछ हुआ तो कांग्रेस कुछ मदद करेगी या नहीं ? मैं यही कहंगा कि जो बहादर होते हैं उनको किसी-की मददकी जरूरत नहीं होती। उन्हें केवल ईश्वरकी मदद होनी चाहिए। फिर श्राप ऐसा मानते ही क्यों हैं कि पश्चिमी पंजाबमें सिखोंके साथ कुछ होनेवाला है। यदि उनके साथ कुछ होगा भी तो क्या हिंदुस्तान-में जो इतने लोग पड़े हैं वे सब देखते ही रहेंगे ? इसलिए सिख भाइयों-को कोई फिन्न करनेकी जरूरत नहीं है।

जो विल पेग हो चुका है वह शीघ्रतासे कानून वन जायगा। उससे हिंदुम्तानमें दो डोमीनियन बन जायंगे, श्रयांत् विटिश कामनवेल्य- के दो नये मेम्बर वन गए। विलमें कुल २० कलमें हैं, जिनको मैंने पढ़ा हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें कोई फरेव है या अंग्रेजोंने उसमें ऐसी भाषा प्रयोग की है जिसका उल्टा-सीधा अर्थ निकलता हो। श्राज किसी अंग्रेजका हमें फंसानेका इरादा नहीं है। मगर जहर तो उस विलम्में हैं ही। उस जहरको हमने पी लिया और कांग्रेसने भी। अंग्रेजोंने डेढ़-सौ सालतक यहां हकूमत चलाई और अंग्रेगी राजने सियासी तौर-

<sup>&#</sup>x27;जिसका जिक्र धागेकी पंक्तियों में है। 'ब्रिटिश पार्लागेंटमें उप-स्थित भारतीय स्वाधीनता बिल। 'घाराएं। 'राजनैतिक।

पर यह मान लिया कि हिंदुस्तान एक मुल्क हैं। उन्होंने उसे एक मुल्क वनानेकी कोशिश की थौर उसमें वे सफल भी हुए। मुगल-राजने भी ऐनी कोशिश की थी, मगर उसे इतनी सफलता नहीं मिली।

इस मुल्कको एक बनाकर फिर उसे मिटा डालना कोई अच्छी बात नहीं थी। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने इरादतन ऐसा किया है। केबिनेट मिशनने भी हिंदुस्तानको एक मुल्क माना था और उसने अपनी दलीलें भी दी थीं। मगर आज वे सब दलीलें मिट गईं। दो आजाद और समान अधिकारवाले डोमीनियन पैदा करनेका जहर इस बिलमें मौजूद है। यह माना कि कांग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनोंने इस बिलपर रजामंदी दे दी थी, मगर कोई बुरी चीज स्वीकार करनेसे वह अच्छी थोड़े ही हो जाती है।

कायदे आजम जो कहते थे वही चीज आज वास्तवमें हो गई। उनकी पूरी-पूरी जीत हुई है, ऐसा कहनेमें मुक्ते कोई हुर्ज नहीं लगता। मेरी दृष्टिमें तो इस विलसे तीनोंकी परीक्षा हो जाती है, जिनमें श्रंग्रेज भी त्रा जाते हैं। डोमीनियन स्टेटस तो इससे बन जाता है मगर वह तो चार दिनकी वात है, या कुछ महीने कह सकते हैं। विधान-परिपद् जो विधान बनायगी उसपर गवर्नर जनरलको दस्तखत देना होगा । वह उसमें एक ग्रल्प-विराम भी नहीं बदल सकता । ऐसा ही पाकिस्तानकी विधान-सभामें होगा। विधान बनानेके बाद यदि दोनों अपनी आजादीकी घोषणा करें तो उनको कोई रोक नहीं सकता। दोनों करेंगे भी गही, ऐसा मैं मानता हं। मगर यह तो आगे-की बात है जिसे कोई भी ग्रभी निश्चित रूपसे नहीं कह सकता, परंतु यह तो साफ है ही कि हिंदुस्तानके दो टुकड़े किए गए ग्रीर दोनोंमें खुदमुख्तार डोमीनियन बने । इसके अलावा अंग्रेजोंने एक और वातमें भी अपनी परीक्षा करवा दी है । हिंदु-स्तानमें जितने देशी राज्य पड़े हैं वहां भी हकुमत हिंदुस्तान श्रथवा भारतीय संघकी होनी चाहिए । यह एक खतरा रह जाता है जिसे रखनेकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा मैं मानता हं।

पाकिस्तानवालोंको उनकी इच्छाके मुताबिक पाकिस्तान तो

मिल गया। जमीन उनको चाह थोड़ी मिली हा भगर हक तो बरावरीका गिल गया। कलनक जब पाकिस्तानके लिए लड़ाई लड़ी जा
रही थी, में पाकिस्तानको समभ ही नहीं पाया था। रामभमें नो
ग्राज भी नहीं ग्राता। पाकिस्तानका रंग-ढंग नो तब दिखाई देगा
जय उसकी विधान-सभा काथदे-कानून बना लेगी। मगर पाकिस्तानकी ग्रसली परीक्षा तो यह होगी कि वह ग्रपने यहां रहनेवाले
राष्ट्रवादी मुसलमानों, ईसाइयों, सिन्नों ग्रीर हिंदुग्रों ग्रादिके साथ
कैसा बरताव करते हैं। इसके ग्रलावा मुसलमानोंमें भी तो अनेक
फिरके हैं। शिया ग्रीर गुन्नी तो प्रसिद्ध हैं। ग्रीर भी कई फिरके हैं,
जिनके साथ देखते हैं, कैसा सलूब होता है। हिंदुग्रोंक साथ वे लड़ाई
करेंगे या दोस्तीके साथ चलेंगे? क्या वे ऐसा नो नहीं मान वैठेंगे
कि हम तो सरवार हैं ग्रीर वाकी सत्र गुलाम हैं? इन सबवा जवाव
उन्हें ग्रपनी विधान-सभामें देना होगा।

हिंदुस्तानको भी इस बितके जरिएमे यह परीक्षा देनी होगीं कि यहां जो मुसलमान हैं उनको वे भाई समफेंगे या दुक्मन? मेरे स्वयालमें तो सब धर्म एक ही हैं। वृक्षकी शाखाएं अलग-अलग होती हैं, परंतु मूल पेड़ एक ही होता है। मय मजहवोंमें एक ही ईवर है। यूरोपमें भी पहले इस तरहके मजहवी लड़ाई-फगड़े होते थे मगर अब बहां एक दूसरा वायुगंडन बन रहा है श्रीर लोग इन मजहवी फगड़ोंसे इतने तंग आ गए हैं कि वे अब ईव्वरतकको छोड़ते जा रहे हैं। जब दुनियाका यह रंग है तो क्या हिंदुस्तान ही पीछे पड़ा रहेगा?

ं जो लोग हिंदुस्तानको एक नेशन मानते हैं उनके यहां तो बहुमत ग्रीर ग्रन्थ-मतका सवाल ही पैदा नहीं होता । इस दृष्टिसे देखा जाय तो यह बिल सब पार्टियोंकी ग्रंतिम परीक्षाका साधन है। यदि हम सब ग्रपने इम्तहानमें सफल होते हैं तो हम इसे ईश्वरकी भेजी हुई भेंट मान सकते हैं ग्रीर ग्रगर समक्तते काम न लें तो बह फांसी बन जाती है।

### : ६0 :

### इ जलाई १६४७

भाइयो सीर बहुनी,

मेरा खयाल है कि कल नीमाप्रांतमें रेफरेंडम (जनमत लेनेका कार्य) शुरू होनेवाला है। मैं तो बादशाह खानको और उनके मब मिनिस्टरोंको सलाह दे चुका हूं कि उनके लोग किसी भी डिब्बेमें अपने मत न डालें।

(मंचपर बैठे हुए एक सज्जनने गांधीजीको याद दिलाई कि जनमत-संग्रहका कार्य ग्राज शुरू हो गया है। इसपर गांधीजीने कहा—) मुक्ते तो ऐसा खयाल रह गया था कि कल ७ ता० से शुरू होने-वाला है। कुछ भी हो, मैं तो यह कहने जा रहा हूं कि वे तो ग्रमन रखने-वाल हैं। मगर मुक्ते यह देखना है कि वह ग्रमन बुजदिलोंका है या वहादुरोंका। इस तरफ तो मैंन मंजूर कर लिया कि वह बुजदिलोंका ग्रमन था।

मैंने तो उनसे कह दिया कि वे अपना मत डिब्बेमें न डालें। लीगमे भी मैंने यही बान कही है। मगर वे डालें या न डालें। खुदाई खिदमतगारोंगे तो मैं यही कहूंगा कि यह आपसकी लड़ाई क्यों?

कल जो विल पेश किया गया है उसके मुतायिक हिंदुस्तानके दो ट्कड़े हो जायंगे—एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। अंग्रेजोंको दो टुकड़े करनेसे वया मनलव था? सारा हिंदुस्तान एक था मगर उसके साफ दो टुकड़े बना दिए गए। हम तीस सालसे जो लड़ाई चला रहे थे वह सारे हिंदुस्तानकी ग्राजादीके लिए थी। उसका नतीजा यह हुग्रा कि देशके दो टुकड़े हो गए। हमारा दिल टूट गया है, इसलिए हमारी जमीनके भी दो टुकड़े हो गए हैं। ३० वरसतक हमने शोर मचाया कि हम अपने देशका कब्जा ले लें। मैं अपने दिलसे पूछता हूं कि क्या इमीलिए तू कोशिश कर रहा था? मैं १७ बरसका था, तबसे मैं कोशिश करता रहा हूं। मगर क्या सारी लड़ाई इसीलिए थी कि ग्राखिरमें देशके दो टुकड़े हो जायं? तीस बरसकी लड़ाईका नतीजा क्या यह होना चाहिए था कि एक कैंपमें हिंदू, एकमें मुस्लिम हो जायं ग्रीर सिख किसीमें भी शामिल हो जायं?

देशके दुकड़े करनेके साथ-साथ हमारे लश्करके भी दो दुकड़े हो रहे हैं। यह वया हमारे आपसमें लड़नेके लिए? सारी कांग्रेसका इतिहास फौजके खिलाफ आदोलनसे भरा हुआ है। जबसे कांग्रेस बनी — श्रीर उस सगय दादाभाई नौरोजी, जो राष्ट्रके 'दादा' कहे जाते थे, ह्यूम, फीरोजशाह मेहता और तिलक भी मौजूद थे— उस वक्तसे ही उसकी मांग थी कि हिंदुस्तानमें तालीमका जो इंतजाम है उसपर सबसे कम खर्च किया जाता है। दूसरी ओर फौजपर इतना ज्यादा खर्च क्यों?

उस फौजकी तो पैवाइण इसलिए हुई थी कि ४० करोड़ हिंदुस्ता-नियोंको दबा दे। दूसरे, इस देशमें फ्रेंच थे और थोड़ी-सी जगहपर पोर्चुगीज भी थे। इधर एक क्लाइव साहब हो, उन्होंने सोचा, फ्रेंच सेटिलमेंट और पोर्चुगीज सेटिलमेंट कायम हो रहे हैं। उनके खतरेको बचानेके लिए और अपने-आपको कायम रखनेके लिए फीज तैयार की। उस तरफ अफगानिस्तानमें ट्राइब्ज (कबीले) हैं। यह भी डर था कि रूस हमलान करें। इन सब कारणोंसे यहां इतनी बड़ी फौज तैयार की गई थी।

इतनी बड़ी फौजके रहते हुए भी हम अंग्रेजोंके साथ निवट लिए।

मगर हमारी अहिंसा बहावुरीकी अहिंसा नहीं थी, वह बुजिबलोंकी
अहिंसा थी। मैंने पैसिव रेजिस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध)का रास्ता
बताया था। उसको अस्तियार करके हमने अंग्रेजोंके साथ हथियारोंकी तैयारी नहीं की। फिर भी अभी आर्मी (फौज) रह ही जाती है। यह
क्यों? यह आपके लिए सोचनेकी बात है। मेरे लिए दुःख और शर्मकी
बात है। मैं सोचता हूं, हमारी आंखोंमें खुशहाली क्यों नहीं है हम
आजाद हो गए हैं। हमारे देशके हुकड़े हो गए हैं। मगर यह
दुकड़े दोस्त बननेके लिए किए गए हैं या दुश्मन बननेके लिए?

हमारे थाजके तरीकोंका मतलब तो लक्कर बढ़ाना हो रहा है। दोनों ही बक्कर बढ़ायंगे। द्यार एक और बढ़ेगा तो दूसरी और भी बढ़ेगा। पाकिस्तानवाले कहेंगे कि हम हिंदुस्तानवालोंसे बचनेके लिए नक्कर बढ़ाते है, क्योंकि हम करोड़ों तो नहीं हैं। हिंदुस्तानवालें भी इसी तरहकी वातें कहेंगे। आखिर परिणाम लड़ाई आता है।

हम अपना पैसा तालीममें खर्च करेंगे, या दियासलाईमें, बारूद-में करोड़ों रुपये लगा देंगे ? फिर तोपोंमें और फिर बंदूकोंमें खर्च करेंगे ? और फिर अपने नौजवानोंको तालीम भी वही देंगे ?

पाकिस्तानने तो ध्रमनको नहीं माना। कहते हैं कि कुरानशरीफ-में ऐसा नहीं लिखा। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि भ्राप क्या करनेवाले हैं ? क्या भ्राप भी वही करेंगे ?

अगर हमें डोमीनियन स्टेटस (औपनिवेशिक स्वराज्य) मिलता है तो भी हमारे दो टुकड़े होते हैं। यदि हम आजाद होते हैं तो भी दो ही रहते हैं। मगर क्या हम लड़नेंके लिए अलग होते हैं? अंग्रेजोंने जो कुछ किया है उसमें मुभे अपने लिए संतोप या जानका कोई कारण मालूम नहीं होता। मुभे भविष्य बहुत ही मनहूस दिखलाई पड़ता है। उसे बताते हुए मैं कांपने लगता हूं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ते-लड़ते बार-बार एक दूसरेको शिकस्त दें तो इसमें कौन-सा रस है? सब जगह यदि ख्वारी-ही-ख्वारी हो तो इसे क्या मैं आजादी कहूं? मैं नहीं जानता। भगवान हमें अंभेरेसे उजालेमें ले जा।

'तमसो मा ज्योतिर्गमय।'

## : ६१ :

## ७ जुलाई १६४७

भाइयो ग्रौर वहनो,

कल शामको मैंने आप लोगोंको बताया था कि आनेवाली आजादी हमारे दिलोंमें खुशी क्यों नहीं पैदा कर रही है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर चाहें तो हम बुराईसे भलाई किसः नरह बना सकते हैं। जो हुआ गो हुआ। उसपर खयाल दौड़ाने- से या किसीको बुरा-भला कहनेसे कुछ बननेवाला नहीं। कानून-की भाषामें आजाबीके आनेमें अभी थोड़े दिन वाकी हैं। असलमें तो जब सब पक्षोंने बात मंजूर कर ली है तो वे उसपरसे वापस नहीं जा सकते। केवल भगवान ही हैं जो इन्सानकी तथ की हुंई बांतको उलट सकता है।

सबसे ग्रासान रास्ता मुसीबतसे निकलनेका ग्रव यह है कि कांग्रेस ग्रीर मुस्लिम लीग ग्रापसमें समभौता कर लें—विना वाइसरायके दखल या मददके। ऐसा करनेमें लीगको पहला कदम उठाना होगा। मेरा यह मतलब हर्राज नहीं है कि पाकिस्तानको मिटा दिया जाय। उसे तो एक पक्की बात ग्रीर बहसके बाहर समभाना चाहिए। लेकिन ग्रगर कांग्रेस ग्रीर लीगके ज्यादा-से-ज्यादा दस नुमायदे एक मिट्टीकी भोंपड़ीमें बैठें ग्रीर निक्चय करें कि हम यहांसे उठेंगे नहीं, जबतक कि हम समभौता न कर लें, नो मैं दाबेसे कहता हूं कि यह फैसला उस बिल या कानूनसे जो ग्राज ब्रिटेनकी पार्लामेंटके सामने पेश है ग्रीर जिसमे दो बराबरकी रियासनें, या दो डोमीनियन बन रहे हैं, हजार दर्जे बेहतर होगा।

अगर हिंदू और मुसलमान जो मेरे पास आते हैं या मुभे लिखते हैं, मुभे घोखा देनेकी कोशिश न कर रहे हों तो मुभे तो साफ यही नजर आता है कि बटवारेसे कोई भी खुश नहीं। उसे लाचार होकर स्वीकार किया जा रहा है।

पर यह 'श्रगर' का शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया है सो जरूर असंभव-सा लगता है। मुक्तसे कहा जा सकता है कि जब लीगने ब्रिटेन-से अपनी हकूमत कायम करवा ली है तो वह फिर अपने 'दुरमनों' के पास क्यों आए और किस तरह उनके साथ भाई-भाई और दोस्तों के जैसा समभौता करें?

एक दूसरा तरीका भी है। वह भी शायद उतना ही मुक्किल हो। फौजका बटवारा हो रहा है—उस फौजका जो आजतक एक रही, जिसका मकसद भी एक ही रहा—चाहे वह कुछ भी था। इस बटवारे-में तो हर एक देश-प्रेमीके दिलमें डर ही पैदा होगा। ये दो सेनाएं किसलिए बनाई जा रही हैं? इसलिए नहीं कि अपने मुल्कके दुश्मन-का सामना करें: बल्कि इस मतलवसे कि वे एक दूसरेसे लड़ें और दुनियाको दिखाएं कि हम लोग सिवा आपसमें लड़ने और एक-दूसरेको मार-मिटानेके और किसी कामके लायक ही नहीं।

मैंने यह भयानक चित्र श्रापके सामने जैसा है वैसा जान-बभकर खींचा है ताकि श्राप उसे पहचानें श्रीर उससे वचें । बचनेका तरीका तो लभानेवाला है ही, कम-से-कम मेरी नजरोंमें क्या हिंद जनता और वे सव लोग, जिन्होंने श्राजादीकी लड़ाईमें हिस्सा लिया, इस डरावनी त्मसवीरको समक्तकर ग्राज कसीटीपर परे उतरंगे ? क्या वे ग्राज कहनेको तैयार होंगे कि ग्रव उन्हें फीजकी जरूरत ही नहीं, या कम-से-कम यह प्रतिज्ञा ले लेंगे कि उसका उपयोग श्रपने मसलमान भाइयों-के खिलाफ कभी नहीं करेंगे, चाहे वे संघमें रहते हों या पाकिस्तानमें ? मेरी इस मांगके शायद एक ही मानी किए जायंगे: वह यह कि ऐसा करनेसे हिंदू जनता श्रीर उसके साथी ३० सालकी कमजोरीका एक सुंदर महाशक्ति बना सकोंगे। हो सकता है कि मेरा जो तरीका मसलेको हल करनेका है उसे श्राप मूर्खता समभें । जो भी हो. इतना तो मैं कहंगा कि ईश्वर इन्सानकी मूर्खताको दानापन या बुद्धि-मानी बना सकता है। और उसके हाथोंसे इतिहासमें ऐसा हुआ भी है। जो लोग फौजके खतरनाक बटवारेपर तुले हुए हैं ताकि भ्रापस-श्रापसमें लडें. इससे बचनेके लिए भी मेरी बताई हुई कोशिश करनी चाहिए।

## : ६२ :

### ८ जुलाई १६४७

भाइयो ग्रीर बहुनो,

मैं ग्राज ग्रापसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं १० मिनट देरसे ग्राया।

शाज मेरे पास इतना काम था और इतने लोग मिलने आए कि क्यांति नहीं मिली। आजकल में जो कुछ बोलता हूं सोच-विचारकर बोलता हूं। पहले कुछ नोट लिख लेता हूं और फिर उसे बोलता हूं। मैं आज लिखता ही रहा और उसके बाद हाथ-मुंह धोने गया, क्योंकि हाथ-मुंह तो बोना ही चाहिए न, और इसी बीच लड़कियां मुक्के कहने आई कि समय हो गया। किंतु मेंने सुना नहीं। इसीलिए आज कुछ देर हो गई।

ग्राज में कछ कठिन बात करना चाहता है। एक भाईने अंग्रेजीमें पत्र लिखा है। वह लिखते हैं—'भैं राष्ट्रभाषा नहीं जानता। इसलिए श्रंग्रेजीमें खत लिखता हं।" उन्होंने कहा है कि मैं तमिल जानता हं-श्रगर में तमिलमें कुछ लिखूंगा तो श्रापको पढ़नेमें कठिनाई होगी--श्राप तमिल कुछ जानते हैं तो भी कठिनाई होगी। आप जानते ही हैं कि में चाहता हूं कि जो भाई मुभ्रे चिट्ठी लिखें वे ग्रपनी भाषामें लिखें। अच्छा तो यह है कि वे उत्तरी भारतकी भाषा—हिंदी और उर्दुके बीचकी भाषा-राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानीमें लिखें। उस खतके लिखने-वालेने अपने खतमें अंग्रेजी लेखक वर्नार्ड शाकी कुछ पंक्तियोंको उदयत किया है। बर्नार्ड शा श्रंग्रेजोंको ऊंचा समभते हैं। श्रंग्रेज सम-भते हैं कि उनके-जैसा खुबसुरत कौन है। वे बहुत श्रच्छा मजाक करते हैं। कहते हैं कि अंग्रेज कुछ गलती नहीं करते। वे धर्मके लिए ही सव कुछ करते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेज धर्मके लिए लड़ाई करता है। लुट करता है तो भी वह धर्मके नामपर, क्योंकि किसीके पास अधिक पैसा क्यों रहे। हमें गुलाम बनाता है तो भी धर्मके नामपर-अच्छा वनाने-के लिए। राजाका खून करता है तो वह भी धर्मके लिए अर्थात् जनमत-के लिए। वे सब काम धर्मके नामपर करते हैं!

खत लिखनेवाला बर्नार्ड शाकी नकल करता है और इसीलिए मेरा भी मजाक करता है और कहता है कि अंग्रेज आजादीके लिए देशको दो हिस्सेमें बांट रहा है । सो श्रंग्रेज किस धर्मके नामपर हमें आजाद बना रहा है ? लेकिन ध्रंग्रेजको में जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, तब में कहूंगा कि अगर कोई इन्सान कुछ कहता है तब उसपर क्यों न विश्वास किया जाय, जवतक कि वह ठग न सावित हो ? अंग्रेज भारत इसलिए छोड़ रहे हे, बयों कि वे रामभते है कि श्रव पंसोका लाभ नहीं होगा। सियासी मामलेम भी वे हमें गुलाम बनाकर नहीं रख गकते, यह भी वे जान गए हैं।

पहली लड़ाईमें एक जगह मार्गल-ला लगाया था। प्रबक्षी लड़ाई-के दिनोंमें भी वेबल साहबते मारे हिंदुस्तानमें मार्शल-ला लगा दिया। लेकिन श्रव सब श्रंग्रेज जान गए हैं कि श्रव हिंदुस्तानको गुलाम नहीं रख मकते। हमने जब श्रहिंसात्मक श्रांदोलन किया तब वे जान गए कि श्रव ज्यादा पैसा नहीं निकाला जा सकता। श्रव देशको कब्जेमें रखने-के लिए श्रंग्रेजको ज्यादा खर्च ही करना पड़ंगा। इसीलिए वे जाना चाहने हैं।

देशको वचानेके प्रव भी दो तरीके हैं, जैमा मैने कल बताया। अब भी अंग्रेजोंके हाथमें है—अभी उनका बड़ा लश्कर पड़ा है। जबतक वह लश्कर नहीं चला जायगा तबतक नहीं कह मकते कि वे चले गए। अंग्रेज चाहें तो अब भी दुरुस्त कर सकते हैं।

श्रंग्रेज देशको टुकड़ा कर जाना चाहते हैं। अंग्रेज हिंदुस्तानमें यदि नियम रखकर वाकायदा सबको ठीक कर जाय तो इसका मतलब यह नहीं कि हैदराबाद कहे, हम आजाद होंगे—श्रावनकोर कहे, हम आजाद होंगे—श्रावनकोर कहे, हम आजाद होंगे—श्रावनकोर कहे, हम आजाद होंगे—जब ऐसा सब कोई आजाद हो जायगा तब हिंदुस्तानकी आजादी कहां गई। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हालकी कुछ वटनाओंसे लोगों-को अंग्रेजके इरादोंपर संदेह हो गया है किन् मैं इस तवतक वदमाशी नटीं कह सकना जयतक वदमाशी साबिन न हो जाय।

इतना नो ठीक है कि अंग्रेज रियासनों ने बारेमं उचित काम करने-में हिम्मतसे काम नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि अंग्रेज देशमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने छोड़ जाता है जिसमे देशमें कई भाग एक दूसरेसे अलग हो जायं और वे आपसमें लड़ते रहें तो इससे बढ़कर अंग्रेजोंकी आबरू-पर और कोई बब्बा नहीं लगेगा।

#### : ६३:

### ६ जुलाई १६४७

भाइयो ग्रीर बहुनो,

श्राजका भजन तो श्रापने सुना ही है। उसमे प्रेमकी सगाई सबसे वड़ी वात कही गई है। कृष्ण तो वादशाह था। जो कुछ करना चाहता था कर लेता था। उन्होंने सबका पूजन किया तभी वे दासानुदास कह-नाए। प्रेमके बदलेमें यदि हम श्रीहंसा शब्दका प्रयोग करें तो वही वात है। प्रेम कैसे पैदा कर सकते है यह दूसरी बात है।

आज आप लोग पूछेंगे कि मैं वाइसराय साहबके पास क्यों गया।
आजादी तो अभी मिली नहीं है। अभी तो दुरमनकी बात चलती है।
जिस दिन चाहे वह ट्राम बंद कर देता है, लूट लेता है और छुरा
भोंक देता है। आजादी सूर्य-जैसी है, लेकिन वह आ रही है, ऐसा मुफे
नहीं लगता। वाइसराय तो मुफे मित्र कहते हैं। मैं भला उनका
मित्र कैसे हो सकता हूं—मैं तो भंगीका मित्र हूं, गरीबोंका मित्र
हूं, लेकिन उनका कैरो ! वे तो बादनाह हैं, लेकिन वे मुफे मित्र
मानते है।

श्राज श्रापको कलके खतका दूसरा हिस्सा मुनाऊंगा। वह लिखता है कि सन् १६४०में मैंने ऐसा कहा था—उस समय मैंने लिखा था कि मैं सब जगह श्रहिंसाकी बू पाता हूं। वह लड़ाईका जमाना था। उस समय श्रहिंसाकी बू नहीं थी। वह पूछता है कि यदि उस समय हवामें खूनकी बदबू श्राती थी तो श्राज क्या निकलती हैं। उनको ऐसा पूछनेका हक है। श्राज हिंदुस्तानमें नियमबद्ध काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। दिलमें श्राता है तो कोई रेल रोकता है, कोई श्राग जगाता है, कोई लूटता है श्रीर कोई छुरा मौंक देता है। इसे श्रव्यवस्था कहते हैं। लोग पैसे खा जाते हैं। लोग बेशमें होकर श्रनुचित रास्तेसे पैसा कमाते हैं। देनेवाले चुपचाप दे भी देते हैं। कौन किसको कहे! लोगोंके दिलमें

<sup>&#</sup>x27;सबसे कंबी प्रेम सगाई'।

पैसा पैदा करनेकी धुन है, चाहे किसी ढंगसे हो । हवामें श्राजकल भूठ, हिंसा, निरस्कार ग्रीर ग्रविश्वास जोरोंसे फैला है।

इन सयके ऊपर क्या धाता है, ३ जूनकी बात। सवने—हिंदू, सिख व मुनलमानने—हिंदुस्तानका टुकड़ा करना मान लिया है। इसके बाद रोज अखबारमें क्या पाते हैं कि कई स्थानोंमें चोरी हो गई, लूट हो गई, आग लगा दी गई, हत्या कर दी गई, खंजर भोंक दिया—आदि। खत जिखनेवाला मुफे ताना देता है कि यही आपकी प्रेम-सगाई है। वह पूछता है कि आप सदा सत्यके पुजारी रहे, लेकिन अब वह कहां हैं? सब जगह फूठ-ही-फूठ हैं। कौन नीचा है कौन ऊंचा, यही सवाल हैं। सिहष्णुता कहां गई? यह सब जब नहीं है तब कहो तो कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं? आप, वाइसराय या और कोई? उनको ऐसा पूछनेका हक है। ३० वर्षमें कांग्रेसियोंने जो त्याग किया, कठिनाइयां सहीं, क्या आज उसका नतीजा देशका टुकड़ा करना हैं? आपका अमृतरूप स्वराज्य कहां गया? इसका वे जवाब मांगते हैं। आगे वह कहता है कि अगर इस जहरमेंसे अमृत पैदा करना है तो वह आगे ही कर सकते हैं।

इसके जवाबमें मैं तो कहूंगा कि यह बात सच्ची है कि देशमें बदबू ग्रा रही है। मैं कहूंगा कि में इसके लिए जिम्मेदार हूं। मैं ३० वर्षसे कहता ग्रा रहा हूं कि सत्य ग्रीर ग्रीहंसासे काम लो। यदि देश उसके ग्रनुसार चलता तो ग्राज ऐसा नतीजा नहीं होता। पेड़से ही उसका फल जाना जाता है।

यदि ग्रंग्रेज चला जाता है तो क्या उसके बाद नियम न रहे? इसके लिए मुफ्ते शर्मसे कहना पड़ना है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। जो लोग अभीतक कह रहे थे कि वे सत्याग्रह कर रहे थे उनके भी दिलमें था कि जब हथियार मिलेगा तब हथियारसे काम लेंगे। हमने पहले सत्याग्रहमे काम लिया, लेकिन अब नहीं दिखाई देता। जिस तरहके स्वराज्यकी कल्पना की जाती थी वह बहुत दूर है। हम आपसमें लड़ रहे हैं। मैं ऐसा देखना नहीं चाहता। मुल्तान, रावलपिंडी, गढ़मुक्ते- स्वर, बिहार और बंगालमें क्या हुआ? मैं सिपाही हूं। मैं इनके लिए आंसू नहीं बहाना चाहता और न मरना ही चाहता हूं।

ग्राज हम जो पागल बन गए हैं उससे न हिंदू जिंदा रह सकता है, न मुसलमान ग्रीर न सिख। तलवारके जरिए पैसा कमा सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं।

जब मैं ३० वर्षंके अनुभवके वाद कुछ नहीं बता सकूंगा तो उससे काम नहीं निपटता। तब हमें श्रव क्या करना चाहिए! हम सत्याग्रह करनेके लिए तैयार तो हैं, लेकिन श्रिहिंसाको ठीक रूपमें अपनानेमें हमारी ही नहीं संसारकी भलाई है। श्राज इन्सानियत-का तकाजा है कि अंग्रेज हम दोनोंमें दोस्ती करा दे—दो लक्करोंमें दोस्ती करा दे । मैं श्राका करता हूं कि इसके बिना श्रंग्रेजके जानेके लिए श्रभी जितना दिन बाकी है वह इसके लिए काफी है।

श्रीर रियासतका मसला पड़ा है। हम कहें कि टुकड़ा तो हो गया, श्रव क्या होगा। १५ श्रगस्त श्राखिरी दिन है। यह काफी समय है श्रीर इसके बीचमें सब कुछ हो सकता है। यदि १५ ग्रगस्ततक तय नहीं होगा श्रर्थान् दोनों दलोंमें समभौता नहीं होगा तो मुभे डर है कि बादमें भी वह तय नहीं होगा। श्रंग्रेजकी ताकत हमसे ज्यादा है। उसके पास बहुत बड़ी सैनिक शक्ति है। जो कहते हैं कि उनकी सैनिक शक्ति खत्म हो गई. वे गलतीपर हैं।

## : 48:

### १० जुलाई १६४७

भाइयो ग्रौर बहनो,

मुभसे हमेशा कई तरहके प्रश्न पूछे जाते हैं। म्राज भी कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न तो यह है कि म्राज पाकिरतान तो बन गया, तब हम लोग यूनियनमें पड़े हैं, उनका वर्म क्या हो जाता है? में कई बार इसपर बोल चुका हूं। मगर यह इतना पेचीदा मामला है कि किसी-न-किसी तरहसे सामने म्रा ही जाता है। या तो हिंदुस्तान श्रीर पाकिस्तान दोनों एक दूसरेके दुश्मन बन जाते हैं या ऐसा कहा कि दोनों बुश्मन वनकर बैठ गए हैं। मुस्लिम लीग तो कहाी ही है कि हिंदू और उनमें भी सवर्ण हिंदू हमारे दुश्मन हैं। तो किया हिंदू भी उनके दुश्मन वन जायं ? एक तरीका तो यह है कि यदि कोई एक-रूसरेको दुश्मन मानता है तो दूसरा भी उसकी अपना दुश्मन समर्के। मगर कम-से-कम मेरा वह रास्ता नहीं है। जब सारा जीवन में दूसरे रास्तेसे चलता रहा हूं तो अब में कैसे उसे छोड़ सकता हूं। यहां मेरा इम्तहान होनेवाला है। मेरी इंसानियत मुक्के यही सिखाती है कि सारी दुनिया मेरी दोस्त है। यदि वे लोग न मानें तो वे ही खोनेवाले हैं, मैं खोनेवाला नहीं। एक-दूसरेका गला काटनेमें किसीका भला होनेवाला नहीं है। वह तो जानवरके ममान है।

दोस्तीका मतलब किसीको किसी-न-किसी तरहसे राजी करना नहीं है। दोस्त कभी एक-दूसरेकी खुशामद नहीं करते। यदि कटु शब्द कहने हैं तो वह भी कहने होंगे। यह पूछा गया है कि जब आप खुशामद नहीं करते तो १६४४ में १८ दिनतक तेज धूपमें कायदे ग्राजमके घर जाकर क्या करते रहे? में वहां ग्रपना धर्म समभकर गया था, खुशामद करने नहीं। जो चीज में उन्हें देने गया था, वह यदि वे ले लेते तो आज इतनी खूरेजी न हुई होती और जो बेइन्तिहा जहर फैल गया है, वह नहीं होता। इसके अलावा इस देशमें कोई नीसरी ताकत नहीं रहती और पाकिस्तान वननेके बाद भी हिंदुस्तान एक बना रहता। वह मेरी जिन्ना साहबसे एक दोस्ताना बातचीत थी। खुशामदको ग्राज बहुत बुरे मानीमें लिया जाता है। जब जर्मनी और इंग्लैंड एक-दूसरेके विरोधी थे तब चेम्बरलेनने, जो कि उस समय इंग्लैंडके प्रधान मंत्री थे, हिटलरको संतोष देनेका तरीका श्रक्तियार किया। यह मेरी राय नहीं है मगर अंग्रेज लोग ऐसा कहते हैं कि यदि चेम्बरलेनने हिटलरको संतोष देनेका तरीका अख्तियार न किया होता तो दूसरी ही बात बनती। उसमें तो खुशामद श्रा जाती है। मगर में जब किसीको श्रपना दुश्मन मानता ही नहीं तब मैं इस मानीमें किसीकी खुशामद करनेवाला नहीं है।

मगर मेरे सामने सवाल यह है कि युनियनमें रहनेवाले हम लोग क्या करें? पाकिस्तानमें जो मंदिर और गुरुद्वारे मौजद हैं. क्या उन्हें वे वक्षांमे छठा देंगे या नष्ट कर देंगे ? मेरा दिल ता ऐसा नही कहता। क्या वे हिंदग्रींको मंदिरोंमें जानेगे रोक देंगे ? पाकिस्तान-के ये मानी हैं, ऐसा मै कबूल नहीं करता। श्राज ही तो मस्लिम लीग-के दौलताना साहबने कहा है कि 'पाकिस्तानमें हिंदू और सिख लोग श्रपने-श्रपने मजहबके मुताविक नहीं चल सकेंगे, यह बात तो इस्लामके दुश्मन ही कह सकते हैं ।' यदि वास्तवमें पाकिस्तानमें हिंदु श्रीर सिखको वही इन्साफ मिलेगा जो मुसलमानको मिलने-वाला है, तो मुक्त कोई शक नहीं कि इस्लामकी डेमोक्रेसी एक बहुत बलंद चीज है। यदि वे सबको एक ही आदमकी ग्रीलाद यानते हैं, तब फिर कैसे हो सकता है कि दूसरे मजहबके लोगोंको खदाकी इबादत करनेसे रोक दिया जाय ? दौलताना साहव ठीक कहते हैं, ऐसा मुभे लगता है। मैं तो पंजाब और सीमाप्रांतके हिदुओं और सिखोंसे कहंगा कि वे डरके मारे भागते न फिरें। सिखोंका मनहरी गुरुद्वारा तो श्रमतसरमें है, मगर ननकाना साहब कहां जायगा, जिसके लिए सिखोंने इतना त्याग किया था? वह तो पाकि स्तानमें ही रहेगा। हैदराबादमें कितने ही हिंदुग्रोंके मंदिर हैं। हैदराबाद पाकिस्तानमें जायगा यह तो मैं नहीं कह सकता। वहां तो ६५ फीसदी हिंदू हैं? यदि हिंदुओं को भी पाकिस्तानमें ले जायंगे तो फिर वह पाकिस्तानमें कहां रहा। मुसलमानोंकी सबसे बाला दर्जेंकी जुमा-मस्जिद भी यहां युनियनमें पड़ी है। क्या हम मुसलकानोंको उसमें नमाज पढनेसे मना कर देंगे? आगरामें उनका ताजमहल है और श्र शीगढ़में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। क्या वहां मुस्लिम युवक पढ़ना छोड देंगे ? यह तो ईश्वरकी मेहरबानी है कि पाकिस्तान बननेके बाद हमारा दकड़ा हमा ही नहीं है। क्या वे यहांसे जुमा मस्जिद उठा ले जायंगे या उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ? क्या एक और लड़ाई बाकी है ? कौन-सी जगह ऐसी है जहां मस्जिद श्रीर मंदिर न हों ? में जहां जाता हं वहीं ये सब मुक्ते मिलते हैं। तब,क्यों पंजाब, सरहद ग्रीर सिध-

से हिंदू लोग भागकर आते हैं? आखिर वे जायंगे कहां? उनमें आला दर्जेंकी बहादुरी होनी चाहिए। हमें उस वहादुरीकी जरूरत नहीं जो मकानोंको जलाने और मासूम बच्चोंको मार डालनेमें काम आती है। वह बहादुरी नहीं, हैवानियत है। हमारी जमीनके टुकड़े भले ही हो जायं, मगर हम दोनों जगह इन्सान होकर रहें, हैवान वनकर नहीं।

परंतु यदि सिंध या श्रौर जगहोंसे लोग डरके मारे श्रपने घर-वार छोड़कर यहां श्रा जाते हैं तो क्या हम उनको भगा दें? यदि हम ऐसा करें तो श्रपनेको हिंदुस्तानी किस मुंहसे कहेंगे। हम कैसे 'जय हिंद'का नारा लगायंगे? नेताजी किसके लिए लड़े थे? हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहें कोई दिल्लीका हो या गुजरातका। वे लोग हमारे मेहमान वनकर रहें। हम यह कहते हुए उनका स्वागत करें कि श्राइए, यह भी श्रापका मुल्क हैं शौर वह भी श्रापका मुल्क हैं। इस तरहसे उन्हें रखना चाहिए। यदि राष्ट्रीय मुसलमानोंको भी पाकिस्तान छोड़कर श्राना पड़ा तो वे भी यहां रहेंगे। हम हिंदुस्तानीकी हैसियतसे सब एक ही हैं। यदि यह नहीं बनता तो हिंदुस्तान बन नहीं सकता।

१५ श्रगस्त श्रानेमें ३५ दिन श्रौर पड़े हैं। हम श्रवतक हैवान बने रहे, मगर चाहें तो श्रव भी इन्सान वन सकते हैं। हम सवका इम्तहान हो रहा है। उसमें श्रंग्रेज भी शामिल हैं। नोग्राखालीसे मेरे पास तार श्राया है कि पाकिस्तान वन जानेके कारण वहांके पीड़ित हिंदुश्रोंको मुग्रावजा मिलनेकी संभावना नहीं रही। मुश्रावजा उन्हें क्यों नहीं दिया जाता ? पाकिस्तान वन जानेसे तो वहांकी गवर्नमेंटका श्रौर श्रिषक, उनकी रक्षा करनेका, धर्म हो गया। तारमें यह भी लिखा है कि जिन लोगोंने खून किया श्रौर जो श्राज हवालातोंमें बंद हैं, उनके छोड़ दिए जानेकी मंभावना है। मेरी उम्मीद है कि यह होनेवाला नहीं है। पाकिस्तानवालोंको तो यह सिद्ध करना चाहिए कि उनके यहां जो हिंदू रहते हैं उनका कुछ भी बुरा होनेवाला नहीं है। तब मैं कहूंगा कि हम १५ श्रगस्तको श्राजादीका दिन मनायंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह श्राजादी मेरी नहीं श्रौर मुक्ते उम्मीद है कि वह

आपकी भी नहीं होगी। श्रभी ३५ दिन वाकी पड़े हैं। हम चाहें तो इन ३५ दिनोमें बहुत कुछ हो सकता है। मैं केवल भारतीय स्वाधीनता विलसे ही ग्रपनी आजादी माननेवाला नहीं हूं।

## : ६५ :

### ११ जुलाई १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

हमने ईश्वरका नाम लेना तो छोड दिया, परंतु काम, कोघ ग्रीर मोह ग्रादि जो हमारे छः बुलंद शत्रु हैं, उनको हम प्रिय समक्तकर ग्रापने पास रखते हैं।

नोश्राखालीसे मेरे एक साथी लिखते हैं कि "जब तुम नोश्राखालीमें श्राए तब बड़ी लंबी-चांड़ी बात करते थे श्रीर 'करूंगा या मरूंगा'का प्रण किया था। यदि अब १५ श्रगस्तसे पहले यहां नहीं श्राश्रोगे तो तुम्हें पछताना होगा।" यह मैं कबूल करता हूं कि श्रगर मैं वहां १५ अगस्तसे पहले न पहुंचा तो मुक्ते पछताना ही होगा। मैं उन लोगों- के बीचमें रहना श्रीर उनके साथ खाता-पीता था। मैं यहां दिल्लीमें क्यों पड़ा हूं? मुक्ते बिहार या नोश्राखालीमें चले जाना चाहिए। यहां तो मैं बेहाल हूं। यदि मुक्तसे कोई पूछे कि मैंने यहां क्या किया तो मैं यही कह सकता हूं कि मैंने केवल हजामत की है, जो मैं खासी कर लेता हूं। नोश्राखालीमें मैं बेहाल नहीं रहता था। रोज पैदल चलता था, नए-नए देहातमें जाता श्रीर नए-नए श्रादिमयों—हिंदू श्रीर मुसलमान-दोनोंसे मिलता था। नोश्राखालीमें मैं कुछ काम करता था श्रीर विहारमें भी। मेरे भीतर आज श्रंगार जल रहा है। श्रगर में नोश्राखाली चला जाऊंगा तो वह नहीं जलेगा। अतः श्राप लोग प्रार्थना करें कि हे भगवान, त गांधीको जल्दीसे नोश्राखाली भेज दे।

<sup>&#</sup>x27; श्राजका भजन था : 'नाम जयन क्यों छोड़ दिया ?'

मेंने वहां जो प्रतिज्ञा की थी उसे छोड़ा नही हूँ। वहांगे में विहार चला गया, क्योंकि जहां नोशाखालीमें मिर्फ दो-चार सी ही श्रादमी मरे थे वहां विहारमें तो हजारीं घादमी गारे गए। इसलिए नीघा-खाली भीर विहार मेरे लिए एक-जैसे वन गए हैं। वहांसे जवाहर-नानजीने मुभ्ते वना निया श्रीर कृपलानीजीका भी तार गया। परंतु यहां श्राकर मैंने किया क्या? बहुतसे लोग मुक्तमे ऐसा भी कहते हैं कि तुम नोम्राखालीमें ही क्या करोगे? जब सब चीज हिंदस्तानमें तय हो जायगी तब नोम्राखालीमें भ्रपने-ग्राप तय हो जायगी। मगर मैंने तो इससे उलटा ही सीखा है। मेरे पिता यद्यपि विद्वान् नहीं थे, पर यह मुक्ते कबूल करना चाहिए, कि इतना तो मभे वचपनमें वह सिखा गए थे कि भूठ नहीं बोलना और डर लगने लगे तो रामका नाम ले लेना। 'यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे' ग्रथति जो पिडमें है वही ब्रह्मांडमें है, यह मुल मंत्र मुक्ते बचपन-हीसे मिल गया था। मेरी अनपढ़ और देहाती माताने भी मुक्ते यही सिखाया था कि तू जो भी करे अपनी श्रात्माकी प्रेरणासे कर, तुभे दुनियाकी क्या पड़ी ! दुनियाको देखनेवाला तो ईश्वर है। ग्रतः नोग्राखालीमें मैंने जो बचन दिया उसे मुक्ते प्राण देकर भी नहीं छोडना चाहिए।

# : ६६ :

# १२ जुलाई १६४७

भाइयो और वहनो,

मुफ्ते एक भाई लिखते हैं कि 'श्राज हमारे यहां जो हो रहा है वह बहुत बुरा है।' बुरा क्यों है, यह भी उन्होंने बताया है। वे कहते हैं कि 'जो लोग सत्याग्रह श्रांदोलनमें जेल गए वे समफते हैं कि उन्होंने बहुत भारी काम कर लिया, जिसकी वजहसे उनको प्रधान मंत्री या किसी प्रांत-का गवनैर या मिनिस्टर या उसका पार्लामेंट्री सेकेटरी तो बनाना ही चाहिए। उनके पास मोटरकार होनी चाहिए, क्योंकि वे समफते हैं कि यदि जेल चले गए तो हिंदुस्तानका लाखों करोड़ों रुपयेका काम उन्होंने कर दिया। मैं भी दो दफा जेल हो आया हूं और एक दफा तो यरवदा जेलमें आपके साथ भी था। परंतु मैं तो भिखारी ही रहा और किसीने मुक्तको पूछा तक नहीं।

मैं कहता हूं, यदि जेलमें कोई चला गया तो क्या वह हिंदुस्तान-पर मेहरबानी करने गया था? यदि यही सिलसिला रहा तो मुफ्ते डर लगता है कि कांग्रेसका नाम मिट जायगा। कांग्रेसमें जो लोग हैं उनको ऐसी बात स्वावमें भी नहीं सोचनी चाहिए । इस तरहसे तो कोई कांग्रेसी यह कहेगा कि चंकि वह जेल हो श्राया है इसलिए उसके लडके-की शादी हिंदस्तानकी सबसे अच्छी लड़कीके साथ होनी चाहिए या उसकी लडकीकी शादी हिंदस्तानके सबसे अच्छे युवकके साथ हो । जवाहरलाल-जी इमिर बड़े मंत्री या वाइस-प्रेसिडेंट नहीं बने कि वे जेल हो ग्राए हैं। यदि उनको ये पैसे न मिलें तो क्या वह भूखों मरनेवाले हैं? राजेंद्र बाबु तो पटना हाईकोर्टके चीफ जस्टिस होनेवाले थे। लेकिन उन्होंने स्वेच्छासे उसे लात मारकर फकीरकी तरह रहना पसंद किया। राजाजी भी जेल जानेके कारण मिनिस्टर नहीं बने। में यह नहीं कहता कि वे सब फरिश्ते हैं। वे भी हमारी तरह इंसान हैं और इंसान तो भूलोंकी गठरी होते हैं. फिर, सरकारी दपतरमें कितने श्रादमी समा सकते हैं? यह तो एक निकम्मी बात है जिसे शीघ्र ही भूल जाना चाहिए। हम इस बातका खयाल भी न करें कि हमें जेल जाने के बदलेमें कुछ मिले। जो भादमी भपना धर्म पालन करता है, धर्म ही उसका बदला है।

मुभसे पूछा गया है कि कायदे आजम जिना पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल बन गए और यहांका गवर्नर-जनरल वाइसराय बनकर बेठ गया, यह कहांका हिसाव है ? हिंदुस्तानकी आजादीकी लड़ाई तो कांग्रेसने लड़ी, मुस्लिम नीगने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया या ऐसा कहो कि कांग्रेसने जब भी सिबिल नाफ़र्मानी या सत्याग्रह किया, लीगने उसमें बिल्कुल सहयोग नहीं दिया, इसपर भी यदि कांग्रेसको हिंदुस्तानी गवर्नर-जनरल नहीं मिलता है तो यह कोई इंसाफकी बात नहीं हुई। इसका

मतलब यह हमा कि हम अंग्रेजोंकी खुशामद करेंगे तो आरामसे रहेंगे, नहीं तो मर जायंगे। मैं यह कहंगा कि जो चीज बनी है या जो चीज १५ ग्रगस्तको वा-कानन बननेवाली है, उसमें गवर्नर-जनरल चाहे ग्रंग्रेज हो. फ्रेंच हो, डच हो, काली चमडीवाला हिंदस्तानी हो, गौरवर्ण हो या हक्शी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरे हाथमें हो तो मेहतर वस्तीकी एक हरिजन लड़की गवर्नर-जनरल बनाकर बिठा दी जाय। ग्रत: माउंटबेटन यदि गवर्नर-जनरल बनते हैं तो वे हिंदुस्तानके खिदमत-गार या नौकर होकर ही बनते हैं। आप कह सकते हैं कि यह तो बच्चों-को फसलानेकी-सी बात हई। जो भाउंटबेटन इंग्लैंडके शाही घरानेसे संबंध रखते हैं वह क्या तुम्हारी नौकरी करनेवाले हैं, श्राप तो धोखा देते हैं! मुभ्रे आपको थोखा देकर माउंटबेटनसे कोई इनाम नहीं चाहिए। में तो भाजतक उनसे लड़ता भाया हं, तो भाज उनकी खशामद करनेकी मुक्ते क्या जरूरत पड़ी है ? श्राप शायद यह कहेंगे कि कांग्रेसी नेता उनके फसलावेमें था गए हैं। इसका मतलव यह हथा कि जवाहरलालजी, सरदार श्रीर राजाजी ऐसे पागल हैं कि श्रपना सब नूर गंवाकर बैठे हैं, वे खशामदी वन गए हैं। मैं वहांतक नहीं जा सकता। यह तो सही है कि मैं जो चाहता था वह नहीं बना और बहुत दफा मैं यह कंह भी चका हं। मगर मैं हर चीजका सीधा मतलब निकालता हं। हमलोग माउंटबैटनको गवर्नर-जनरल बनाते हैं, इसीलिए तो वह बनते हैं। यदि हम न चाहते तो वह नहीं बन सकते। परंतु जिना साहबने यह सोचा होगा कि सारी दुनिया कैसे मानेगी कि मैंने पाकिस्तान ले लिया, इस-लिए मैं क्यों न गवर्नर-जनरल बनं ! हमें इसपर ईर्ष्या क्या करना और गुस्सा भी क्या करना ! उनको गवर्नर-जनरल बनकर यह सारी दूनिया-को बताना है कि इस्लाम क्या चीज है। यह देखना है कि वह वहांके लादिम बनते हैं या बादशाह। यदि एक भी सिधी सिध छोड़कर चला ब्राएगा तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानके गवर्नर-जनरलपर होगी। उनको तो खलीफा घब्वकर या उमर और ग्रलीकी तरह सवके साथ इंसाफ करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि वे सब ग्रहिसक थे। मैं तो केवल उनकी वहादरी और शराफतकी वात कहता हूं।

श्रखबारोंसे मुभे माल्म हुत्रा कि पहले हिंदुस्तान श्रौर पाकिस्तान-दोनोंके लिए एक ही गवर्नर-जनरल रखना तय हम्रा था। मगर वादमें जिना साहब मुकर गए। तब कौन उन्हें पाकिस्तानका गवर्नर-जनरल बननेसे रोकनेवाला था ? मेरी निगाहमें उन्होंने ठीक नहीं किया। एक दफा जब उन्होंने कहा था तो माउंटबेटनको बनने देते ग्रीर पीछे यदि कोई गोलमाल होता तो उनको हटा देते। परंतु श्रव इस्लामकी परीक्षा जिना साहबकी मार्फत होनेवाली है। सारी दूनियाके सामने वे पाकिस्तान स्टेटके गवर्नर-जनरल बन रहे हैं। अतः पाकिस्तानकी खुबियां ही देखनेमें ग्रानी चाहिएं। कांग्रेस तो हमेशा श्रंग्रेजोंसे लड़ती आई है। जवाहरलालजी तो सीधे श्रादमी हैं, मगर सरदार तो हमेशा लड़नेवाले हैं। वे तो मेरे साथ लड़ते थे कि तू इनका एतबार करता है। जब वही इनके दावमें आ गए तो आपनी तथा हमारी बात ही पया है! जब वे यह कबल करते हैं कि वाइसराय गवर्नर-जनरल वनकर रहें तो हमें कदल करनेमें क्या संकोच है ? हम देखते हैं कि वे हिंदुस्तानके खादिम बनकर गवर्नर-जनरल हो रहे हैं या दगा देनेके लिए। एक नया अनुभव हमको मिलेगा। श्रतः इसमें दूरन्देशी है ग्रीर फिर हम कुछ खोते तो हैं ही नहीं। ग्राखिर डोमीनियन स्टेटस भी हमने उनके कहनेपर स्त्रीकार किया है। वे एक बहुत बड़े एडिमिरल हैं, बड़ी लड़ाई लड़नेवाले हैं। उनको हम रखें तो सही। यदि कोई बुराई निकली तो हम उनसे लड़ लेंगे।

जब में वाइसरायसे मिलने गया था तव उन्होंने मुभसे कहा कि जिस लड़केसे एलिजाबेथकी सगाई हुई वह मेरे लड़के-जैसा ही है, साका है, कल स्राप आशीर्वादके तीरपर कुछ शब्द लिखेंगे। सो परसों जब वाइस-रायकी लड़की यहां साई तब मैंने उसके हाथ मुवारकवादीका एक खत लिखकर भेज दिया। कितनी सादी लड़की है वह। प्रार्थनाके समय मैंने उसे कुर्सीपर बैठनेके लिए कहा, मगर कुर्सीपर न बैठकर वह हमारे साथ ही दरीपर बैठ गई। श्रीर फिर राजकुमारी अमृतकारने तो श्राज सुभे यह भी बताया कि जिस लड़कीकी सगाई हुई है वही इंग्लैंडकी रानी बनेगी, क्योंकि बादबाहके कोई लड़का नहीं है। वाइसरायके भी कोई लड़का नहीं है। बैर वाइसराय सगर बुरा होता तो मैं आशीर्वाद लिख-

कर वयों भेजता ? मैं उसे युरा नहीं मानता । उनकी जगह ग्रगर जवाहर-लालजी या मरदार पटेल गवर्नर-जनरल वनकर बैठ जाते तो उन्होंने बहुत खतरनाक काम किया होता । इसके ग्रलावा गवर्नर-जनरलके हाथमें किसी प्रकारकी सत्ता नहीं होगी । जवाहरलालजी या उनकी केबिनट जो कहेगी वही उसको करना होगा । उसको तो केवल ग्रपने दस्तखत देने होंगे।

मगर लार्ड माउंटवेटन एक बड़ा श्रादमी है और श्रंग्रेज शैतानियत ही कर सकते हैं, ऐसा हम लोगोंका ख्याल वन गया है। तो माउंटवेटनको भी अपनी शराफत और इन्साफ-पसंदीका सबूत देना होगा। श्रीर मुफे विश्वास है कि वह इन्साफ करनेके लिए ही यहां श्राया है।

मेरे पास इन दिनों काफी मुसलमान मिलने आते हैं। वे भी पाकिस्तानसे कांपते हैं। ईसाई, पारसी या दूसरे गैर मुसलमान डरें यह तो समक्रमें या सकता है, मगर मुसलमान क्यों डरें? वे कहते हैं कि हमें क्विसलिंग माना जाता है। पाकिस्तानमें हिंदुओं को जो तकलीफ होगी उससे ज्यादा हमें होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा कांग्रेसके साथ रहना शरियतसे गुनाह माना जायगा। इस्लामके ये मानी हैं, इसे मैं नहीं मानता। कांग्रेस यदि किसी मुसलमानको अपने साथ रखती है तो क्या गुनाह करती है? क्या मुसलमान कांग्रेसी बननेसे गुनहगार हो जाते हैं? क्या वे कलमा या नमाज नहीं पढ़ते? क्या अली भाइगों के जमाने के इस्लाममे आजका इस्लाम कुछ बदल गया है? राष्ट्रीय मुसलमानों को कैसे क्विसलिंग कहा जा सकता है? मुक्ते आशा है कि जिना साहब जहां गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे वहां इन मुसलमानों को भी पूरा संरक्षण देंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देशब्रोही ।

#### प्रार्थना-प्रवचन

### : ६७ :

### १३ जुलाई ४६४७

ऐसा समय एक-दो बार आया है जब मैं प्रार्थनामें ठीक वक्तपर नहीं पहुंच सका। आजका वक्त ऐसा ही था। मैंने बहुत कोशिश की कि सात बजेके पूर्व पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं वाइसरायसे मिलने चला गया था। मैं यहां पड़ा हूं तो कुछ बातें करनी ही पड़ती हैं। यहां बहुत बातें होती हैं इसिलए मेरे-जैसे आदमीको भी कुछ कहना होता हैं। यों तो मैं चार बजे ही चला गया था और आशा थी कि समयके पहले ही लीट आऊंगा। मगर दूसरे मित्र भी होते हैं, इसीलिए मैं वक्तपर नहीं आ सका। मगर मुक्ते यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि प्रार्थना ठीक समयपर शुरू कर दी गई है।

जिना साहबने एक प्रेस-कान्फ्रेंस की है। उसकी रिपोर्ट मेरे हाथमें धाई है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानमें जो अल्पमतवाले हैं उनको किसी किस्मकी तकलीफ नहीं होनेवाली है। उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जायगा जैसा कि मुसलमानोंके साथ। हिंदू मंदिरोंमें जा सकेंगे, सिख गुरुद्वारोंमें।

पर किसी एकके कहने मात्रसे वैसा हो नहीं जाता । आज भी खून-खराबी हो रही है, मकान जल रहे हैं और यह सब पाकिस्तानमें हो रहा है। यूनियनमें भी हो रहा है। यह कौन कर रहा है? क्या मुसल-मान ही कर रहे हैं? या हिंदू भी कर रहे हैं? मेरे पास दोनों प्रकारके खत आते हैं। लोग कहते हैं कि अब हम शांतिसे क्यों नहीं रह गाते? में जिना साहबसे पूछता हूं कि आपकी बात कब अमलमें आएगी? वह १५ अगस्तके बाद अमलमें आएगी या अभीसे? सिंघ तो पाकिस्तानका केंद्र-विंदु होगा। वहां मुस्लिम लीगका बहुत जोर है। जिना साहब पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल भी बन गए हैं। ऐसा होनेपर भी इंलैंडमें बादशाह तो है हीं। जबतक वह है तबतक जनताका कुछ-न-कुछ संबंध

१ इंडियन युनियन ।

गवर्नर-जनरलके मार्फत उसके साथ रह ही जाता है। गवर्नर-जनरलको हम बनाते हैं। जिना साहब पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल बने हैं। फिर भी वह वादगाहकं सामने जिम्मेदार तो रहते ही हैं। लीगके प्रेसीडेंट भी वे मिट नहीं जाते। उनकी हैसियन बढ़ जाती है। उन्हें सबको अदल इन्माफ देना चाहिए। निधियोंको सिंधसे क्यों जाना चाहिए? अगर एक भी सिधी वहांमे चला जाता है तो यह जिना साहबके लिए शर्मकी बात है कि वह गवर्नर-जनरल हैं और उनके रहते हुए अल्पमतवाले जा रहे हैं।

मुक्ते लगता है कि एक म्रादमी जो कहता है वह वैसा करता है या नहीं, इसीसे उसकी जांच होती है।

इसी तरह यूनियनसे भी मेरे पास खत त्राते हैं। युक्तप्रांतमें कुछ हुत्रा या नहीं, मुफे नहीं मालूम। मगर वहांके मुसलमान यह भय महसूस करते हैं कि वे इस प्रांतमें रह सकते हैं या नहीं। मैं पूछता हूं कि वहां के क्यों नहीं रह सकते ? जिम तरह मैं जिना साहबसे पूछता हूं उसी तरह युक्तप्रांत छौर बिहारसे भी पूछता हूं कि वहां मुसलमान रह सकते हैं या नहीं ?

ग्रंग्रेजोंसे तो हमें निजात (?) मिल गई। एक जमाना था जब वे हमें लड़ाते रहते थे। ग्रव वह जमाना चला गया। ग्रव उनको हमें लड़ानेका मौका नहीं रहा।

युवनप्रांतके मुसलमानोंको नौकरीके अनुपातके प्रतिशतके वारेमें शिकायत है। वे कहते हैं कि 'अबतक जहां ६० श्रौर ७० प्रतिशत सरकारी नौकरियां उनके हाथमें थीं वहां अब श्राबादीके हिसावसे १४ प्रतिशत ही देनेका निर्णय किया गया है।' मेरा दिल तो इसकी शिकायत नहीं कर सकता। सरकारी नौकरियां कितने लोगोंको मिल सकती हैं? उनसे हमारा क्या भला होनेवाला है? श्रौर फिर, वहां तो हम खिदमतके लिए जाते हैं, अपना भला करनेके लिए नहीं? श्रवतक जो कुछ होता रहा है वही होता रहे तो यह कोई न्याय न होगा। यदि डाक्टर श्रौर

१ पक्षपातरहित ।

वकील अवतक लोगोंको लूटते रहे हैं तो क्या आगे भी वे लूटते ही रहेंगे?

इसी तरह कोई पूछ मकता है कि हमें स्रवतक जो परसेंटंज मिला हुमा था वह रहेगा या नहीं? मैं कहूंगा कि वह किसने दिया था? कैसे दिया था? यदि हरिजन कहें कि सरकारने हमें इतना दिया था. वह कायम रहना चाहिए, तो मैं पूछ समता हूं कि सरकारने तुम्हें वह क्यों दिया था? कांग्रेस सरकारसे नड़ती थी, सरकारने तुम्हें वह क्यों दिया था? कांग्रेस सरकारसे नड़ती थी, सरकारने कांग्रेसमें लड़नेवालोंको रिश्वत दी। उसे उनकी खुशामद करनेकी जरूरत थी। अब हमारी हकूमत होगी। हमारी सरकार किसीकी खुशामद क्यों करे? हमारे लिए तो यह जरूरी है कि हम अछूनपन मिटा दें। सरकारकी हिम्मत थी कि कानून बनाकर सब मंदिर खोल दे? मगर जब मैं देखता हूं कि मद्रासमें एकके बाद एक मंदिर खुलता जाता है, वहांके बड़े-बड़े श्रीर पुराने मंदिर हरिजनोंके लिए खुल गए हैं, तो मेरा पेट (?) भर जाता है। धर्मकी रक्षा ऐसे ही हो सकती है। इसी तरह ईसाइयों श्रीर पारिसयोंकी बात है।

हमारी हकूमतका काम तो जो मिस्कीन हैं, जाहिल हैं, उन्हें ऊपर लाना होगा। यदि वह हरिजनोंके लिए, गृद्धों प्रादिके लिए कुछ करती है तो ब्राह्मणको शिकायत क्यों होनी चाहिए ? हां, ग्रगर कोई कहे कि ब्राह्मणोंको कोड़े लगाए जायं, उनका श्रपमान किया जाय, तो मैं कहूंगा कि ऐसा क्यों, वह भी जो बुरा है।

मुसलमानोंकी भ्रोरसे या यूनियनकी भ्रोरसे मैं जो कुछ कह सकता हूं वह यही है कि सबको भ्रदल इन्साफ मिले। अगर ऐसा हो तो फिर यहनेको कुछ नहीं रहेगा। फिर देशके टुकड़े होनेका दुःख नहीं रहेगा।

देशके टुकड़े होनेके बारेमें लोग कहते हैं कि आज तो हिसाब हो गया—सेनाका हिसाब हो गया, नौ-सेनाका हिसाव हो गया। मैं कहता हूं कि हमारी ताकत कम हो गई। बाहरके लोग कहेंगे कि हिंदुस्तानके पास नौ-सेना कहां हैं ? अपने गतलबके लिए वे दोमेंसे किसी एक हिस्सेको

<sup>&#</sup>x27; प्रतिशत ।

मिलाएंगे और यह मेनाका बटवारा हमेशाके लिए गृह-युद्धका कारण बन जायगा।

पर मुभे आशा है कि पाकिस्तान धौर शेप भारतमें मैत्रीका भाव रहेगा। दोनोंमें ग्रल्पसंख्यकोंके प्रति न्यायका व्यवहार होना चाहिए। यदि यूनियनमें केवल हिंदू ही रह सकेंगे तो यह पक्षपात होगा। इसी तरह यदि पाकिस्तानमें सिर्फ मुसलमान ही रह सकेंगे तो वह भी पक्षपात होगा।

यद्यपि हमने प्रहिंसाका सबक नहीं सीखा तो भी हमें अपनी तीस बरसोंकी कोशिशसे यह सीख लेना चाहिए कि हम किसीके दास नहीं बनेंगे। ऐसा हम प्रहिंसासे करें, चाह हिंसासे। ग्रहिंसाका नाम तो मैंने छोड़ दिया। फिर भी, अगर हमारे पास बल आ गया तो हम किसीकी सलामी नहीं करेंगे। यही मैं बिहारसे कहता आया हूं। लोग कहते हैं कि हमें तलवार दो, बंदूक दो। मैं कहता हूं, तलवार और बंदूक क्यों मांगते हो? कहो, हम नहीं मुकेंगे। ऐसा ही मैंने नोआखालीमें भी कहा है।

ग्रगर मुसलमानों ग्रौर हिंदुश्रोंके दिलमें तीस बरसोंकी कोशिशसे यह ग्रा गया है कि हम किसीकी गुलामी नहीं करेंगे तो मेरे लिए इतना बस है। ग्रगर तीस बरसमें हमने इतना सीख लिया है, तो वह हिसासे हो या ग्रहिंस से मुक्ते इसकी परवाह नहीं। हां, ग्रगर मुक्तसे सीखने ग्राग्रोगे तो में कहंगा कि यह ग्रहिंसासे ही हो सकता है। एक श्रकेला ग्रादमी भगर दुनियाका सामना करने चले तो वह श्रहिंसासे ही कर सकता है। ग्रहिंसाके साथ ईश्वर होता है, उसके सामने तलवार टूट जायगी।

# : ६८ :

१४ जुलाई १६४७

भाइयो और बहनो,

कहा जाता है कि मेरे भाषण आजकल निराशा पैदा करनेवाले होते हैं।

युछ लोग तो कहते हैं कि मुफे विलकुल वोलना ही नहीं चाहिए। लोगोंके ऐसा कहनेसे मुफे एक चित्रकारकी कहानी याद द्यानी है। उसने ग्रपना चित्र एक दुकानमें रखा श्रीर नृक्ताचीनी करनेवालोंको दावत दी कि वे जहां-जहां भी उसमें गलतियां पाएं वहां-वहां निजान लगा दें। नतीजा यह हुत्रा कि वह तस्वीर तो रही नहीं, एक धब्बा-सा हो गया। चित्रकारका मतलव यह था कि लोगोंको दिखाए कि हरेकको खुश करना नामुमिकन है; श्रीर उसे खुद तसल्ली हो गई कि उसने एक श्रम्छा चित्र खींचा था। उसका तो काम ही था कि वह अपने मनके पसंदकी श्रीर अपनी लियाकतके मुताबिक एक तस्वीर बनाए। मेरा भी वही हाल है। मैं केवल बोलनेके लिए कभी नहीं बोलता। मैं सिर्फ यह समक्रकर बोलता हूं कि मेरे पास लोगोंके लिए देनेके लायक संदेशा है।

यह सच है कि आज मेरे श्रीर मेरे घने दोस्तोंमं कुछ मतमेद है। बाज बातें जो उन्होंने कीं या कर रहे हैं, उनसे मैं सहमत नहीं। लेकिन दिल्लीमें रहकर मेरे लिए मौजूदा हालातपर श्रपनी राय न देना श्रसंभव है। श्रीर असलमें मतभेद क्या है ? श्रमर आप छानबीन करें तो आपको पता चलेगा कि मतभेदकी जड़ एक ही है। श्रीहंसा मेरा धर्म है, कांग्रेसका धर्म कभी नहीं रहा। कांग्रेसने तो उसे केंबल नीतिक रूपमें स्वीकार किया था। नीति उसी वक्ततक धर्म रह सकती है जबतक कि उसे चलाया जाय। उसके बाद नहीं। कांग्रेसको पूरा श्रीधकार है कि जिस वक्त जरूरत न रहे उसी वक्त नीतिको वदल ले। धर्मकी श्रीर बात होती है। वह तो श्रमर है। वह कभी बदल नहीं सकता।

कांग्रेसके विधानमें नीति तो वही रखी गई है, लेकिन कांग्रेसवालोंके ग्रमलनें नीतिको बदल दिया है। कानूनके शास्त्री भले उसपर नुक्ता-चीनी करें, लेकिन ग्राप और हम ऐसा नहीं कर सकते और न करना चाहिए। शाजके कांग्रेसी वयों न श्रपनी नीतिको बदलें? कानूनकी बात हो ही जायगी। ग्रीर यह बात भी समभनें लायक है कि कांग्रेसकें विधानमें 'शांति'का शब्द इस्तेमाल किया गया है, 'ग्रीहंसा'का नहीं।

१६३४में जब कांग्रेसकी बैठक बंबईमें हुई थी तो मैंने बहुत कोशिश की कि 'अहिसात्मक' शब्द 'शांतिमय'की जगह ले, लेकिन में असफल रहा।

इमलिए अगर कोई चाहे तो 'शांति'के मानी अहिंमासे बुछ कम निकाल सम्मता है। में खुद तो कोई फर्क नहीं पाता। लेकिन मेरी रायसे यहां कोई मननव नहीं। फर्क ई या नहीं यह फैसला विद्वानोंको करना पड़ेगा। आपको शीर मुक्ते तो इतना ही समभ लेना चाहिए कि कांग्रेसका अमल आज हींगा अहिंमात्मक नहीं है। अगर 'अहिंमा' कांग्रेसका धर्म होता तो किम नरह फीजको सहायना देती, जैमा आज हो रहा है। फीज अगर चाहे तो जनताको लाकर फीजी-राज भी कायम कर मकेगी। क्या मैं यह प्राचा विलक्ष्म ही छोड़ दं कि जनता मेरी वात कभी भी नहीं सुनेगी? और अगर न सुनना चाहे तो फिर मेरे ऊपर जो नुक्ताचीनी करते हैं उनका क्या विगड़ता है; और वे मुक्ते बोलनेमें क्यों रोकें?

मुक्ते एक बात स्पष्ट करनी च। हिए सी यह कि मैंने साफ-साफ कह दिया और मान भी लिया है कि पिछले तीस साल जो लटाई हमने की वह ग्रहिंमाके बनपर नहीं थी। यह तो सिर्फ मंद विरोध था श्रीर ऐसा विरोध कमजोरोंका हथियार है। उसे वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो श्रहिसाका उपयोग जानते नहीं, यह नहीं कि ग्रहिसाका उपयोग करना चाहते नहीं। अगर हममें श्रहिसात्मक लड़ाई करनेकी बहादरी होती-श्रीर उसके लिए वीरोंकी वहादूरी चाहिए-तो हम दुनियाके सामने श्राज श्राजाद हिंदका एक श्रीर ही चित्र दिखा सकते। लेकिन श्राज तो हम दो टुकड़ेका हिंद बना रहे हैं, एक ऐसा देश, जहां भाई-भाई श्रापसमें लड़ रहे हैं और एक-दूसरेपर जरा भी विश्वास नहीं रखते। ऐसा होनेके कारण हम खुराक और कपड़ेकी कमीपर काफी ध्यान नहीं दे पाते ग्रीर उन करोड़ों गरीबोंको कुछ नहीं दिखा सकते-वे गरीब जिनका एक भगवान ही उनके सामने रोजकी जरूरतोंकी शक्लमें नजर माता है--जिनका लड़ाई-भगड़ोंसे क्या वास्ता, सिवा सिनेमाकी तस्वीरोंके. कि जिनसे एक-दूसरेको मारनेकी तदबीरके अलावा वे श्रीर क्या सीख सकते हैं?

# : 48 :

# १५ जुलाई १६४७

भाइयो और वहनो,

मैंने कुछ दिन हुए तामिलनाड ग्रौर भलाबारके गंदिरोंके यारेमें कहा था, जो हरिजनोंके लिए खोले गए थे, ग्रौर खासतौरसे रामेश्वरम्के मंदिरका उल्लंख किया था। वह एक वहुन वड़ा मंदिर है ग्रौर उसके बारेमें वहां काफी वहम भरा हुआ था। उनका ख्याल था कि हरिजनोंके ग्रंदर जानेमे मंदिर ग्रपवित्र हो जायगा। परंतु आजके एक खनमें मुक्तसे कहा गया है कि मैंने ग्रांध्र देशके तिरुपति मंदिरका नाम नहीं लिया जो वहुत विशाल ग्रीर प्राचीन मंदिर है। उसमें यह भी लिखा है कि यदि में ग्रपनी गलनी दुक्त कर दूंतो ग्रांध्र देशके लोगोंको बहुत संतोष मिलेगा। मैं तो इस मंदिरकी भहिमा वरावर जानता था, परंतु मेरी दृष्टिमें तामिलनाड ग्रीर ग्रांध्र जुदा-जुदा सूबे नहीं हैं। भ्राज तो कुछ ग्राबहवा ही ऐसी विगड़ गई है कि सब ग्रलग-ग्रलग रहना चाहते हैं। तो भी मुक्ते ग्रच्छा लगा कि मैं ग्रपनी गलतीको दुक्त कर लुं।

ग्रभी कुछ बंगाली भाई मिलने घाए हैं। वे कहने हैं कि पिक्चमी बंगालके जुदा हो जानेसे पूर्वी बंगालके हिंहु ग्रांके दिलमें ऐसा लगता है कि पिक्चमी बंगालके हिंदू ग्रब उनकों भूल जायंगे। यदि ऐसा हुआ तो मुक्तको वड़ा दर्द होगा। ग्रगर इस तरहने हिंदू हिंदूको ग्रौर मुसलमान मुसलमानको भूल जायं तो सब गोलमाल हो जायगा। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हिंदुस्तानी हैं ग्रौर हिंदुस्तानके रहनेवाले हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। मजहब या धर्म तो निजी बात है। मैं ईश्वरको पूजना चाहता हूं, उससे दुनियाकी कौन ताकत मुक्ते रोक सकती है। परंतु गिद मुसलमान, पारसी, हिंदू ग्रौर ईसाई ग्रादि सब ग्रपनेको ग्रलग-ग्रलग मानने लगें तो पीछे हिंदुस्तान रहा कहां? मैं तो कबूल करूंगा कि बंगालके हिस्से ही क्या करने थे। में बंगाली मुसलमानोंमें रहा हूं। नोग्राखालीमें मैं उनके बीच पैदल चूमता था। मैंने वहां सबके दिलोंमें मोहम्बत पाई है। हिंदुओंको मुसलमानोंसे डरना क्या था? जो मूर्वता श्रौर दीवाना-

पन आ गया, वह क्या हमेशा थोड़े ही रहनेवाला है। मेरी समक्षमें तो पूर्वी वंगालके हिंदुओं के साथ बुरा हानेवाला नहीं है। मगर बहुत-सी बातें न चाहते हुए भी हुई और हो रही हैं। वंगालके टुकड़े हुए और हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान भी बन गए। परंतु जो चीज हो गई उसे बर्दाश्त करके आगे बढ़ना चाहिए और पीछे उसे दुहस्त कर लेना चाहिए। पिन्चमी और पूर्वी वंगालके हिंदू-गुसलमान एक साथ रहे और एक भाषा बोलते हैं। अतः हिंदुओं का वहां कोई बिगाड़नेवाला नहीं है। यदि वहां का हिंदू भी मुसलमानको अपना दोस्त माने तो क्या पूर्वी वंगालके मुसलमान उनको मारते ही रहेंगे? जब एक भी हिंदू मुसलमानको अपना दुहमन नहीं मानेगा तो फिर वे सब दोस्त ही रहनेवाले हैं, इसमें मुफ्ते कोई शक नहीं है।

उन्होंने यह भी पछा है कि क्या बंगालप्रांतीय कांग्रेस-कमेटी मिट जायगी, क्योंकि उसके भी तो दो टुकड़े हो गए। मेरी दृष्टिसे तो वंगाल-प्रांतीय कांग्रेस-कमेटीके हिसाबसे वंगालके टुकड़े नहीं हुए। जैसी वह श्राज है, वैसी ही रहनी चाहिए। वह हक्मतके कानुनसे बाहर है। श्रगर वह अपने टकडे कर लेती है तो मैं कहंगा कि पश्चिमी बंगालने बेबफाई की है। ब्राज कांग्रेसकी रचना इस तरहकी है कि देहातमें कांग्रेस-कमेटी होती है, फिर मंडलगें, उसके वाद जिलेमें, सुबेमें ग्रौर सबसे ऊपर ग्रखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी है। ऐसा हमारा सिलसिला है। ग्रतः कांग्रेस-कमेटी पर्वी बंगालमें होगी श्रीर पश्चिमी बंगालमें भी। वे दोनों मिलकर वंगालप्रांतीय कांग्रेस-कमेटी वनाएंगे। कांग्रेस-मुमलमान, ईसाई ग्रीर पारसी ग्रादि सबकी है। उसमें ग्रागे भी कोई फर्क नहीं पडना चाहिए। इन वंगाली भाइयोंने यह भी पछा है कि क्या पूर्वी बंगाल बिलकुल भिखारी बन गया है कि उसके मंत्री भी पश्चिमी बंगालसे ग्राएं। यह सी उनके लिए और भी हितकर होना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्वी और पश्चिमी वंगालमें संबंध बरावर बना रहता है। यह माना कि पूर्वी बंगालमें मुसल-मान काफी पड़े हैं, परंतु यह कैसे भान लिया जाय कि सारे मसलमान गंदे हैं। विहारमें कितने ही मुसलमान मारे गए, परंतु तो भी मैं कह सकता हूं कि वहां लाखों हिंदू गंदे बिल्कुल नहीं बने। कुछ लोगोंकी गंदगीकी वजहते सारी कौमको गंदा बताना बिल्कुल गलत है। इसका मतलब तो

यह है कि हमारे ग्रंदर स्वयं गंदगी है। हम नापाक ग्रीर बुजिदल बन गए हैं। हमारे ग्रंदर ग्रहिंसाकी चहादुरी नहीं है। वह बहादुरी केवल गरनेका इत्म सिखाती है, मारनेका नहीं। दुनियामें बड़े-बड़े लश्कर पड़े हैं, मगर फिर भी सारी दुनियाकी ग्राबादीको देखते हुए ये लश्कर मुट्ठी-भर हैं। एक ऐसा सिलसिला-सा बंध गया है कि जिससे हमारी ग्रांख हमेशा टेढ़ा ही देखती है। जब भी कुछ हो जाता है, हम फौज भेजनेकी ही मांग करते हैं। नोग्राखाली, बिहार, पंजाब ग्रौर सीमाप्रांत सब जगहोंसे यही मांग ग्राई कि फौज भेजो तो हमारी रक्षा होगी। परंतु जो बहादुर हो सकते हैं, वे ऐसा क्यो कहें?

#### : 190 :

### १६ जुलाई ११.४७

भाइयो और बहनो,

ग्राजका जो भजन था वह मैंने बचपनमें ही, जब कि मैं ग्रंग्रेजी हाई-स्कूलमें चला गया था, तब पढ़ लिया था। वह 'वालिभन्न' नामक पुस्तककी प्रार्थना-मालामें ग्रा गया था। भजन ग्रच्छा ग्रीर मीठा है ग्रीर वात भी सच्ची है कि हम ग्रपने शरीरकी फिक क्यों करें? वह ग्राज है ग्रीर कल चला जायगा। या तो जल जायगा या कबनें चला जायगा; राख हो जायगा या मिट्टीमें मिल जायगा, पर बात एक ही है। यदि पानीमें फेंका गया तो जीव-जंतु खा जाएंगे। मतलब यह कि ग्राखिरमें शरीरका हाल एक ही-सा होता है। परंतु इस भजनमें—'श्राप मुए पीछे बूब गई दुनिया'— यह ग्रच्छा नहीं लगता। भले ही यह कबीरका बनाया हुग्रा हो, मगर उससे क्या हुग्रा? मुभे तो यह बहुत चुभता है। ऐसा माननेमें कुछ स्वार्थ काम करता है, यह मेरी छोटी बुद्धि मुभे बताती है। इसको भजनमालामेंसे निकाल देना चाहिए। हमारे मरनेके बाद दुनिया कैसे बुबनेवाली है? पहले तो यह कि हम मरते ही नहीं हैं, क्योंकि श्रात्मा

<sup>&#</sup>x27; "इस तन घनकी कौन बड़ाई ।"

असर है। फिर दुनियाका तो मरना ही क्या है, वह तो हमेशा बदलती रहती है। उसको तो परमात्माने एक खेल बना रखा है। मगर जितना भजनमें कहा गया है उसको हम मानकर ही नहीं बैठ जाते हैं। यदि वह सब मान लें तो पीछे यह विधान-परिपद् क्यों बेठती? क्यों हमारे नेता लोग कायदे-कानून बनाते। यदि वे सब यही मान लें कि हमारे मरनेके बाद दुनिया धूथ जायगी तो फिर कोई किसीके लिए कुछ न करता। अतः इस वाक्यमें स्वार्थकी पराकाष्ठा था जाती है।

मुभसे कुछ अखवारनवीस मिलने आए थे। उनके साथ वातचीतमें द्राविड्स्तानकी चर्चा आ गई थी। हिंदुस्तानके विध्याचलके दक्षिणमें जो प्रदेश पड़ा है उसे द्राविड्स्तान कहते हैं। इस द्राविड् प्रदेशमें तामिल, तेलगू, मलयाली और कन्नड ये चार भाषाएं बोली जाती हैं। मैंने थोड़ा-थोड़ा सबको देख लिया है और मैं कह सकता हूं कि इनके मूलमें संस्कृत ही पड़ी है। तेलगू यदि आप सुनेंगे तो उसमें संस्कृतके ही शब्द सुनाई देंगे। तामिलमें संस्कृतके शब्द तो काफी हैं, परंतु उनको उन्होंने द्राविड़ी लिवास पहना दिया है। मलयाली भी रांस्कृतसे मिलती-जुलती हैं। कर्नाटकमें कन्नड भाषाका भी यही हाल है। मतलब यह कि इन सब भाषाओंका मूल स्रोत संस्कृत ही है। मैं तो द्राविड्स्तानको हिंदुस्तानसे अलग मानता ही नहीं हूं। अग्रेजोंने हम सबको एक कर दिया है। काश्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक जो लोग पड़े हैं वे सब हिंदुस्तानी हैं। उनमें आर्य और अनार्य या आर्यावर्त और द्राविड्स्तानका भेदभाव करना, कोरी अज्ञानता है। इस वारेमें मेरे दिलमें कोई शक नहीं है।

अब प्रश्न केवल भाषाका रह जाता है। हमारे यहां हिंदी और उर्दू ये दो भाषाएं हैं, जो हिंदुस्तानमें बनीं और हिंदुस्तानियोद्वारा बनाई गई हैं। उनका व्याकरण भी एक ही रहा है। इन दोनोंको मिलाकर मैंने हिंदुस्तानी चलाई है। इस भाषाको करोड़ों लोग बोलते हैं। यह एक ऐसी सामान्य भाषा है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों समभते हैं। यदि आप संस्कृतमय हिंदी बोलें या अरबी-फारसीके शब्दोंसे भरी हुई उर्दू बोलें, जैसा कि प्रो॰ अब्दुल बारी बोलते थे, तो बहुत कम लोग उसे समभेंगे। तो क्या हम द्राविङ्स्तानकी चारों भाषाओंका अनादर

कर दंं ? मेरा मतलव यह है कि वे मातुभाषाके तौरगर अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाको रख सकते है, मगर राष्ट्रभाषाके नाने हिद्स्तानीको जरूर सीख लें। यों तो हर सबेकी भलग-अलग भाषा है। उडिया, वंगला, श्रासामी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती तथा मराठी, ये सब भाषाए हिद्दस्नानीमे भिन्न है। तो क्या हम ये सब भाषाएं सीखें या संग्रेजीको अपनी राष्ट्र-भाषा मानने लगें ? यदि मै ग्रब ग्रंग्रेजीमें वोलना शुरू कर दूं तो ग्रापमेसे बहुत कम लोग समभेंगे। ५-१० वर्ष परिश्रम करें तब कहीं लंगडी अंग्रेजी हम सीख पाते हैं। इस तरहसे तो सारा हिंदुस्तान पागल वन जायगा। ग्रतः ग्रंग्रेजी हमारी राष्ट्-भाषा नहीं वन सकती । वह दुनियाकी भाषा या व्यापारकी भाषा रह राकती है, हालांकि दुनियाकी भाषा भी यभी-तक कोई बा-जाब्ता तय नहीं हुई है। हिंदस्तानकी भाषा तो हिंदस्तानी रहनेवाली है, इसमें मभे कोई शक नहीं है। प्रांतीय भाषाएं अपनी-अपनी जगह बनी रह सकती हैं, परंतु सबसे ज्यादा लोग जो भाषा बोलते हैं वह हिंदुस्तानी ही है। हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमें भी मैं रहा हं। वहां जिस प्रकारकी हिंदी बोली जाती है उसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। उसी प्रकार जो ठेठ उर्द है उसे बहुत थोड़े लोग बोलते ग्रीर सममते हैं। जन-साधारणकी भाषा तो हिंदुस्तानी है। जितना हमें चाहिए उतना साहित्य भी हम उसमेंसे पैदा कर सकते हैं। द्राविइस्तानकी मातुमापा तामिल या तेलग् बनी रहनी चाहिए, मगर वहांके लोगोंका वर्म या फर्ज ग्रह हो जाता है कि वे जितभी जल्दीसे हिंदुस्तानी सीख सकें, सीख लें। यदि वे हिंदुस्तानीको हिंदी ग्रोग उर्दू दोनों लिपियोंमें सीखें तो बहुत ही ग्रच्छा हो. बयोंकि इसने दोनों भाषाश्रीका साहित्य उनको मिल जायगा; परंतु यदि वे केवन बोलनेके लिए ही हिंदुस्तानी सीखना चाहते हैं तो उसे अपनी लिपिमें सीख लें। मद्रारामें हिंदुस्तानी-प्रचार-मभा हिंदुस्तानीको उनकी अपनी लिपियों में सिखानेका कार्य कर रही है। यदि वहांके लोगोंको स्वदेशीका सच्चा अभिमान है तो उनको राष्ट्रभाषा सीख ही लेनी चाहिए।

मगर ग्राज हम इतने बदनसीय हो गए हैं कि जहां एक श्रोर पाकि-स्तान बना यहां दूसरी श्रोरसे द्राविड्स्तानकी मांग श्राने लगी। यदि यही हाल रहा तो हिंदुस्तान कहां रह जायगा! हम गुलामकी हालतमें तो एक रहे, परंतु आजादी मिलते ही दुकड़े-दुकड़े हो गए, इससे बड़ी मूर्खता हमारी और क्या होगो ?

आज हम आजादी लेनेको तो तैयार हो गए, परंतु हम उसके लिए सामान क्या तैयार कर रहे हैं? सब लाग अपने-अपने शांकके मुताबिक चलना चाहते हैं। यही तो मुर्खताकी सबसे वडी निज्ञानी है। ग्रबतक तो एक तीसरी ताकतने हर सबेको अपने मातहत रखा, परंत अब हमारा परम धर्म हो जाता है कि हम खुशीसे सब एक होकर रहें। हमारे यहां जो लक्कर रहनेवाला है, उसका काम किसी सुबेको दबाकर संघके प्रधीन रखना नहीं होगा। इंग्लैंडमें जो लश्कर है वह वहां श्रंग्रेजोंको दबानेके लिए नहीं है। वहां जो पुलिस रहती है उसके हाथमें भी कभी बंदूक नहीं रहती, केवल लकडीका छोटा डंडा होता है। वे ग्राम लामबंदी भी करते हैं तो अंग्रेजोंको दबानेके लिए नहीं, किसी बाहरी आक्रमणको रोकनेके लिए अथवा समद्रपर अपनी सरदारी बनाए रखनेके लिए करते हैं। इंग्लैंडकी सेना वहांके लोगोंको बचानेके लिए नहीं होती। श्रतः यदि हमने अपने लक्करसे वही काम लिया जो अबतक लेते रहे हैं. तो वह लक्कर श्रापको ही खा जानेवाला है। हम श्रपनी ही तरफ देखना सीखें, लक्करकी तरफ नहीं। हिंदू-मुमलमान, पारसी, ईसाई म्रादि सब इसी देशके रहनेवाले हैं। उनके मंदिर और मस्जिद श्रलग-प्रलग रह सकते हैं, परंत हिंदस्तानरूपी जो बड़ा मंदिर है वह सबका है। सब मजहबोंके लोग एक ही ईश्वरकी इबादत करते हैं।

दूसरी बात, जो मैं कल सुनाऊंगा, वह सुनने लायक होगी। आजकी बात भी सुनने लायक थी श्रीर यदि उसपर अमल न किया गया तो हमारा निश्चय ही सत्यानाश होनेवाला है।

### : 90:

### १७ जुलाई १९४७

भाइयो और वहनो,

ग्राज जो भजना ग्राप लोगोंने सुना वह सूरदाराजीका वनाया हुग्रा
है। वह हम सबको विन प्र बनानेवाला भजन है। सूरदास कहने हैं कि
मुभ-जैसा कुटिल, खल ग्रीर कामी कौन हो सकता है कि जिसने अरीर
दिया उसीको में भूल गया। इसी भजनमें वे यह भी कहते हैं कि हरिजनोंको छोड़कर उसने हरि-विमुख लोगोंका साथ किया। 'हरिजन' शब्द
मैंने सूरदाससे ही लिया है, वैस तो एक गुजराती किवने भी इस शब्दका
प्रयोग किया है। परंतु क्या सूरदास-जैसा भक्त कुटिल ग्रीर खल हो
सकता था? जयानीमें मैंने जब यह भजन पढ़ा तब मैंने यह सोचा कि
ये साधु-संत लोग बहुत ग्रतिशयोक्ति करते हैं। मगर पीछे मैंने इस बातको
समक्ता कि उसने जो कुछ कहा वह ग्रपने-प्रापको सामने रखकर ही
कहा था। उसने ग्रपने लिए कोई माप या गज बना रखा था जिसके
मुताबिक वह यदि एक सेकिडके लिए भी भगवानका नाम भूल जाता तो
अपनेको कुटिल ग्रीर खल समकता था।

ग्राज जो दो वातें मैं भ्रापसे कहना चाहता हूं उनपर भी यही चीज लागू होती है। श्रखवारी समाचारोंसे मालूम हुम्रा है कि दक्षिण ग्रफीकामें मारतीयोंके साथ गुंडाशाही बरती जा रही है। उनको हलाक किया जा रहा है। मैं २० वर्षतक वहां रहा हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि वहां हिंदुस्तानियोंके साथ वया गुजरती है। मैं तो वहां उनके-जैसा ही हब्शी बन गया था। वहां मुसलमान भी बहुत अधिक तादादमें हैं, मगर वे सब अपने-आपको हिंदुस्तानी कहते हैं। ईश्वर, कम-से-कम हमें इतनी सद्-बुद्धि तो दे कि बाहर दुनियामें हम ग्रपने-श्रापको हिंदुस्तानी कहें। यदि वहां भी हम ग्रपनेको हिंदू, मुसलमान या पाकिस्तानी कहने लगे तो निश्चय-से हमारा खात्मा हो जानेवाला है।

<sup>। &</sup>quot;भो सम कौन कृटिल खल कामी।"

ग्रभी पिछले दिनों स्वरूप संयुक्त राष्ट्रीय संघके सामने दक्षिण श्रफीकाके भारतीयोंका पक्ष रखनेके लिए जस्टिस छागला झादिके साथ ग्रमरीका गई थीं। उसके बाद ग्रफीकामें हिद्स्तानियोंको कान्नी तौरसे तो तंग नहीं किया जा रहा है, मगर गंडाद्याहीसे गारना-पीटना गरू कर दिया है। यदि यही हाल जारी रहा तो जो मुट्ठीभर हिंदुस्तानी हैं वें कैसे वहां रह सकेंगे ? मैं एक बार ट्रांसवाल चला गया था छीर दो हजार लोगोंके साथ वहां पंदल घूमा। एक बोग्ररने भी वहां हमको नही छुमा। हमें तो बोम्रर लोग पानी भी पिला देते थे। हमारे यहां तो पानी बहुत रहता है, मगर वहां पानी कम मिलता हे। जब वर्षा होती है तव वे पानी जमा करके रख लेते हैं श्रीर उसे ताला लगाकर रखते हैं। हम वं अरोंके साथ दोस्ती करके जहां चाहते वहां चले जाते थे। परंतु ब्राज तो मैं एक दूसरी ही शक्ल देख रहा हं। चूंकि हमारे यहां यव दो सरकारें वन रही हैं, इसलिए मैं जिना साहब श्रीर जवाहरलालजी दोनोंसे कहंगा कि उन्हें मिलकर स्मट्सके पाम तार भेजना चाहिए। स्मट्स साहब मुफको अपना दोस्त मानते है। मैं भी उनको एक दोस्तके नातं यह कहुंगा कि वे गोरे लोगोंसे कह दें कि वे दक्षिण अफीकामें एक भी हिंदुस्तानीके साथ मारपीट न करें। यदि तब भी वे जनका कहना न मानें तो वे अपने पदसं इस्तीफा दे दें। लार्ड माउंटबेटनको भी खामोरा होकर नहीं बैठना चाहिए। वह नौ-सेनाका ग्राला दर्जेका एड-मिरल है भीर शाही कटुंबका है। फिलिप माउंटबेटन तो उनके लडकेके रामान है, जिसकी कि वादी इंग्लैंडकी राजकुमारी एलिजाबेथसे होने-वाली है। इसके अलावा माउंटवेटन १५ अगस्ततक तो वाइसराय भी हैं श्रौर उसके बाद गवर्नर-जनरल रहेंगे। श्रतः उनको श्रपनी इन सब वासोंगे लाभ उठाकर जनरल स्मट्मको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भी उसके अपने देशकी तरह एक डोमीनियन वन गया है। प्रथात् एक बड़े ब्रिटिश पुटुंबका सदस्य हो गया है। अतः उनके देशमें भारतीयोंके साथ जो कुछ हो रहा है, वह बंद होना चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ।

डोमीनियन स्टेटसको श्राजादीसे भी बढ़कर बताया गया है। परंतु जबतक मैं इस फलको चख नहीं लेता तबतक कैसे कह सकता हूं कि अमृत है या उसमें जहर भरा है। उसमें शायत अमृत ही होगा, मगर हमें उसको चखने तो दो?

दक्षिण श्रफीकाके भारतीयोंको मेरी यह सलाह है कि वे सब वहां भले आदमी बनकर रहें। उनमेंसे जो श्रच्छे पेसेवाले हैं वे श्रपने गरीब मुसलमान भाइयोंको न छोड़ें, जो कि वहां प्रछूतोंकी तरह पड़े हैं।

मुक्तसे यह पूछा गया है कि दक्षिण भारतमें तो हरिजनोंके लिए इतना काम हो गया और तामिलनाड तथा श्रांध्रके सब बड़े-बड़े मंदिर हरिजनोंके लिए खोल दिए गए, परंतु युक्तश्रांतका क्या हुआ ? युक्त-श्रांतमें हरिद्वार पड़ा है। क्या हरिद्वारके मंदिरोंमें श्रळ्त जा सकते हैं? दक्षिण भारतकी त्रावनकोर रियासतमें तो बहुत पहलेसे ही यह सब हो गया था। वहांके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर आज तो हमसे बिगड़े हुए हैं, और बिगड़े हुए हैं भी या नहीं यह आज तो मै नहीं जानता। मगर तब उन्होंने वहांके महाराजाको समक्षाकर अबसे बहुत पहले ही कानूनद्वारा अपनी रियासतमें श्रळ्तपनको मिटा दिया था। युक्तशांतमें हरिद्वारके अलावा काशी विश्वनाथ भी है जहां गंगाजीमे स्नान करनेसे मोक्ष मिलता बताया जाता है। वहांके मंदिरोंमें हरिजन जा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। परंतु मैं तो यही कहूंगा कि जहां हरिजन नहीं जा सकते वे मंदिर नापाक हैं।

आज दुनियामें सब धर्मोंकी कड़ी परीक्षा हो रही है। इस परीक्षामें हमारे हिंदू-धर्मको सौ फीसदी नंबर मिलने चाहिए, ६६ फीसदी भी नहीं।

### : 90 :

### १८ जुलाई १६४७

भाइयो ग्रीर वहना,

ग्राजका जो भजन' है, वह समभने-जैसा है, क्योंकि हम लोग भी तो भ्राखिर भीरमें पड़े हए हैं। न हमारे पास खानेके लिए मन्न है, न पहननेके लिए कपडा। तो क्या हम इसकी शिकायत जवाहरलालजीसे या सरदारजीसे करें, क्योंकि वही तो भ्राज हमारे हाकिम बन गए हैं? वाइसराय साहबने गद्दी छोड़ दी या छोड़ने जा रहे हैं। गवर्नर-जनरल तो उनको हमने बनाया है, इसलिए बन रहे हैं। पहले जो अफसर होते थे वे लंदनसे नियक्त होकर ग्राते थे। मगर ग्रब तो स्वाधीनता-बिल पास हो गया है और कलके अखबारोंमें आप यह भी पढ लेंगे कि बाद-शाहने उस बिलपर अपने दस्तखत दे दिए। श्रतः सारी सत्ता श्रव हिंदू-स्तानकी भ्राम जनताके हाथमें भ्रा गई। मगर इस भजनमें जो चीज भरी है वह यह है कि जब हमपर भीर पड़ती है तब हम दूसरोंको नहीं, बल्कि तुमको, अर्थात् ईश्वरको ही प्कारेंगे। क्वल वही हमारी भीर हर सकते हैं। यदि उसको याद करके हम अपना काम चलायेंगे तो हमारा काम ठीक चलता जायगा, नहीं तो वह बिगड़ जायगा। वह दुनियाका बादशाह है। प्रतः उसके मातहत रहकर काम करनेमें ही हमारी भलाई है।

'डॉन' नामका एक अंग्रेजी श्रखवार दिल्लीसे निकलता है। वह जिना साहबका अखवार है और उसमें रोज कुछ-न-कुछ गालियां भा ही जाती हैं। मुक्तों भी भाती हैं। में तो उनको देखकर केवल हँस देता हूं। मगर भाज तो उसके एडीटरने मेरे नामसे एक खत छापा है। खासा लिखा हुआ है। वे कहते हैं कि भ्राप जिना साहबसे जो चीख-चीखकर कहते हैं कि भ्रापका इम्तहान होनेवाला है, सो यह सब बंद कर दें।

क्या में एडीटर साहबसे पूछ सकता हूं कि करांचीसे, जहांपर कि

<sup>&</sup>quot;हिर तुम हरो जनकी भीर।"

पाकिस्तानकी राजधानी बन रही है, जो हिंदू लोग दु:ली श्रोर डरके मारे भाग रहे हैं उसकी वजह वया है ? क्यों वे डरे हुए हैं ? सिंधके हिंदू बहुत याला दर्जें के व्यापारी हे। वे क्यों बंबई, महाम या किसी श्रीर जगह भागकर जा रहे हैं ? इसमें सिंधकी ही हानि होगी, उनकी नहीं। में जानता हूं कि थे जहां भी जायंगे वहीं पैसे पैदा करेंगे। वे कहीं भी खोनेवाले नहीं हैं। दक्षिण श्रमरीका तकमें सिंधी मिल जाते हैं। दुनियामें कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां सिंधी न रहते हों। दक्षिण श्रफीकामें तो उन्होंने श्रच्छा पैसा पैदा किया है श्रीर जब मैं वहां था तब मुफे भी वे गरीब लोगोंके हितमें खर्चे करनेके लिए खूब पैसा देते थे; परंतु उनमें एक श्रवगुण यह है कि वे दाराब पीते हैं। उसे वे छोड़ भी नहीं मकते, क्योंकि उसके छोड़नेसे वे मर (?) भी जाते हैं।

'डॉन'ने यह भी लिखा है कि आप जिना साहव या अन्य लीगी नेताओंको ही क्यों कहते हैं? म्राज युक्तप्रांतमें क्या हो रहा है? वह तो ग्रापका ग्रपना सुवा है। पर सिंघ भी तो मेरा ही सुवा है, जैसा यक्तप्रांत । मैं तो सारे हिंदुस्तानको, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है अपना मानता हं। मैं अपनेको पाकिस्तानका भी तो बाशिदा कहता है। इसलिए नहीं कि मैं वहां कोई हकदार बनना चाहता हं। मुभी कोई हाकिमी नहीं चाहिए। मैं तो केवल पेटके लिए रोटी चाहता हं ग्रीर वह ईश्वर मक्तको दे देता है। मक्ते तो युक्तप्रांतके बारेमें कुछ पता ही नहीं था। इसके अलावा मैंने किसीपर इल्जाम तो लगाया ही नहीं। एडीटर बड़े आदमी हैं। वे अगर ऐसा समभते हैं कि मैं जो कुछ कहता हं वह सही नहीं है तो उनको क्या परवाह पड़ी थी ! मेरे-जैसे कितने ही कहते फिरते हैं। मगर युक्तप्रांतके वारेमें पंतजीसे मेरी वातें हुई हैं। उन्होंने मभ्ते बताया कि जितना हमसे होता है हम मुसलमानीको बर्दाश्त करते हैं। मगर हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। मुस्लिम लीगियोंने जब रोज हिंदुश्रोंको गालियां देने श्रीर उनको सतानेपर कमर कस ली हो तब कहीं-कहीं हिंदू भी बिगड़ जाते हैं। हम जहांतक होता है सबके साथ इन्साफ करते हैं। पंतजीने यह कहा है कि गढ़मुक्तेष्वरमें हिंदुग्रोंने जो किया वह ग्रच्छा नहीं किया। ग्रीर ग्रखवारी समाचारोंके श्चनुसार तो गुक्तप्रांतके मुस्लिम लीगी नेताओंतकने पंत-मंत्रिमंडलके कामकी सराहना की है।

परंतु में 'डॉन'के एडीटर साहबको यह कहना चाहता हूं कि अगर यह मान भी लिया जाय कि उनकी सब बातें ठीक हैं और पंतजीने जो कुछ कहा वह कोई वेद-वाक्य नहीं है, तो भी कोई बजह नहीं कि अगर युक्त-प्रांतमें एक मुसलमानका गला कटता है तो उसके वदलेमें सिंध या पंजाबमें दस हिंदुओं के गले काटे जायें। मैं तो यह देखने के लिए जिंदा रहना चाहता हूं कि हम इस मजहबी खुराफातको बिल्कुल भूल जायं। हमने चाहे किसी भी मजहबमें जन्म लिया हो, मगर कर्मसे हमें हिंदुस्तानी होना चाहिए। जब यह हो जायगा तभी हम अपने देशकी आजादी कायम रख सकेंगे।

'डॉन'के एडीटर अगर सचमुच इस्लामकी खिदमत करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि इस्लाम यह तरीका नहीं सिखलाता। जहांतक जिना साहबसे कहनेका संबंध है, मैं तो लार्ड माउंटबेटन और जवाहर-लालजीको भी कहता रहता हूं। जवाहरलालजीके कहने और करनेमें अगर फर्क हो तो वे भले ही अपने घरके पंडित बने रहें, मेरेलिए तो बे बदमाश हैं। ऐसा कहकर मैं जवाहरलालजीको कोई गाली थोड़े ही देता हूं। मगर 'डॉन'के एडीटरसे मैं इतना अवस्य कहूंगा कि उनकी कलममें जो जहर है उसको वे छोड़ दें। राष्ट्रीय पत्रोंमें भी कभी-कभी भली-बुरी बातें था जाती हैं। पर अगर सब मिलकर आपसी भगड़ेकी खबरें न छापें, तो मैं कहूंगा कि हमने एक बड़ा भारी काम कर लिया।

# : ७३ :

१६ जुलाई १६४७

भाइयो भीर वहनो,

आज विकेंग कमेटीकी बैठक यहां हुई थी, परंतु उसमें ऐसी कोई वात नहीं हुई जो में आपको बता सक्तं, अर्थात् उसमें कोई वता सकने लायक वात ही नहीं हुई। एक वातकी स्रोर में ग्राज ग्रापका ध्यान दिलाना चाहता हं ग्रीर वह यह कि कांग्रेसी लोगोंमें भ्राज ऐसी वेसबी. या इसे गंदगी कहना चाहिए, पैदा हो गई है कि किसी-त-किसी तरह कांग्रेसकी मार्फत ऊपर चले जायं। अगर कांग्रेस केवल मुट्टीभर लोगोंकी होती और वे ऐसी इच्छा . खते, तब तो बात समभमें धाने लायक थी। परंत कांग्रेसमें तो करोडोंकी तादादमें लोग हैं और यदि ये सब-के-सव ऐसी इच्छा करें तो हकमत तो मर जायगी। नौकरी दो ही तरहके लोग किया करते हैं। एक तो वे जो ग्रीर सब तरफसे लाचार हो जायं ग्रीर दूसरे वे जो ग्रपने सब स्वार्थ छोड़कर सेवाकी दुष्टिसे ऐसा करें। चुंकि कांग्रेसके हाथमें शासनकी वागडोर था गई है, इसलिए करोड़ों रुपथेकी आय और व्ययका हक भी उसको मिल गया है। अगर सब कांग्रेसी यह समभ लें कि कांग्रेस जो खर्च करे उसमेंसे उनके पल्ले भी कुछ पड़ना चाहिए श्रीर कर-दाता यह मान बैठे कि चंकि कांग्रेसके हाथमें सत्ता है इसलिए श्रव कर देनेकी कोई जरूरत नहीं, तब कोई काम नहीं चल सकेगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम अपना धर्म नो भूल गए शीर अवर्मको अपना रहे हैं।

श्राजकल मेरे पास तार-पर-तार भ्रा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि
मेरे पास ही ये तार श्रा रहे हैं। जिनके हाथों में हकूमत है उनके पास
तो ग्रीर भी श्रीधक तार श्रा रहे होंगे। उनमें लिखा है कि हिंदुस्तानमें
गो-वध रुकता चाहिए ग्रीर वह भी ऐसी गायोंका जो दूध देती हैं तथा
हलमें चलाने लायक वैलोंका। तार भेजगंवालोंको शायद यह मालूम
नहीं है कि मैं जय दक्षिण अफीका में था तव भी गायका पुजारी ग्रीर
उसका भक्त था; परंतु जिसकी भक्ति हम करते हैं उसे हमारी रक्षा
करनी चाहिए या हम उसकी रक्षा करें? मगर हकीकत तो यह है कि
जो ग्रपनेको गो-रक्षक कहते हैं, वही गो-भक्षक हैं। ये यही समभकर
मुक्ते तार देते हैं कि मैं जवाहरलाल या सरदारस ऐसा कानून बनानेके
लिए कहूं; परंतु मैं उनसे नहीं कहूंगा। मैं तो इन गो-रक्षकोंसे कहूंगा
कि ग्राप वयों व्यर्थ इतना पैसा तारोंपर खर्च करते हैं? उस पैसेको
गार्योंपर ही क्यों न खर्च करें? ग्रगर ग्राप नहीं खर्च कर सकते तो

उसे मेरे पास भेज दें। में तो यह कहुंगा कि गापकी पूजा करनेवाले भी हम है और उसका वध करनेवाले भी हमीं हैं। गायोंकी हम इतना कम चराते हैं और बैलोंपर इतना श्रधिक वजन लादते हैं कि उनकी हड़ी-ही-हड़ी देखनेमें आती है। लकतीमें भी चीमनी लगा लेते हें और जब बैल नहीं चलता तब उसके बदनमें चभी दंते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको यह कहनेका क्या हक है कि गोगुकी बंद होनी चाहिए। स्राखिर गो-वन नो सारा हिंदुस्रोंके ही घरोमें भग है। वे क्यों कसाइयोंके हाथ उन्हें वेच देते हैं? हिंदू तो कम दूध देनेवाली गायको खरीदेगा नही, चाहे गौशालावाले भले ही खरीद लें, क्योंकि उनके पास तो धर्मादेका पैसा होता है। तब बाकी गाय बचडलानेमें ही जाती हैं। इसके अलावा त्राज कोई जमाना तो बदल नहीं गया है। हम जो ये वही ग्राज हैं ग्रीर वही १५ ग्रगस्तके वाद रहनेवाले हैं। जैसी दुर्बल गायें मैं आज हिंदुस्तानमें देखता हूं वैसी मैंने दुनियाके किमी हिस्सेमें नहीं देखी। हम तो यहां धर्मके नामपर ही अधर्म कर रहे हैं। सरदार या जवाहरलाल कानून बनाकर इस गोकुशीको बंद कर दें ऐसी चीज नहीं है। कानून तो लड़ाईके दिनोंमें भी बनाए गए थे, क्योंकि दूध तो आखिर उनको भी चाहिए था। उस वक्त भी दूध देनेवाली गायोंका वध बंद था और यह सब जगह हो सकता है। यह तो पाकिस्तानमें भी होनेवाला है, क्योंकि द्रथ तो उनको भी पीनेको चाहिए।

मुभसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके जवाब इस प्रकार हैं--

प्रश्न : अभी हमने सुना है कि जो हमारा राष्ट्रीय मंडा होनेवाला है उसके एक कोनेमें यूनियन जैक होगा। यह केवल सुनी हुई और ग्रख-वारोंकी पढ़ी हुई बात है। अगर यह सच है तो हम उस भंडेको फाड़ डालेंगे और उसके पीछे अपनी जान तक दे देंगे।

उत्तर: श्रगर हमारे भंडेके एक कोनेमें यूनियन जैक लगाया गया है तो क्या गुनाह किया? गुनाह श्रगर किया होगा तो अंग्रेजोंने किया। उनके भंडेका क्या दोप है? श्रंग्रेजोंकी खूबी भी तो श्राप देखिए। वे स्वेच्छासे श्रापके हाथमें बागडोर देकर जा रहे हैं। कितनी खूबीकी बात है कि इतना बड़ा बिल जिसमें सारी सल्तनतको उन्होंने फेंक दिया, पार्ला- मेंटने पास करनेमें एक सप्ताह भी नहीं लगाया। एक जमाना वह था जब कि हम लोगोंके मिन्नतें करते रहनेपर भी छोटेसे बिल पास होनेमें भी एक-एक साल लग जाता था। उस विलमें उन्होंने कोई सफाई की है या नहीं, यह तो वादमें तजर्वेसे ही पता चलेगा। मगर यूनियन जैक रखनेमें तो हमारी शराफत ही थी। हम अपने सबसे वड़े दरवानके तौर-पर लार्ड माउंटबेटनको यहां रखते हैं। वह पहले इंग्लैंडके बादशाहका नौकर होता था मगर अब हमारा नौकर है। जब हम उसको अपनी नौकरीमें रखते हैं, तब एक कोनेमें उसका भंडा भी रख लेते हैं तो उससे हिंदुस्तानके साथ कोई बेवफाई नहीं होती।

पर यह तो मैंने आपको अपनी राय बताई है। मगर मैंने आज यह सुन लिया है कि यूनियन जैककी जो बात थी वह हमारे अंडमें नहीं होनेवाली है। मुक्को तो इस बातका दर्व होता है कि कांग्रेमी नेताओंने इतनी उदारता क्यों नहीं दिखाई? हम उससे अंग्रेजोंके साथ अपनी मित्रताका सबूत देते। आज अगर मेरी वैसी ही चलती जैसी पहले चलती थी तो मैं उन लोगोंको डांटनेवाला था। आख़िर हम लोग अपनी इन्सानियत और शराफतको क्यों छोड़ें?

#### : 80 :

### २० जुलाई १६४७

भाइयो और बहनो,

मुभको कुछ लोग ऐसा सुनाते हैं, और सुनानेका उनको हक भी है, कि मैं आजकल ऐसी बातें कहता हूं जिससे लोगोंका उत्साह नहीं बढ़ता। वे कहते हैं कि जिस आजादीके लिए आप लड़ रहे थे वह तो मिल गई और राजनैतिक आजादीके साथ-ही-साथ आधिक आजादी भी मिल जायगी। यह सब कुछ होनेपर भी मैं आजादीके दिन, अर्थात १५ अगस्तको खुशी नहीं मना सकता। मैं आपको घोखा देना नहीं चाहता, इसलिए मैं जाहिरा यह बात कह रहा हूं। मगर मैं आपसे यह नहीं

कह सकता कि ग्राप भी खुशी न मनाएं। ग्राखिर सब काम मेरी मर्जीके मताबिक थोडे ही होते हैं। मैं तो हिंदुस्तानके टुकड़े करना भी नहीं चाहता था, मगर वे होकर रहे। जब वे हो गए तो उसके लिए रोना क्या ? ग्रगर इससे भी वरी चीज हो जाती तब भी में नहीं रोता। हिंदुस्तानके टुकड़े होनेका जो दु:ख श्रापको है उससे श्रधिक मुफ्तको होगा। मेरी सारी जिंदगी लडाई लड़नेमें बीती है या यह कहिए कि मेरा सारा जीवन करीब-करीव बागी रहा है। तब ऐसे भ्रादमीको रोना कैसे भ्रा सकता है ? जब नोम्राखालीमें गया तब मैंने वहां रोते हम्रोंके म्रांस सखा दिए। मैंने उनको वताया कि जो लोग मर गए उनके लिए रोना क्या ? परंत जिन लोगोंके हाथोंमें हमने बागडोर सौंपी है वे बहुत बड़े श्रादमी हैं। वे जब कहते हैं कि खुशी मनाई जानी चाहिए तब श्रापको वह मनानी ही चाहिए। यह न सोचें कि गांधी क्यों नहीं खशी मनाता। अगर कोई न मनाना चाहे तो कांग्रेस किसीको मजबूर तो करती नहीं; परंतु मेरी अपनी यह राय है कि वह दिन खुशी मनानेके लिए नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि श्रंग्रेज यहांसे जायंगे नहीं। १५ श्रगस्त-तक तो बहुतसे गीरे अफसर यह देश छोड़ चुकेंगे। जो रहेंगे भी, तो वे हमारे गुमाश्ते बनकर रहेंगे। श्रब उनकी भी नियुक्ति लंदनसे न होकर यहांसे हम्रा करेगी।

मगर हकीकत तो यह है कि श्राज वो श्राजाबी हमें मिली है वह हिंदुस्तान श्रीर पाकिस्तान दोनोंको ग्रापसमें लड़ाई लड़नेका सामान भी साथ देती है। तब हम उस दिन दिया-बत्ती क्या जलाएं? मैं तो उस दिन श्राजादी मिली समभूंगा जब कि हिंदू श्रीर मुसलमानोंके दिलोंकी सफाई हो जायगी। श्रभी पंजाबके कुछ मुस्लिम-लीगी भाइयोंने यह घमकी दी है कि श्रग्र सीमा-कमीशनने श्रपना फंसला, जैसा हम चाहते हैं, बैसा न दिया तो हम लड़कर लेंगे। सिख भाई भी इसी तरहकी घमकियां दे रहे हैं। जब हम सब किसीको पंच मान लेंते हैं तो वह जो फैसला दे उसे कबूल कर लेना चाहिए। 'लड़के लेंगे पाकिस्तान' श्रीर 'लड़के लेंगे सिक्खिस्तान'—, यह चीज हममेंसे कब जानेवाली है? मैं तो केवल एक ही लड़ाई जानता हूं श्रीर वह सत्याग्रहकी लड़ाई है।

उस लड़ाईसे थ्रात्म-शुद्धि होती है। वह लड़ाई अगर दुनियामें हमेशा चलती रहे तो ग्रच्छा ही है। मैं ग्रपने हिंदू, सिक्ख ग्रीर मुस्लिम भाइथोंसे कहता हूं कि जब हमने सीमा-कमीशनको ग्रपना पंच मान लिया तो उसका फैसला मानना उनका धर्म हो जाता है। मगर श्राजकी श्राबह्वासे मुक्ते जब वह सुगंधि नहीं मिलती तब खुशी किस बातकी? श्रंग्रेजोंका यहांसे चले जाना ही मेरे लिए काफी नहीं है।

ब्रह्मदेश भी हिंदस्तानकी तरह श्राजाद हो रहा है। वहांके नेता-जनरल यु ग्रांग-सांगने ग्राधुनिक बर्माको जन्म दिया ग्रीर उसे ग्राजादीके दरवाजेपर लाकर छोड दिया। वह सत्याग्रही नहीं था तो उससे वया हुमा? वह एक बहादुर लड़ाका था भीर उमीके फलस्वरूप माज वर्मा भाजाद होने जा रहा है। एक सशस्त्र गिरोहने उनको और उनके चार भ्रन्य साथियोंको कत्ल कर दिया, यह कोई छोटी वात नहीं है। हम चाहे उनसे कितनी ही दूर हों, मगर हमारे लिए यह बड़े रंजकी बात है। अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो दुनियाका क्या हाल होगा ? हत्यारे सचम्च लुटेरे थे, ऐसा मुक्ते नहीं लगता। मैं बर्मामें काफी रहा हूं। रंगृन और मांडले आदि स्थान सब मेरे देखे हुए हैं। वहां बुद्ध-धर्म चलता है। बर्माके लोग ग्रधिकांश बुद्ध-धर्मको मानते हैं। जहां बुद्ध-धर्म प्रचलित है वहां ऐसे खून-बच्चर नयों ? इन हत्याभ्रोंमें लुटेरूपन नहीं, बल्कि उनके पीछे कुछ पार्टीबाजी रही है। इस तरहकी लड़ाइयोंने दुनियाका सत्यानाश कर दिया है। इस तरहसे तो जो हमारे मुखालिफ हैं वे श्राकर हमारा खुन करने लगें तो कैसे काम चलेगा। बर्मा जब आजादीके दरवाजेमें दाखिल हो गया है तब ऐसा होना बहुत दु:खदायी बात है। हम ऐसे जाहिल क्यों बन जाते हैं ?

मुभे आशा है कि हिंदुस्तान इससे सबक लेगा; क्बोंकि यह न केवल वर्माके लिए बिल्क सारे एशिया और संसारके लिए एक दुःखद घटना हुई है। हम सब यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, वर्माके जो लोग हैं वे हमारी ही तरहसे आजादीके लिए तड़प रहे हैं, उनको तू इस दुःखमें सांत्वना दे और मृत व्यक्तियोंके परिवारोंको शोक सहन करनेकी शक्ति है। जिन लोगोंने खून किया है उनके दिलोंकी भी तबवीली कर।

'डॉन' ग्रखबारके एडीटरने भ्राजके श्रंकमें मेरे दो सुभाव मान लिए हैं। यह पढ़कर मुक्तको श्रच्छा लगा। वे कहते हैं कि हम गांधीको इन-मीनान दिलाते है कि पाकिस्तानमें हिंदू श्रौर मुसलमान सब श्रापसमें दोस्ताना तौरपर रहेंगे। उन्होंने एक बात श्रौर लिखी है। वे कहते हैं कि श्रव्यबारनवीसोंकी एक कमेटी वना दें। वह कमेटी सांप्रदायिक समाचारोंकी जांच करे श्रौर उसके बाद उसे प्रकाशित करें। मुक्तको संबोधन करते हुए वे कहते हैं कि तू भी तो श्रखबारनवीस है। उस कमेटीका श्रध्यक्ष बन जा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तो लाचार हूं। मेरे पास वक़्त नहीं है। दूसरे, मैं इस कामके लायक भी नहीं रह गया हूं। इसके श्राजावा, मैं श्राज यहां श्रौर कल वहां, मैं कैसे उसकी सदारत कर सकता हूं? श्रगर वे दिलसे कुछ करना चाहते हैं तो वे श्रौर सम्पादकोंसे मिलकर कर सकते हैं।

मैं श्रंतमें फिर कहता हूं कि जब पाकिस्तान श्रौर हिंदुस्तान दोनोंमें रहनेवाले श्रत्मसंख्यक यह कह देंगे कि हम वहां बहुत खुश हैं, तब मैं कहूंगा कि श्रव हमारे पास सच्ची श्राजादी श्रा गई है श्रौर हमको उसकी खुशियां मनानी चाहिए।

# : ७४ :

# सोमवार २१ जुलाई १६४७

# (लिखित संदेश)

पाकिस्तानिवासी एक भाई लिखते हैं— 'श्राप लोग पंद्रह श्रगस्तका दिन मनानेकी बातें कर रहे हैं। क्या ग्रापने सोचा है कि उसे हम हिंदू कैंसे मनावें? हम तो सोच रहे हैं कि उस रोज हमारे हाल कैसे होंगे और हमें क्या करना होगा? इस बारेमें कुछ कहोगे? हमारे लिए तो वह दिन मुसीबतका सामना करनेका होगा, उत्सव मनानेका हरगिज नहीं। यहांके मुस्लिम श्राजसे ही हमें डरा रहे हैं। क्या जाने हिंदुस्तानके मुस्लिम क्या समभते होंगे? क्या वे भी भयभीत नहीं होंगे। हम लोगोंको

यहांतक डर लग रहा है कि वड़े पैमानेपर लोगोंको मुस्लिम वनानेका यत्न किया जायगा। आप कहेंगे कि धर्मकी रक्षा सब अपने-आप करें। यह संन्यासीके लिए भले ही सच्चा हो, गृहस्थीके लिए नहीं।'

जिना साहब श्रव तो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हरेक गैर-मुस्लिमके प्रति ऐसा ही बरताव होगा जैसा मुस्लिमके प्रति । मेरी सलाह यह है कि हम उनके लफ़्जोंपर भरोसा रखें श्रीर मानें कि वहां गैर-मुस्लिमोंके प्रति कुछ भी बुरा बरताव नहीं होगा श्रीर न मुसलमानोंके प्रति हिंदुस्तानमें। मेरा खयाल तो ऐसा भी है कि श्रव जब दो राज होते हैं तो हिंदुस्तानको पाकिस्तानसे जवाब मांगना होगा।

में इतना जरूर मानता हूं कि १५ श्रगस्त किसी तरह उत्सव मनानेका दिन नहीं है, वह दिन प्रार्थनाका श्रौर श्रंतिवचारका है। लेकिन श्रगर दोनों समक्ष जाएं तो दोनोंको श्राजसे दोस्त बननेकी तजवीज करनी चाहिए। या तो १५ श्रगस्तको सब माई-माई मिलकर खुशी मनावें या बिलकुल नहीं। श्राजादीकी खुशी मनानेका दिन ही तब हो सकता है जब हम सच्चे दिलसे दोस्त वनें। लेकिन यह तो मेरा विचार है श्रौर इस विचारमें मुक्ते कोई साथ देनेवाला नहीं है।

फिर वह भाई पूछते हैं कि कप्टके मारे ग्रगर सब या वहुत लोग पाकिस्तानसे निकल जाएं तो उनको हिंदुस्तानमें ग्राथय मिलेगा या नहीं ? मैं तो मानता हूं कि ऐसे लोगोंको जरूर ग्राथय मिलना चाहिए। लेकिन धनिक लोग ग्रगर पुराने ढंगसे रहना चाहें तो मुसीबत होगी। ऐसे लोगोंको जगह मिलनी चाहिए श्रीर कामके बदले दाम भी। मेरी उम्मीद तो यही रहेगी कि कोई गैर-मुस्लिम डरके मारे पाकिस्तानका ग्रपना वतन नहीं छोड़ेगा, श्रीर न हिंदुस्तानका कोई मुस्लिम हिंदुस्तानका ग्रपना वतन छोड़ेगा।

वह भाई यह भी पूछते हैं कि जो जमीन व मकान पाकिस्तानमें छूटेंगे उनका क्या होगा ?

मेंने तो कहा है कि जमीन व मकानका बाजार-दाम पाकिस्तानी सरकारको देना चाहिए। रिवाज तो यह भी है कि ऐसे कामोंमें दूसरी मरकार दखल भी देती है। यहां तो हिंदुस्तानकी सरकार होगी। लेकिन मैं क्यों मानूं कि मामला वहांतक जायगा। पाकिस्तान सरकारका फर्ज होगा कि ऐसे लोगोंको अपनी जमीन व मकानका बाजार-दाम दे।

वहीं भाई फिर पूछते हैं कि श्राप तो ग्रपनेको व्यावहारिक श्रादर्श-वादी मानते हैं। श्राजकल जो चल रहा है सो तो वहशियाना काम है। श्राततायीके प्रति श्राहंसा चल सकती है क्या ? यदि हां, तो कैसे ?

मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं अपने आदर्शको इस तरह चलाऊं कि वह काममें ग्रा सके, चाहे भले ही मैं हमेशा सफल न बनुं। ग्रात-तायी किसे कहें ? मन महाराजने जिनको माततायी माना है उन सबका वध श्राज नहीं होता है। श्राज तो वध-मात्रका प्रतिवंध करनेकी चेष्टा होती है। फिर सुधारक लोग यहांतक जाते हैं कि दंड-नीति हटनी चाहिए । श्राततायी भी बीमार माने जायं श्रीर जैसे बीमारोंका इलाज होता है वैसे इन आततायियोंके लिए भी अस्पताल बनाये जायं। कहनेका मतलब इतना ही है कि शास्त्रके नामसे जो चलता है सबको शास्त्र न माना जाय और शास्त्र वही माना जाय जिसमें कम-वेश हमेशा होता रहे। युग-युगमें नीति वदलती रहती है। जिसमें फर्क नहीं हो सकते, ऐसे कानुन बहुत कम होते हैं। श्रीर श्राततायीको दंड देनेका काम हरेकका बाभी नहीं होता है। यह काम पंचायतका या हब्मतका होता है। हक्मत कानुन वनाती है और उसके मुताबिक इंसाफ करनेके लिए अदालत बनती है। ऐसा न हो तो हम सबके धाततायी बननेका डर होता है। बर्मामें जो भयानक खून हुए वे भयानक थे; लेकिन ग्रव हम समभे कि वे सियासी थे। मुभे यकीन है कि जिनका उन्होंने खुन किया वे उनके हिसाबसे श्राततायी थे। हमारे श्रातंकवादियोंने मेरा कहा नहीं माना था। ऐसा उन्होंने सच्चे दिलसे मुभको कहा है कि जिनका खुन उन्होंने किया वे श्राततायी थे। श्रपनेको उन्होंने कभी श्राततायी नहीं माना था। इसी कारण में कहंगा कि जो ब्रादमी ब्रपने हाथोंमें कानून लेता है वह गुनहगार बनता है। वह लोगोंकी हिंसा करता है। ब्रहिंसासे ब्रगर छूट हो सकती है तो वह सिर्फ लोगोंकी बनाई हुई पंचायतसे । आज जो जगतमें हो रहा है वह ऋत्याचार है, स्राततायीपन है।

### : 30 :

### २२ जुलाई १२४७

भाइयो और बहनो,

याज मेरे पास एक खत आया है। इस प्रकारकी जो चीजें मेरे पाम आती हैं उनका खुलासा मैं यहां कर देता हूं। खतमें लिखा है—"आजकल आप लार्ड माउंटबेटनको बहुत बढ़ा रहे हैं। वे कोई गलती ही नहीं कर सकते, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि आपने दूसरी राउंड टेबुल कान्फेंसमें चीख-नीखकर यह कहा था कि जब हिंदुस्तानको आजादी मिल जायगी तब वाइसराय साहबका जो घर है उसमें हरिजन बालक रहेंगे या वहां अस्पताल खोला जायगा। आज आपका इस तरहसे लार्ड माउंटबेटनको चढ़ाना उस चीजमे मेल नहीं खाता।"

में कभी किसीको नहीं चढ़ाता। न तो मुक्ते उनसे कुछ चाहिए और न उनको मुभसे। मुभको तो खिलाब भी नहीं चाहिए, और दूसरी चीज उनके पास देनेके लिए है ही क्या ? मुभपर इलजाम तो यह लगाया जाता है कि मैं अपने आदिमयोंको केवल डांटता ही रहता हं और उनकी कभी तारीफ नहीं करता। जहांतक लार्ड माउंटवेटनका संबंध है, स्रभी तो उसी घरमें-घर तो क्या एक किला कहना चाहिए-उनको रहना चाहिए। ग्रगर में उनको बाहर घसीट सक् तो मैं उनको ग्रपने पास ही रखं। मगर उनको वहां राजाओंसे मिलना है और भूतकालकी गलतियोंको उन्हें दुरुस्त करना है। उन गलतियोंसे जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उसको उन्हें मिटाना है। गवर्नर-जनरल भी तो उनको इसीलिए बनाया गया है कि वह बहुत तेजीसे काम करनेवाले हैं। उनको यह पद देनेका मतलव उनकी खुशामद करना नहीं है। श्रीर फिर क्या जवाहरलालजी श्रीर सरदार पटेल किसीकी खुशामद करनेवाले थे? इसमें मुक्ते कोई गलती नहीं दिखाई देती। ग्रगर वह बदमाश ही हैं तो उसका नतीजा उनकी मिलनेवाला है। मेरे ६० वर्षांका अनुभव तो यही बताता है कि जो किसीके साथ धोखा करता है, वह किसीका कुछ नहीं विगाड़ सकता। वह केवल

अपना ही बुरा करना है। मगर अभी मैं नही जानता कि लाई माउंटबेटन साहब उसी किलेमें रहेंगे या कहीं और, या वहां अस्पनाल बनेगा। उस बारेमें तो जवाहरलालजी और सरदारको ही मालूम होगा। मुक्ते इसका कोई ज्ञान नहीं।

एक दूसरे भाई लिखते हैं कि लक्करका जो विभाजन हो रहा है श्रीर उसमें जो ब्रिटिंग अफसर रखे जायंगे उससे क्या तुम सहमत हो? इस भाईको पहले तो मुक्तसे यही पूछना चाहिए कि जो लक्कर रहनेवाला है, क्या उससे में सहमत हूं। लक्करको रखनेमें, चाहे वह कैसा और कितना ही क्यों न हो, मेरी मदद हो ही नहीं सकती। मगर दु:खकी बात तो यह है कि आज हम पुराने-जैसे नहीं रह गए। पुराना जमाना वदलकर अब नया शुरू हो गया। मैंने तो यह माना था कि हमारे लोग सब अहिंसक हैं। सबसे मेरा मतलब है एक बड़े पैमानेपर।

परंतु प्रब ३२ वर्षके बाद मेरी घ्रांखें खुली हैं। मैं देखता हूं कि श्रवतक जो चलती थी वह श्रहिसा नहीं थी, बल्कि मंद-विरोध था। मंद-विरोध वह करता है जिसके हाथमें हथियार नहीं होता। हम लाचारी-से अहिंसक बने हए थे, मगर हमारे दिलोंमें तो हिंसा भरी हुई थी। अब जब भंग्रेज यहांसे हट रहे हैं तो हम उस हिंसाको श्रापसमें लड़कर खर्च कर रहे हैं। मैं तो केवल इतना ही जानता हं कि मेरे दिलमें कभी हिंसा नहीं थी। मगर जो दूसरे लोग हैं उनका मैं क्या करूं। वे कहते हैं कि अंग्रेजोंके वक्त हमने अहिंसा रखी। हम अब भी अहिंसा रखें, यह त् किस तरहसे कहता है? इसमें दोष मेरा ही है। ३२ वर्षतकका जो शिक्षण था वह दोपपूर्ण था। मगर यदि वे भाई मुक्तसे पूछें तो मैं आज भी यही कहुंगा कि लक्कर रखनेमें मैं शरीक नहीं हूं। क्या हिंदु-स्तानमें भाखिर फौजी-राज्य होना है ? बंगाल, पंजाब, बिहार जहां देखो, वहींसे लक्करकी मांग आती है। कहीं हिंदुशोंको अपनी रक्षाके लिए लक्कर चाहिए तो कहीं मुसलमानोंको। ऐसे वेहाल हैं हम धाज। इसलिए लक्करका किस तरहसे बटवारा होता है या नहीं होता इसका मुफ्ते कुछ पता नहीं। जिस चीजमें मेरी दिलचस्पी ही नहीं उसमें मैं नयों ग्रपना वक्त खर्च करूं?

याज चार बहनें मुक्तको इस बातके लिए मुबारकबाद देने याई धीं कि तिरंगा भंडा जिसमें चर्खेका चक्र मौजूद है, यब सारे भारतका राष्ट्रीय भंडा वन गया है। मैं तो उसमें अपने लिए कोई मुबारकवादी नहीं देखता हूं। मुक्ते बताया गया है कि उसमें चर्खेके स्थानपर एक चक्र है। यदि वह चक्र चर्खेका ही है तो, तब तो खैर है और ग्रगर नहीं है तो भी मुक्ते उसकी क्या पड़ी है। ग्रगर उन्होंने चर्खेको फेंक दिया तो फेंक दें, मेरे दिलमें धीर मेरे हाथोंमें तो वह रहेगा ही।

एक माईने वताया कि चर्की उसमें है श्रीर दूसरे कहते हैं कि चर्की तो शब बत्म हुआ और तेरे जिंदा रहते हुए ही वह बत्म हो गया। में नहीं जानता कि चर्की है या बत्म हो गया। मगर इतना जरूर जानता हूं कि श्रगर चर्की अंडमें लगा भी दिया जाता श्रीर वह लोगों के दिलों में नहीं है तो मेरी वृष्टिसे अंडा श्रीर चर्की दोनों जलाने लायक हैं। परंतु अगर चर्की अंडमें नहीं है श्रीर लोगों के दिलों में है तो मुक्ते अंडमें चर्की न लगानेकी कोई चिंता नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि सारे देशका एक अंडा हो श्रीर हम सब उसकी सलामी दें। मुक्तको यह सुनकर श्रम्छा लगा कि श्राज विधान-परिपद्में चौधरी बलीकुज्जमा श्रीर मोहम्मद सादुल्ला दोनोंने इस अंडेको सलामी दी श्रीर यह भी कहा कि यूनियनका जो अंडा होगा उसके प्रति वे वफादार रहेंगे। श्रगर दिलसे उन्होंने ऐसा किया है तो यह श्रम्छा लक्षण है।

लेकिन सिलहटसे जो तार श्राया है वह बहुत खतरनाक है। वहां जनमत-संग्रह तो हो गया मगर त्रास श्रभीतक चल रहा है। क्यों वहां के मुसलमान अपना मिजाज खो बैठे हैं? वहां जो राष्ट्रीय मुसलमान हैं उनको हलाक किया जा रहा है। तारमें लिखा है कि यहां से किमीको देखनेके लिए तो भेज दो। मैं किसको भेज सकता हूं। या तो कृपलानी-जी भेजें या जवाहरलालजी भेज सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुभे यहां से श्रव नोधाखाली चला जाना चाहिए। सिलहट तो उसके नजदीक ही है। मगर कैसे जाऊं, मैं तो यहां कैद पड़ा हूं। मैं उल्लंबन करके जा भी नहीं सकता।

में मानता हूं कि पत्रमें जो लिखा है उसमें एक शब्द भी भूठ नहीं

है। उसमें भेजनेवालोंने श्रपने दस्तखत भी दिए हैं। यह भी बताया गया है कि जनमतके बाद एक हरिजन बस्तीको भी मुसलमानोंने जला दिया। यह बड़े शर्मकी बात है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि खलीक साहब ग्रीर सादुल्ला यूनियनके अंडेकी सलामी करने हैं श्रीर दूसरी तरफ पाकिस्तानमं ये घटनाएं हो रही हैं।

करांचीसे एक और खत आया है जिसमें एक धनिक आदमी लिखते हैं कि पाकिस्तान सरकारने उनके मकानपर कब्जा कर लिया है। वह लिखते हैं कि अब मैं रहूंगा कहां ? मैं तो जिना साहब या वहांके और लोगोंसे कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़े आक्चर्यकी बात है।

ऐसे मौकेपर तो हमें खुशियां मनानेके वजाय यह प्रार्थना करनी वाहिए कि हे ईश्वर, हमको इस भंभटमेंसे छुड़ा दे श्रीर श्राजादीमें जो मिठास होती है उसको चखनेका मौका दे। उस श्राजादीका, जिसका, हम श्रवतक ख्वाब लेते रहे हैं, हमें स्वाद तो लेने दिया जाय? वास्तवमें यह प्रार्थना करनेका ही मौका है।

### : 00 :

# २३ जुलाई १६४७

भाइयो ग्रौर बहनो,

(श्राज प्रार्थना-सभामें किसी व्यक्तिने गांधीजीको लिखकर यह पूछा कि क्या श्रापने ईश्वरसे साक्षात्कार कर लिया? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा—) हमारे लोग ऐसे भोले दीखते हैं कि किसीके इतना कह देनेपर ही कि वह श्रादमी महात्मा है, उसे महात्मा मान लेते हैं। हमारे देशमें महात्मा वनना तो श्रासान बात हो गई है। मैंने तो साक्षात्कार किया नहीं है; श्रगर कर लेता तो श्रापके सामने बोलनेकी कोई जरूरत नहीं रहती। मैंने तो ऐसी गलती की कि श्रवतक जो चीज चलती रही उसे श्राहंसा समभता रहा। जब ईश्वरको किसीसे काम लेना होता है तो वह उसको मूर्ख बना देता है। मैं श्रभीतक श्रंधा बना रहा। हमारे

दिलोंमें हिंसा भरी हुई थी और उसीका आज यह नतीजा है कि हम आपसमें लड़े और लड़े भी बहुत वहिंशियाना तौरसे।

ग्राज जो भजन गाया गया है—'साधो मनका मान त्यागो'—उसका मतलब है कि यदि मनुष्य काम ग्रीर कोषको छोड़ दे तो उसको निर्वाण मिल सकता है। उसके मानी रामराज्य भी हैं। मगर वह रामराज्य ऐसा नहीं जैसा कि ग्राज हमें मिल रहा है। ग्राज तो हम रामराज्यसे करोड़ों मील दूर पड़े हैं। केवल ग्रंग्रेजोंके चले जानेसे ही रामराज्य नहीं मिल जाता। ग्राज तो रामराज्यकी मेरे नजदीक कोई निधानी नहीं है।

, स्राज तो मैं तमकके वारेमें कहना चाहता था । कुछ लोग कहते है कि कभी तो तमने नमकके लिए डांडी कुंचतक किया था और आज नमक नहीं मिलता और अगर मिलता है तो उसके लिए बड़ा दाम देना पड़ता है। मुभको यह सब सुनकर अपना सिर मुकाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि नमकपरसे कर तो उठ गया मगर हमको तो इसका पता नहीं चलता । नमकपर कोई राशन तो नहीं है, मगर चोर-बाजार तो है। व्यापारी लोग ऐसे बदमाश हैं कि वे नमकपर भी नफा निकालते हैं। मगर हम लोग भी भ्रालसी बन गए हैं। देहातोंमें बहुत-सी जगहें ऐसी हैं जहां लोग मपतके बराबर नमक पैदा कर सकते हैं। इस बातकी छट तो उस वक्त भी मिल गई थी जब कि मेरा लार्ड इरविनसे समभौता हमा था। ग्रगर हम ग्रालसी न वनें तो नमक मन्छा मिले भीर सस्ता भी । श्राज जो नमक बाजारमें मिलता है वह कितना गंदा होता है । इसका कारण यही है कि लोग मेहनत नहीं करते। जेलमें मुक्ते मेरे हिस्सेका जो नमक मिलता था उसको भी मैं स्वयं साफ कर लेता था। हम याज इतने स्वार्थी हो गए हैं कि लोगोंको सस्ते भावपर नमक भी खानेके लिए नहीं दे सकते । जहां गरीबोंको नमक भी खानेको नहीं मिलेगा, उसे हम रामराज्य कैसे मान लेंगे। नमककी केवल मनुष्योंके लिए ही नहीं पश्योंके लिए भी जरूरत होती है। डर तो इस बातका भी है कि चूंकि हिंदस्तानके दो हिस्से हो गए हैं और दोनोंको पैसेकी जरूरत होगी इस-लिए वे नमकपर कर न बढ़ा दें। मगर क्या वे इस कदर पागल बन

जायंगे कि लोगोंको नमक भी खानेको नहीं देंगे ? ग्रगर ऐसा हुम्रा तो निक्चय ही हमें यह भ्राजादी बहुत महंगी पड़ेगी।

#### : 20 :

### २४ जुलाई १६४७

भाइयो श्रीर बहनो,

में कई बार पहले भी इस बातकी श्रोर ध्यान दिला चुका हूं कि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं या कोई श्रन्य पिवत्र कार्य करने बैठते हैं तब हम सिगरेट या बीड़ी नहीं पीते। ईसाई लोग वैसे खूब सिगरेट श्रौर शराब पीते हैं, मगर गिरजा-घरमें मैंने कभी किसी ईसाईको शराब या बीड़ी पीते हुए नहीं देखा। मस्जिदों श्रौर गुरुद्वारोंमें भी यही नियम चलता है। फिर इस स्थानको तो हम मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद जो चाहें मान सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनामें सब मजहबोंसे चुन-चुन कर चीजें ली हुई हैं। श्राप बीड़ी पीना छोड़ दें तो सबसे श्रन्छा हो; मगर मेरे कहनेसे श्राप छोड़नेवाले नहीं हैं, यह मैं जानता हूं। तो भी, जिनको बीड़ी पीना है वे श्रलग जाकर पी लें। इसके श्रलावा कुछ लोग प्रार्थनाके बीचमें ही उठकर चल देते हैं। शायद उनको रस नहीं श्राता होगा। मगर रस नहीं श्राता तो क्या हुश्रा, हमारा मतलब तो ईश्वरका नाम लेनेसे है। प्रार्थनाका यह नियम है कि जबतक खत्म न हो श्रौर खत्म तब होती है जब मैं करता हूं, तबतक कोई श्रादमी बीचमें उठकर न जायं।

चर्खा-संघके पास दो लाख रुपयेकी कीमतके पुराने ढंगके तिरंगे भंडे बने पड़े हैं। चर्खा-संघ बहुत गरीब लोगोंकी संस्था है। उसका में सदर हूं। उसमें जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी बहुत कम पैसा मिलता है। सो उन्होंने पूछा है कि जो दो लाख रुपयेकी कीमतके भंडे उनके पास पड़े हैं उनका क्या होगा? नए श्रीर पुराने भंडेमें कोई अंतर नहीं है, कैवल पुरानेको नई खूबसूरती दे दी है। पहलेमें चर्खा था, जब कि इसमें चर्लेका चक तो है, मगर माल और तक्ष्रा नहीं है। नया भंडा बन जानेसे पुरानेकी कीमत किसी तरहसे कम नहीं हो जानी। जिस तरहसे एक बादशाह तो मर जाता है, मगर बादशाहत कभी नहीं मरती। वह हमेशा बनी रहनी है। एक सिक्का पलटता है तो दूसरा सिक्का या जाता है। मगर दूसरा मिक्का थानेसे पहलेके सिक्केकी कीमतमें फर्क नहीं पड़ता। महारानी विक्टोरियाके शासनमें रुपया कुछ और तरहका था, जार्ज पंचमके समयमें कुछ और तथा थव कुछ और किस्मका है मगर रुपयेकी कीमत वही सोलह थाने बनी रही। यतः दोनों भंडोंकी कीमत तबतक एक ही रहेगी जबतक कि गांवी-आध्यममें एक भी पुराना तिरंगा भंडा बाकी बचा रहेगा। यतः जिन लोगोंके पास पुराने भंडे हैं वे उनको फाइ न डालें और गांधी-आध्यमसे भी उसी भंडेको खरीदें ताकि दो लाख रुपयेकी रकम नष्ट न हो। मगर बागेसे चर्खा-संघ नए सिक्केके भंडे ही बनाएगा।

त्राज मेरे पास दो सवाल आ गए हैं। एक माई लिखते हैं कि १५ अगस्तके बाद कांग्रेसका क्या होगा और उसका प्रोग्राम क्या रहेगा है वे यह भी लिखते हैं कि अबतक कांग्रेसमें आदमी यह शपथ लेकर शामिल होता था कि वह सत्य और महिसाके द्वारा हिंदुस्तानकी आजादी प्राप्त करेगा, मगर अब जब कि आजादी मिल गई तब उसके बाद क्या होगा ?

कांग्रेसका क्या त्रोग्राम रहेगा यह तो कांग्रेस ही बता सकती है।
मगर कांग्रेसक एक खादिमके नाते में तो इतना जानता हूं कि अबलक
तो हमारा काम हकूमतका सामना करना था। हम हकूमतके बागी बने
भौर उसको हमने हटाया। हमने बाहरसे तो सत्य और अहिंसाको बनाए
रखा मगर हमारे भीतर तो हिंसा भरी हुई थी। हमने ढोंगी बनकर
काम किया। उसीका फल हम आज आपसकी लढ़ाईके रूपमें भोग रहे
हैं। आज भी हम अपने दिलोमें लड़ाईका सामान तैयार कर रहे हैं और
अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमें १८५७ गदरसे भी अधिक
भयानक रक्तपातका सामना करना होगा। तब तो हिंदुस्तान इतना
जाम्रत नहीं था और इसके अलावा वह केवल सिपाहियोंका बलवा था।

उसमें सिर्फ हांग्रेजोंको ही हमने काटा था। मगर स्रंतमें संग्रेजी लक्करने बलवाडयोंका सामना किया और उन्हें शिकस्त भी दी। लेकिन ईश्वर न करे कि श्राज हमारे दिलोंमें जो लड़ाई भरी है वह उस हदतक चली जाय। ग्रत: केवल सत्य ग्रौर श्रहिंसाकी वृष्टिसे ही नहीं, विल्क हिंदुस्तानके हितकी दष्टिसं, जिसके लिए लाखों लोग जेल गए धौर अनेक कष्ट भेले, मैं यह सलाह दंगा कि इस प्रकारकी तैयारी न करो। उससे न केवल तुम हिंदुस्तानकी आजादीको खोस्रोगे, बल्कि उसे फिर गुलाम बना दोगे। श्रंग्रेज, रूस, ग्रमरीका या चीन कोई देश हमपर हमला करके हमें गलाम बना लेगा। क्या ग्राप यह देखनेवाले हैं कि १५ ग्रगस्तको हिंदू ग्रीर म्सलमान श्रापसमें लड़ें श्रौर सिख उनके बीचमें फंसकर मर जाय? इससे तो मुक्ते यह पसंद होगा कि एक भुकंप आ जाय और उसमें हम सब दबकर मर जायं। ग्रतः कांग्रेस चुंकि सारे हिंदुस्तानकी है, इसलिए उसे चाहिए कि वह हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों तथा अन्य सब जातियोंको संतुष्ट करे। मैं यह नहीं कहता कि भ्राप मुसलमानोंकी खुशामद करें या खुद मुजदिल वन जायं। बुजदिली तो मैं नभी किसीको सिखाता ही नहीं हं। हम बहादुरीके साथ सबको शांत करें, यही कांग्रेसका मुख्य प्रोग्राम होना चाहिए।

यद्यपि मैं हिंदी-साहित्य-सम्मेलनका दो बार सदर रहा हूं, मगर फिर भी मेरा यह दावा है कि हिंदुस्तानकी राष्ट्र-भाषा हिंदी और देव-नागरी लिपि नहीं हो सकती। श्राज हमारे बहुतसे कार्यकर्ता यह कहते हैं कि गांधी तो सब ऐसी-वैसी वातें करता है। वह तो हमेशा मुसलमानों-की खुशामदमें ही लगा रहता है। मगर जिना साहबने भी दो नेशनकी वात कहते समय मुभपर उर्दू भाषाको मिटानेका इल्जाम लगाया था। श्राज तो मैं दोनों भाषाश्रोंका दुश्मन बना हुआ हूं। मगर मैं दोनोंका दोस्त रहना चाहता हूं। ईश्वरके सामने मेरा यह दावा मंजूर होगा कि श्रगर हिंदुस्तानका कोई सच्चा खैरख्वाह था तो वह गांधी ही था। श्राज में काफी हिंदू श्रापको ऐसे बता सकता हूं जो न तो हिंदी जानते हैं श्रीर न देवनागरी लिपिमें लिख सकते हैं। श्रगर यहां हिंदू, मुसलमान ईसाई, पारसी श्रीर सिख सबको रहना है तो हिंदी श्रीर उर्दके संगमसे

जो भाषा वनी है उनीको राष्ट्रभाषाके रूपमें अपनाना होगा। जो शब्द आप मब लोग बोलते हैं उनमे एक बुलंद भाषा बन सकती है इसमे मुक्ते कोई मंदेह नहीं है।

यहां इंडोनंशियाकं नेता शहरियार भ्राए हैं। वे नेहरूजी भीर जिना साहबसे मिलेंगे। हिंदुस्तान तो उनको नैतिक मदद दे सकता है, जो कि किसी भी फौजी मददसे अधिक प्रभावशाली होगी।

एक अंग्रेजका खत श्राया है कि चूंकि श्रव हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो गए, इसलिए श्रव उसका दर्जा संमारके बड़े राष्ट्रोंमें नहीं हो सकेगा। में इस बातको नहीं मान मकता, बचतें कि दोनों टुकड़े दोस्त या भाई-भाई बनकर रहें।

### : 30 :

# २५ जुलाई १६४७

भाइयां और बहनो,

शाज राजेंदबाबूने मुक्तको वताया कि उनके गाम करीब ५० हजार पोस्टकार्ड, २५-३० हजार पत्र श्रीर कई हजार तार श्राए हैं जिनमें गो-हत्या वाकानून बंद करनेके लिए कहा गया है। इस वारेमें मैंने श्रापसे पहले भी कहा था। श्राक्तिर इतने खत श्रीर तार क्यों श्राते हैं? इनका कोई श्रसर तो हुशा नहीं है। एक तार श्रीर श्राया है जिसमें बताया गया है कि एक भाईने तो इसके लिए फाका भी चुक कर दिया है। हिंदुस्तानमें गो-हत्या रोकनेका कोई कानून बन नहीं सकता। हिंदुशोंको गायका वस करनेकी मनाही है, इसमें मुक्ते कोई शक नहीं। मेरा गो-सेवाका बत बहुत पहलेसे लिया हुशा है, मगर जो मेरा धर्म है वही हिंदुस्तानमें रहनेवाले सब लोगोंका भी हो, यह कैसे हो सकता है? इसका मतलव तो जो लोग हिंदू नहीं हैं उनके साथ जबर्दस्ती करना होगा। हम चीख-चीसकर कहते श्राए हैं कि जबर्दस्तीसे कोई धर्म नहीं चलाना चाहिए। हम प्रार्थनामें हमेगा

कुरानकी म्रायत पढ़ते हैं, परंतु यदि यही चीज मुक्तमे कोई जबदंस्तीसे कहलवाना चाहे तो में कैसे कहंगा? जो म्रादमी प्रपने-प्राप गोकुशी नहीं रोकना चाहता उसके साथ मैं कैसे जबदंस्ती करूं कि वह ऐसा करे? भारतीय यूनियनमें भ्रकेले हिंदू तो हैं नहीं। यहां तो मुसलमान, गारसी म्रीर ईयाई म्रादि सभी लोग रहते हैं। हिंदुम्रोंका यह कहना कि म्रव हिंदुस्तान हिंदुम्रोंकी भूमि वन गई हैं, बिल्कुल गलत है। जो लोग यहां रहते हैं उन सबका इस भूमिपर भ्रधिकार है। म्रगर हम यहां गो-हत्या रोक देते हैं भ्रौर पाकिस्तानमें इसका उलटा होता है तो क्या स्थिति रहेगी? मान लीजिए कि वे यह कहें कि तुम मंदिरमें नहीं जा सकते, क्योंकि तुम पत्थरोंकी पूजा करते हो, जो चारियतके म्रनुसार यजित है। मैं पत्थरमें भी ईश्वर मानता हूं तो उसमें दूसरोंका क्या दोष करता हूं! म्रतः भ्रगर वे मुक्ते वहां जानेसे रोकेंगे तब भी मैं वहां जाऊंगा। इस तरह में ईश्वरका भक्त बन जाता हं।

इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि तार श्रौर पत्र भेजनेका सिलसिला बंद होना चाहिए। इतना पैसा इनपर बेकार फेंक देना मुनासिब नहीं है। ग्राखिर हम ऐसा सोचनेका घमंड क्यों करते हैं कि दो पैसेका पोस्टकार्ड भेजनेमें कौन-सी कमी श्रा जाती है। मैं तो ग्रापकी मार्फत सारे हिंदुस्तान-को यह सुनाना चाहता हूं कि वे सब तार श्रौर पत्र भेजना छोड़ दें।

इसके ग्रलावा जो बड़े-बड़े हिंदू हैं, वे खुद गोकुशी करते हैं। वे अपने हाथसे तो गायको काट नहीं सकते, परंतु ग्रास्ट्रेलिया तथा ग्रन्थ देशोंको यहांसे जो गायें जाती हैं उन्हें कौन भेजता है? वे वहां भारी जाती हैं ग्रौर उनके चमड़ेकी जूती बनकर यहां भ्राती है, जिन्हें हम पहनते हैं। एक कट्टर वैष्णव हिंदूको में जानता हू। वह ग्रपने बच्चेको गो-मांसका शोरबा पिलाते थे। मेरे पूछनेपर उन्होंने कहा कि दवाईके तौरपर उसे इस्तेमाल करनेमें कोई पाप नहीं है। ग्रतः धर्म ग्रसलमें क्या चीज है यह तो लोग समभते नहीं हैं। ग्रतः धर्म ग्रसलमें क्या चीज है यह तो लोग समभते नहीं हैं। ग्रीर पीछे गो-हत्या बाकानून बंद करनेकी बात करते हैं। देहातोंमें हिंदू लोग बैलोंपर इतना बोभ लादते हैं कि वे मुक्किलसे चल पाते हैं। वया यह गो-हत्या नहीं है, चाहे शनै:-शनै: ही क्यों न

हो ? ऋतः मै तो यह मलाह दूंगा कि तिधान-परिषद्पर इसके लिए जोर न डाला जाय।

जिस जगह वृक्ष श्रिषक होते हैं वे वादलोंसे पानी श्रपने श्राप वरसा लेते हैं। पेड़की पत्तियोंमें कुछ ऐसा ग्राकर्षण होता है कि पानी दूधकी धारकी तरह अपरमें गिरने लग जाता है। यह प्रकृतिका कानून है। जिस भूमिमें वृक्ष नहीं होते वह मरुभूमि हो जाती है, क्योंकि पानी तो वहां बरसता नहीं, इसलिए सब रेत-ही-रेत हो जाता है। ग्रगर वर्षा वंद करनी हो तो वृक्षोंको काट दीजिए। मैं जोहान्सवर्गमें कई वर्षतक रहा। यहांका जलवायु बहुत ग्रच्छा है। वहां जबसे वृक्षारोपण हुआ तबसे वर्षा पड़नी भी सुक हो गई। इसलिए दिल्लीके श्रफसरने वृक्षारोपणका जो काम उठाया वह बहुत ग्रच्छा है। जिन लोगोंके पास खाली जमीनें नहीं हैं वे मिट्टीके गमलोंमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालकर सब्जी पैदा कर सकते हैं।

एक भाईने यह प्रश्न पूछा है कि आज हमपर मुसलमानोंकी तरफसे जो ज्यादितयां हो रही हैं उनको दृष्टिमें रखते हुए हम किस मुसलमानका ऐतबार करें और किसका नहीं, यूनियनमें जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हम कैसा सलूक करें और पाकिस्तानमें जो गैर-मुस्लिम हैं, वे क्या करें?

इस वारेमें में पहले भी कई बार कह चुका हूं और बाज फिर कहता हूं कि अब हिंदुस्तानमें सारे धर्मोंका इम्तहान हो रहा है। सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई ब्रादि सब बर्म किस तरहसे चलते हैं और कैसे हिंदुस्तानकी बागडोर सम्हालते हैं, यह देखना है। धाकिस्तान तो चाहे मुसलमानोंका कहो, मगर यूनियन तो सबका है। अगर आप यहां बुखिल न रहकर सचमुच बहादुर बन जाते हैं तो आपको यह सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको मुसलमानोंके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? मगर आज तो हम सब बुखिल पड़े ह। उसके लिए मैंने तो अपना गुनाह मंजूर कर लिया। हमारा ३० वर्षका शिक्षण क्यों गलत तरीकेसे हुआ, यह मेरे लिए एक कठिन प्रश्न हो गया है। मैंने कैसे यह मान लिया कि ऑहसा बुखिदलोंका हिंधगर

हो सकती है? अगर ग्रम में हम स्वमुच वहादुर होकर मुसलमानोंकं साथ प्रेम करें तो मुसलमानोंकों भी सोनना होगा कि वे आपके राथ धोखा करके क्या लंगे। वे भी बदलेंगें मोहब्बत ही दिखाएंगे। क्या हम यूनियनके करोड़ों मुसलमानोंको अपना गुलाम बनाकर रख सकते हैं? दूसरोंको गुलाम बनानेयाला खुद गुलाम बन जाता है। अगर हम यहां तलयारका बदला तलवारमें, लाठीका बदला लाठीसे और लातका बदला लातसे देने लगें तो फिर पाकिस्तानमें उससे भिन्न मलूककी आशा रखना फिजूल है। अगर ऐसा हमने किया तो जिस हाथसे हमने आजादी ली उसी हाथसे हम उसे खो देंगे। जो सीधा और सरल रास्ता है वही हमें अपनाना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तानमें एक भी हिंदू या एक भी इसाईको कोई छूनेवाला नहीं है।

श्राज पाकिस्तान श्रीर भारतकी भावी सरकारोंकी श्रीरसे जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है वह मुक्ते अच्छा लगा है। मगर मैं तो उसे प्रत्यक्षमें देखना चाहता हूं। इस वक्त तो हम ऐसा क्यों मानें िक जो कुछ वे कहते हैं उससे भिन्न ही पाकिस्तानमें होनेवाला है। होता भी है और हम बुजदिल नहीं हैं तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। जवतक ऐसा नहीं हुआ है तब उसे मान-फर ही हम बैठ जायं यह तो हमारी बुजदिली हैं। इस तरहसे माननेका मतलब होगा लड़ाईका सामान तैयार करना। तब तो हमारे और पाकिस्तानके लक्करोंमें आमने-सामनेकी लड़ाई छिड़ जायगी और जिना साहब जो दो नेजनकी बात करते थे वह सही साबित होगी। इसलिए मैं तो ईरवरसे यही प्रार्थना करता हूं िक तू हमें उस श्रापत्तिसे बचा ले।

: 50 :

२६ जुलाई १९४७

भाइयो और बहुनो,

में चाहता तो यही हूं कि एक बैरिस्टरको जितना पैसा मिलता है उतना ही एक भंगीको भी मिले, परंतु यह बात कहनेमें जितनी न्नासान है, करनेमें उतनी ही मुश्किल है। दूसरे, ये सब बाते हड़नाल करतेसे पूरी नहीं होतीं। येतन-कमीशनकी सिफारिशोंते जो येतन बढ़े हैं, पहले हमें उन्हें हजम करना चाहिए और फिर बादमे अपने पक्षमें लोकमत तैयार करना चाहिए। हड़तालका भी एक गास्प्र होता है। यों ही हड़ताल कर बैठनेसे कोई लाभ नहीं।

याज तो हिंदुस्तानमें हड़तालोंका एक वातावरण-सा वन गया है। जहां लोगोंकी अपनी हकूमतें हैं वहां भी हड़तालें होती हैं। जब हमारे यहां अंग्रेजी हकूमत थी तब, जहांतक मुभे याद है, इतनी हड़तालें नहीं होती थीं। ग्राज कलकत्तासे तार ग्राया है ग्रीर ग्रखवारोंमें भी छपा है कि वहां एकाउंटेंट जनरल ग्राफिसके कर्मचारियोंने कलमबंद हड़ताल कर दी है। इस ग्राफिसमें डाक ग्रीर तारघर गामिल हैं जो किसी एक ग्रादमीकी खातिर नहीं, विक सब लोगोंकी भलाईके लिए चलते हैं। यह माना कि उनमें बड़े-बड़े ग्रमलदार भी हैं जिन्हें काफी पैसा मिलता है। फिर छोटोंने क्या गुनाह किया कि उन्हें थोड़ा पैसा मिले? ग्राखिर इतना बड़ा ग्रंतर क्यों रहता है? ग्रंग्रेजोंने यह ग्रादत डाली, मगर हमको भी वह मीठी लगी ग्रीर उसे हम जारी रख रहे हैं, परंतु इस तरहसे यदि लोग कलमबंद करके बैठने लगें नो हिंदुस्तानका क्या होगा? हड़तालके जरिए दबाय डालकर यदि कुछ पैसे उन्होंने बढ़वा भी लिए तो उससे क्या हुआ? मगर यह तरीका तो गलत है ग्रीर इससे हिंदुस्तानका सत्यानाश होनेवाला है।

याजकी हिंदुस्तानकी हालत देखकर मुफ्ते उस मुर्गीकी मिसाल याद श्राती है जो सोनेके ग्रंड देती थी। मुर्गीवालेने सारे ग्रंड एक साथ निकालनेके लिए उस मुर्गीको मार डाला। मगर नतीजा यह हुआ कि सोनेके ग्रंड भी नहीं निकले श्रीर मुर्गी भी मर गई। श्राज जो हमारे हाथगें ह्कूमत श्राई है वह उसी किस्मकी मुर्गी है। हम श्रगर यह उम्मीद करें कि उस मुर्गीसे सब सोनेके ग्रंड श्राज ही निकालकर खा जायं तो निष्चय ही वह मुर्गी तो मरेगी ही, उसके साथ हम भी मरनेवाले हैं।

इसके प्रलावा हड़तालका तो मैंने शास्त्र बना रसा है। दक्षिण

अफीकामें पहले-पहल हमने इसकी आजमाइश की थी। वहां हिंदुस्तानी कली और मजदूर समभे जाते थे। वहां उनका हड़ताल करना कुछ मानी रखता था, वयोंकि ग्रीर तरहसे वहां उनकी वात कोई सुननेवाला नहीं था। ग्रतः वह ग्रादमी जो हड़तालका शास्त्र जानता है, वह उन लोगोंसे जो कि भाज इधर-उधर हडताल कर रहे हैं; यह मचना देना चाहता है कि जो तरीका उन्होंने भ्रपनाया है उससे वे श्रपना ही खात्मा कर लेंगे। हमारे देशके दो टुकड़े तो हो गए, मगर यव भी ग्रगर हमारे ग्रापसके भगड़े इसी तरह जारी रहे तो ईश्वर ही जानता है कि हमारा क्या हाल होनेवाला है! भ्रब तो हमारा यह धर्म हो गया है कि हम अपना काम करते जायं, क्योंकि वह हकुमत-का काम है। वेतन-कमीशनकी सिफारिशोंके फलस्वरूप छोटे लोगोंका दर्जा काफी ऊंचा हो गया है। अगर इस तरहसे हम मांगते ही रहेंगे तब तो हिंदुस्तानका दिवाला निकल जायगा । यह ठीक है कि हक्मतके पास करोड़ों रुपये श्राते हैं, मगर वह सब केवल मुट्ठीभर लोगोंपर तो खर्च नहीं किया जा सकता। उस रुपएका अधिक भाग तो उन देहातियोंपर खर्च किया जाना चाहिए जिनसे वह पैसा आता है।

बंबईमें, हाल हीमें, मजदूरोंकी एक नाममात्रकी हड़ताल हो चुकी है। वहांकी सरकारने एक-दो करोड़ रुपया तो मजदूरोंको दिया, मगर उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ और अपनी ताकत जाहिर करनेके लिए उन्होंने एक नाममात्रकी हड़ताल की। उन्हें चाहिए तो यह था कि जो कुछ मिल गया उसे तो हजम करते और उसके बाद अपने पक्षमें लोकमत बनाते। इसके बजाय उन्होंने हड़ताल करके पैसे बढ़वानेका मार्ग अपनाया। कांग्रेसमें भी आज कितनी ही पार्टियां बन गई हैं और उनमेंसे ही एक पार्टीका इस हड़तालमें तो चाहे वह दो घंटेके लिए ही क्यों न हो, एक तरहका घमंड भरा रहता है। उससे वह पार्टी यह सिद्ध करनेकी कोशिश करती है कि उसकी मजदूरोंमें कितनी चलती है। अन्यथा इस नाममात्रकी हड़तालका क्या उद्देश हो सकता था? मुलकका इस प्रकारकी हड़तालोंसे कोई भला

नहीं हो सकता। इसलिए वहांके मजदूरोंने जो कुछ किया वह मुभ्ने भ्रनर्थ लगता है।

दूसरी लड़ाई तो जब होगी तब होगी, मगर क्या हम इस आपसकी लड़ाईमें ही कटकर मर जाना चाहते है ? यह कोई देशका काम नहीं है. कोरा स्वार्थका काम है। एक ग्रोर तो हमें आजादी मिली, ग्रंग्रेज यहांसे गए और हक्मतका काम हमने चलाना शरू ही किया कि इसरी श्रोर हम पैसोंके वटवारेपर ही लड़ाई करने लगे। मैं तो यहांतक मानता हं कि एक वैरिस्टरको जितना पैसा मिलता है जतना ही एक मंगीको भी मिलना चाहिए। मगर बैरिस्टर तो अधिक छीन लेता है ग्रीर हम ख्शीमें उसे दे दंते है। मैं भी तो कभी बैरिस्टरी करने लगा था, मगर मैंने कुर्सीपर पड़े रहकर पैसे लुटना एक निकम्मी वात समभी और इसलिए भंगी वन गया। मगर ये सब वातें कहनेमें तो अच्छी लगती हैं, करनेमें मुक्किल होती हैं। आखिर हम ऐसे आदमी कहांसे लाए जो गवर्नर-जनरल, वैरिस्टर ग्रीर व्यापारी हो नकें ग्रीर साथ-ही-साथ पैसा भी जतना ही लें जितना एक भंगीको मिलता है। एक दर्जी भी चार-पांच रुपये रोज कमा लेता है, मगर भंगीको कौन इतने पैसे देता है? ग्रतः श्राज जरूरत इस बातकी है कि मन्ष्य ग्रपना स्वभाव बदले, मनुष्यमें उदारता पैदा होनी चाहिए । यह नहीं कि हम अपनी स्वार्थपृतिके लिए सबका गला काट दें। बर्मामें जो खून हुए हैं, उनसे भी अगर हम कोई सबक नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान और सारी दुनियाका क्या हाल होगा? यह हिसाब भ्राप अपने घर जाकर करें।

### : = ? :

२७ जुलाई १९४७

भाइयो और बहनो,

हिंदुस्तान देशी राज्योंसे भरा पड़ा है। उनकी संख्या पांच-सौसे ऊपर है, जिनमें कोई बड़े हैं भीर कोई छोटे हैं। हाल हीमें वाइसराम

माहवने राजाश्रोंको थहां बुला लिया था। श्रवतक तो उनपर विटिश मासाज्यका छत्र था, परंतु वह तो श्रव उठ गया। वाइसराय साहबने उनका बहुत नम्र शब्दोंमें जो व्याख्यान दिया वह मुक्तको यच्छा लगा। उन्होंने राजाश्रोंको सलाह दी कि भारतीय पुनियन ग्राँच पाकिस्तानके रूपमें जो दो स्वतंत्र राज्य वन रहे हैं उनको उन दोनोंक भीतर आना है। वह कोई छोटा व्याख्यान नहीं था। मगर उसमें जो चीज मुक्ते चुक्ती वह यह कि इनने वहे व्याख्यानमें रियासतोंकी रैयतका । कहीं जिक नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंटके साथ जो करार था वह तो राजा लोगोंसे ही था। उसमें रैयत कहीं म्राती ही नहीं थी। इसलिए जब बिटिश साम्राज्यसत्ता हट गई तब बाकानून वे आजाद तो हो जाते हैं ग्रीर ब्रिटिश मल्तनत उसमें कोई दखल भी नहीं दे सकती । मगर राजा लोगोंका धर्म और कर्त्तंच्य भी तो कोई चीज है। ग्रब बंद्रकका राज्य नो चला गया जिससे किसी रियासतको मजबूर किया जा सकता था। मगर ब्रिटिश साम्राज्यके मातहत जो वे सुरक्षित रहते थे वह सुरक्षितता तो अब नहीं रही। फिर कोई भी बड़ी-से-बड़ी रियासत ले लीजिए; मैं कोचीनको ही लेता हूं, क्योंकि एक खासा बड़ा समुद्र भी उसके साथ लगता है। वह अपनी सुरक्षाके लिए सारी दुनियाके साथ तो समभीते कर नहीं सकती । ऐसी हालतमें उनको ठीक सलाह देना वाइसरायका धर्म था। मगर रैयतका भी ग्रगर वे अपनं व्याख्यानमें कुछ जिक्र कर देते तो मुक्तको बहुत ग्रच्छा लगता। चूंकि में काठियावाड़ राज्यमें पैदा हुआ था, इसलिए एक रैयत होनेके नाते मुक्ते उस बारेमें कहनेका हक है। धबसे पहले राजा लोग ग्रगर दीवान भी रखते थे तो उसमें वाइसरायकी इजाजत लेते थे। वह उनको श्रच्छा तो नहीं लगता था। इसलिए अब जहां उनके ऊपरसं ब्रिटिश-सुरक्षाका छत्र हटा उसके साथ-साथ उनका दबाव भी तो उनपरसे हट गया। मगर दूसरी तरफसे प्रजाका दबाव श्रब उनपर पड़ता है। नतीजा यह हुआ कि राजा लोग प्रजाके सेवक बनकर रहेंगे तभी वे राजा रह सकते हैं। उनके यहां जो प्रजा-मंडल हैं उनके साथ उनको मश्चिरा करना चाहिए धौर शासन-प्रबंधमें उनका सहयोग लें। यह

वात तो ठीक हं कि उन्होंने कभी राज्य तो चलाया नहीं। राज्य तो हमारे इन नेताओं ने भी पहले कभी नहीं किया था जो आज केंद्रीय सरकारमें हैं। वे वाहर तो शेर बने हुए थे, मगर आज तो वकरी-जैसे बन गए हैं। इसका यह मतलब नहीं हैं कि राजा लोग यों ही अपने राज्यमें वीस-पच्चीस आदिमियोंको खड़ा कर दें और उनको प्रजा-मंडल कहने लगें। वे जो कुछ करें वह सच्चाई और नेकनीयतींसे करें।

जहांतक यूनियन या पाकिस्तानमें शामिल होनेका संबंध है, उसमें भौगोलिक स्थितिका पूरा व्यान रखना होगा। गुजरान या काठियावाइका कोई राज्य अपनेको बंगालके साथ थोड़े ही कह सकता है? अतः रियासतें भूगोलके दबावमे नहीं निकल सकतीं।

अंग्रेज जाते समय क्या राजाओं को यह नहीं कह सकते थे कि जो मर्वोच्च सत्ता उनके पास थी वह अब हिंदुस्तान और पाकिस्तानके पास चली गई है। निश्चय ही यह बहुत खटकनेवाली बात है और हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान दोनों के लिए वह एक पेंचीदा प्रश्न बन गया है। मैं तो यही कहूंगा कि राजाओं के लिए भी यह इम्तिहानका समय है। वे नामके राजा रहें, मगर ग्रमलमें प्रजाके सेवक बन जाएं, तब तो हिंदुस्तानकी खैर है।

मैंने जो आज यह रुदन किया है वह इस वजहसे नहीं कि राजाओं-के विरुद्ध वाइसरायने मुक्तसे शिकायत की हो या हमारी स्वदेशी हकूमतने, जिसमें जवाहरलालजी और राजेंद्रबाबू आदि हैं, मुक्तसे कुछ कहा हो। हकीकत तो यह है कि लोग आज इस बानकी तुलना करते हैं कि हिंदुस्तानकी हकूमत क्या करती है और पाकिस्तानकी क्या?

मगर देशी राज्योंकी प्रजापर क्या बीत रही होगी? वहांकी रैयत क्या इस ध्राजादीपर खुश होगी? क्या वहांके लोग आजादीके उत्सवमें शामिल होंगे? मैं तो उस दिन उपनास करूंगा और मेरी प्रार्थना भी खासतौरसे उस दिन यही होगी कि हे ईश्वर! हिंदुस्तान आजाद तो हुआ, परंतु उसे वर्वाद न कर!

देशी राज्य हिंदुस्तानका एक चौथाई हिस्सा है। क्या वहांकी दस करोड़ प्रजा १५ ग्रगस्तको ग्राजादीका उत्सव मना सकेंगी? ग्रगर राजा लोग यह कहें कि हम तो तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे तब तो खैर है। तव वे प्रजासे जो पैसा लेंगे वे प्रजाको ऊपर उठानंके लिए ही लेंगे। वे दस गुना करके उसे वापिस दे देंगे, पैसे के लगमें नहीं, बिल्क प्रपने राज्यमें शिक्षाके लिए स्कूल, रोगियों के लिए सक्स्ताल, सड़कें तथा वाग-वर्गाचों आदिके रूपमें। इसलिए मुक्ते ऐसा लगा कि मैं प्राज राजाओं के बारेमें इतना तो कह दू। बाइम-रायके भाषणके बारेमें जवाहरलालजी और सरदार पटेलने तो कुछ कहा नहीं। मगर दिलमें तो वे भी महसूस करने ही होंगे। दिलमें फिर जहर बया रखना था? यह तो एक तरहका खेल-मा है जिसमें खेलके सब खिलौने मेजपर रखे रहने चाहिए। जब हगारे दिलमें किसी प्रकारका जहर नहीं होगा तभी तो हम १५ ध्रगस्तका दिन दिल खोलकर मना सकेंगे।

## : ८२ :

# २८ जुलाई १६४७

भाइयो श्रीर बहना,

ग्राज में कुछ प्रश्नोंके जवाब दूगा।

प्रश्न— १५ अगस्तके बाद दोनों राज्योंमें दो कांग्रेसें होंगी या एक ही रहेगी? या कांग्रेसकी आवश्यकता ही न रहेगी?

उत्तर—मेरे विचारमे उस समय ऐसी संस्थाकी जरूरत ग्रीर भी ज्यादा होगी। बेजक, उसका काम बदल जायगा। यदि कांग्रेस मूर्खतापूर्वक दो धर्मीके श्राधारपर दो राष्ट्रोंका सिद्धांत मंजूर नहीं कर लेती तो सारे हिंदुस्तानके लिए केवल एक कांग्रेस रह सकती है।

हिंदुस्तानके बटवारेसे भ्राज उसके समूचेपनका बटवारा नहीं होता—नहीं होना चाहिए। वो सार्वभौम राज्योंमें बांट दिये जाने के कारण हिंदुस्तानके दो राष्ट्र नहीं होते। मान लिया जाय कि कोई एक या ज्यादा रियासतें दोनों राज्योंके बाहर रहती हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें शौर उनकी जनताको राष्ट्रीय कांग्रेससे निकाल देगी? क्या

उनकी मांग यह नहीं होगी कि कांग्रेस उनकी ग्रोर विशंष ध्यान दें भौर उनकी विशेष परवाह करें ? जरूर ही पहलेसे ज्यादा उलके हुए सवाल उठेंगे। उनमेंसे बुछका हल कठिन भी हो सकता है। मगर कांग्रेसके टुकड़े कर देनेके लिए यह कोई कारण न होगा। उससे अवतककी ग्रपेक्षा ग्रधिक वड़ी राजनीतिज्ञता, श्रधिक गहरे विचार ग्रीर ग्रिविक गांन निर्णयको उत्तेजना मिलेगी। पंगु बना देनेवाली कठिनाइयोंपर ही हमें पहलेसे विचार नहीं करते रहना चाहिए। ग्राजतक जो खरावियां हो चुकीं वे काफी हैं।

प्रश्न—वया कांग्रेस अब सांप्रदायिक मंस्या बन जायगी? आज जोरोंने मांग की जा रही है कि चूंकि अब मुसलमान अपने आपको परदेशी समभने लगे है, इसलिए हमें भी अपने मंघको हिंदू भारत कहकर क्यों नहीं पुकारना चाहिए और उसपर हिंदू-धर्मेकी अमिट छाप क्यों नहीं लगा देनी चाहिए?

उत्तर—इस सवालमें घोर अज्ञान भरा है। कांग्रेस कभी हिंदू-मंस्था नहीं बन सकती। जो उसे ऐसा बनावेंगे, हिंदुस्तान और हिंदू-धर्मसे दुश्मनी करेंगे। हिंदुस्तान करोड़ोंका मुल्क है। उनकी आवाज किसीने नहीं सुनी। अगर कोई दो प्रजाकी वातपर जोर देनेवाले हैं तो वे शहरोंके दोर-गुल सचानेवाले लोग ही हैं। हम उनकी आवाजको हिंदुस्तानके देहातोंके करोड़ोंकी आवाज न राममें।

तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तानके मुसलमानोंने नहीं कहा है कि वे हिंदुस्तानी नहीं हैं और श्रंतमें याद रखा जाय कि हिंदू-धर्ममें कितनी ही किमयां क्यों न हों, हिंदू-धर्मने कभी अलहदगीका दावा नहीं किया। अलग-अलग धर्मोंके लोगोंने मिलकर हिंदुस्तानको एक प्रजा या राष्ट्र बनाया है उन सबका हिंदुस्तानी कहलानेका समान हक है। बहुमतको दूसरोंको दनानेका हक नहीं है। बहुमतके जोरसे या तलवारके जोरसे मिली हुई ताकत सच्ची ताकत नहीं है। दरअसल सचाई ही सच्ची ताकत है।

प्रश्न-तीसरा सवाल है कि जो मुसलमान गहीं उनका पाकिस्तानके मंडेकी तरफ क्या रख रहे?

उत्तर—पाकिस्तानका भंडा ग्रभी तो लीगका भंडा होगा। भ्रगर महिलम लीग ग्रीर इस्लाम एक चीज है तो सारी दुनियाके मुसलमानोंका भंडा एक होना चाहिए ग्रीर जिनकी इस्लामसे दुश्मनी नहीं उनको उसकी इज्जन करनी चाहिए। में इस्लामका, हिंदू-धर्मका, ईसाई-धर्मका, या किसी दूसरे धर्मका भडा जानता नहीं हूं। मगर मैंने इस्लामका गहरा ग्रभ्यास नहीं किया तो में भूल कर सकता हूं। ग्रगर पाकिस्तानका भंडा, चाहे उमका रूप-रंग कुछ भी हो पाकिस्तानमें रहनेवाले सब लोगोंका भंडा होगा, तो में उसकी सलामी करूंगा ग्रीर ग्रापको भी ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे लफ्जोंमें उपनिवेध एक दूसरेके दुश्मन नहीं बन सकते। मैं तो बहुत रस भौर दुःखसे देख रहा हूं कि दक्षिण ग्रफीकाका उपनिवेश हिंदुस्तानके उपनिवेशकी तरफ क्या रुख रखता है? क्या दक्षिण ग्रफीकाके लोग हिंदुस्तानको नफरत कर सकते हैं? क्या ग्रफीकाकी यूनियनके गोरे श्रब भी हिंदुस्तानियोंके साथ रेलके एक डिड्बेमें सफर करनेसे इन्कार करेंगे?

## ; ⊏ই :

## २१ ज्लाई १९४७

भाइयो श्रीर बहनो.

श्राज में बहुत कामकी बातें कह रहा हूं। मुक्तसे ऐसा कहा जाता है कि मुक्ते काश्मीर जाना चाहिए। मुक्ते वहां जानेका शौक नहीं है ग्रीर होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह खूबसूरत जगह है। वहां हिमालय पहाड़ भी है। लेकिन दुनियामें कई ग्रीर भी खूबस्रत जगह हैं। तीर्थ-क्षेत्र भी काफी पड़े हैं।

एक बार मैं काश्मीर जाता चाहता था। उस समयके काश्मीर महाराजाने मुक्ते बुलाया भी था। उस समय सर गोपालस्वामी आयंगर वहांके दीवान थे। लेकिन ईश्वर जब मुक्तको मौका दे तभी तो मैं जाऊंगा। जब पिछली बार पंडित जवाहरलाल काश्मीरमें रोक लिए गष्ट तव उनकी यहां जरूरत थी। उस समय मीलाना झाजाद कांग्रेसकी सदारत करते थे। वे जवाहरलालको काश्मीरमे बुलाना चाहने थे; क्योंकि यहां उनकी जरूरत थी। उस समयके वाइसराय लार्ड वेबेलने भी उनकी जरूरत महसूस की। वेबेल और मीलाना साहब दोनों परेशान थे। तव मीलानाने जवाहरलालके पास खबर भेजी कि झापने जो काम अपनाया है वह कांग्रेसका काम है, इसलिए अनुशासनके मृताविक आप यहां श्राइए। उस समय जवाहरलालने यहां श्राना तो मंजूर कर लिया, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि वादमें फिर काश्मीर जाऊंगा। मौलानाने कहा कि बादमें यह कामं किया जा सकता है और जरूरत होगी तो गांधीजीको भी आपके साथ भेज दिया जायगा। मैंने भी जवा-हरलालसे कहा कि ऐसा करनेसे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।

ग्रब तो सरकार ही वदल गई। वाइसराय वदल गया। में ग्रव. काश्मीर जानेको तैयार हो गया, जिमसे जवाहरलाल ग्रपना काम करते रहें। चूंकि वहां कई संस्ट थे, इसिलए मैंने कह दिया था कि यदि वाइसराय कह दे कि वहां जाशो तो मैं जाऊंगा। वाइसरायने कुछ समय पहले मुससे कहा कि मैं ग्रंभी वहां जाता हूं, ग्राप न जायं। इसिलए मैं नहीं गया। ग्रव सिलसिला ऐसा हो गया कि या तो मैं वहां जाऊं या जवाहर जायं। लेकिन वह तो जा नहीं सकते। यहीं काम बहुत पड़ा है। वैमे तो वहांकी ग्राबहवा ग्रच्छी है। यदि वहां वह जायंगे, तो वह तंदुहस्त होकर ग्रायेंगे। लेकिन यहांके संस्टको भी तो सम्हालना होगा। यदि ग्रंतरिम सरकारके उपाध्यक्ष वहां जायं तो उसका ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता है कि वे काश्मीरको भारतीय संघमें मिलाने गए हैं—इस तरहका भ्रम पैदा हो सकता है। इसिलए मैं यहां जाऊंगा।

कादमीरमें राजा है और रैयत भी। मैं राजाको कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूं कि वे पाकिस्तानमें न सम्मिलित हों ग्रोर भार-तीय संघमें सम्मिलित हों। मैं इस कामके लिए वहां नहीं जाऊंगा। वहां राजा तो है, लेकिन सच्चा राजा तो प्रजा है। यदि राजा प्रजाका सेवक नहीं है तो वह राजा नहीं है, मैं यही मानता हूं। मैं तो इसीलिए बागी बना; क्योंिक श्रंग्रेज श्रपनंको यहांका राजा समभते थे, जिसे में नहीं मानता था। श्रव वे भारत छोड़ रहे हैं। जो हाकिमी करने श्राया था वह श्रव नौकर बनना चाहता है। मनसा-बाचा-कर्मणा वे श्रव नौकर बनना चाहते हैं। वे श्रव इसलिए गवर्नर-जनरल नहीं बनते, कि राजाने नियुक्त किया है; बल्कि हम—शंतरिम सर-कार—उन्हें गवर्नर-जनरल बना रहे हैं। मैं तो कहता था कि हरिजनकी एक लड़कीको गवर्नर-जनरल बना देना चाहिए, लेकिन मैं यह मानता हूं कि श्रभी इस हालतमें हरिजनकी लड़कीको गवर्नर-जनरल नहीं बनाया जा सकता, क्योंिक राजाश्रोंसे बात करनी है, श्रीर भी कई बड़े-बड़े काम पड़े हैं। हां, जब प्रजातंत्र बन जायगा तब ऐसा हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि श्रंग्रेजोंके इस काममें फरेबी नहीं दिखाई देती। श्राज यह भी नहीं है कि वे पैसा चाहते हैं—यदि रखना है तो उन्हें नौकरी दो नहीं तो वे जा रहे हैं। १५ श्रगस्तको काफी शंग्रेज चले जायंगे; ऐसी उनकी मंशा है—वाचा श्रीर कर्मणा तो ऐसा है ही।

श्रमीतक वाइसरायकी छत्रछायामें काश्मीरके महाराजा जो करना चाहते थे कर सकते थे। ग्रव तो वे रैयतके हैं। सर्वोच्च सत्ता लोगोंके हाथमें है। मैं यह नहीं कहता कि मैं महाराजा साहबको तकलीफ देना चाहता हूं। वहां काम करनेवाले जो पंडित श्रौर मुल्ला हैं वे मुक्ते नामसे तो जानते ही हैं। मैंने काश्मीरके लोगोंको काफी पैसा दिया है। उनका नकाशीका काम व शाल बनानेका काम श्रच्छा होता है। चर्का संघने भी श्रच्छा काम वहां किया है। वहांके गरीब लोग मुक्ते पहचानते हैं।

वहां के लोगोंसे पूछा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तानके संघमें जाना चाहते हैं या भारतीय संघमें । वे जैसा चाहें करें। राजा तो कुछ है ही नहीं। प्रजा सब कुछ हैं। राजा तो दो दिन बाद मर जायगा लेकिन प्रजा तो रहेगी ही। कुछ लोगोंने मुक्तसे कहा कि यह काम मैं पत्र-ब्यवहारके जिर्थे ही क्यों न करूं? तो मैं कहूंगा कि वैसे तो मैं पत्र-व्यवहारके जिर्थे ही नोग्राखालीका काम भी कर सकता हूं।

काश्मीरमें में कोई काम सार्वजनिकरूपसे नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना

भी सार्वजनिक सभामें नहीं करना चाहता, करूं वह दूसरी बात है। प्रार्थना तो मेरे जीवनका एक अंग है।

स्रव रही वात यह कि मैं जो कहता हूं कि १५ श्रगस्तको फाका करो और प्रार्थना करो, यह क्या है ? मैं दु:ख तो नहीं मनाना चाहता हूँ। लेकिन दु:खकी बात यह है कि हमारे पास खुराक नहीं है, कपड़ा नहीं है। श्राज एक श्रादमी बिगड़ जाता है सौर दूसरे श्रादमीको मार डालता है। लाहौरमें ऐसा चल रहा है कि जरा बाहर निकले और मार डाले गए। सो हम मौज करें और मिठाई खायं, ऐसा उत्सव ऐसे स्रवसरमें कैसे मनाया जाय ?

६ अप्रैल १६१६ को सारे हिंदुस्तानमें जागृति हो गई थी। उस दिन कोई उत्सव इस तरहसे नहीं मनाया गया। मैने हिंदुओं और मसल-मानोसे कहा कि वे उस दिन फाका रखें. प्रार्थना करें ग्रीर चर्खा चलाएं। उन दिनोंमें हिंद श्रीर मुसलमानोंमें कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए सबोंने यैसे ही फाका रखकर उत्सव मनाया। ६ तारीखको जितना बडा उत्सव उस समय या वैसी तारीख हिंदस्तानके इतिहासमें धानेवाली नहीं हैं। म्राज ६ तारीखर्ग भी ज्यादा भावश्यकता है कि लोग फाका रखें। करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं। उस समय तिलक-स्वराज्य-फंडके लिए एक करोड़ रुपये जमा करना मुश्किल था--वह जमाना ही वैसा था। हमारे पास सत्ता नहीं थी। श्राज तो करोड़ों रुपया हमारे हाथमें म्ना गया है। ऐसी जिम्मेदारी मा गई है। यदि ऐसे समयमें हम नम्र न वनेंगे तो क्या होगा ? ग्रगर १५ ग्रगस्तको खब खा-पीकर मजे उडाएंगे तो १६ धगस्तको राजेंद्रबाब क्या करेंगे-क्या खिलाएंगे ? इसलिए भैं कहंगा कि उत्सव जरूर मनाएं, लेकिन फाका रखकर, प्रार्थना करके और चर्ला चलाकर मनाएं। हां, हमें मातम नहीं मनाना चाहिए।

#### : 28 :

# ३० जुलाई १६४७

त्राज मेरा यहां श्रवीरका दिन है। कलसे प्रार्थना नहीं हो सकती। अगर श्राप करेंगे तो अच्छा होगा, मगर में तो नहीं रहूंगा। ईश्वरकी अपा हो गई तो परसों श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। मैंने कल कहा था कि मैं वहां दो-तीन दिन रहूंगा। मुक्ते वहां कोई खास काम करना है, ऐसी बात नहीं है। मुक्ते वहां किसी सार्वजनिक सभामें हिस्सा नहीं लेना है। मैं तो लोगोंसे मिलने जा रहा हूं। किसी उम्मीदसे नहीं। म खाली हाथ भी लौटकर नहीं श्रानेवाला हूं; लेकिन मेरे हाथ भरना या न भरना ईश्वरके हाथ है। श्राज तो मैं प्रतिज्ञाको वज्ञ होकर जाता हूं। प्रतिज्ञाका पालन हो जानेपर पीछे भाग श्राऊंगा। बहांसे मैं नोग्राखाली जाऊंगा।

बिहारके एक मुसलमानके पाससे मेरे पास खत भ्राया है कि वहां हिंदु ग्रीर मुसलमान सब लोग पहले-जैसे भाई-भाईके समान रहने लगे हैं। बिहारके मंत्री श्रीत्रंसारीने भी मुभे बताया है कि श्रव कोई भगड़ा नहीं रहा। पहले जिस तरह भाई-भाईके-जैसे लोग रहते थे वैसे ही श्रब फिर रहने लगे हैं। स्पेशल ट्रेनोंसे लोग श्रा रहे हैं। वे बिहार-सरकारके खर्चसे नहीं म्रा रहे हैं। बिहार-सरकारने ती उन्हें नहीं भेजा था। बंगालवाले ले गए थे। उनका काम या कि वे उन्हें भेज देते। मैं तो बिहारके हिंदुश्रोंसे कहंगा कि जो मुसलमान म्रा रहे हैं उन्हें अपनाना चाहिए। अपने में पहले-जैसा मिला लेना चाहिए। हक् मतपर भरोसा किए बैठे नहीं रहना चाहिए। अबतक तो हमारे हाथमें सत्ता नहीं थी। श्रंग्रेजोंका राज था। तब उनपर भरोसा करना पड़ता था। श्रब सल्तनत हमारे हाथमें श्रा गई है। रैयतकी इक्मत है। इसलिए अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हकूमतका काम है। अगर रैयत ही नहीं है तो हकूमत कहां ? इसलिए बिहारके हिंदू ऐसी श्राबोहवा रखें कि वहांके मुसलमान ऐसा न समभें कि हमारी पीठपर पाकिस्तान नहीं है। अभी दो भाग हो

गए हैं, मेरे ख्यालसे यह बुरा हुआ है। मगर बुरा या अच्छा, अब तो हो ही गया है। जो पाकिस्तानको मानने वाले थे उनके मनमें तो वह भरा ही हुआ है। दोनोंने मान लिया है कि अब हम अलग-अलग हो गए। यदि मुमलमानोंने ऐसा समभकर किया नो मुभे बुरा लगेगा। पाकिस्तान तो कोई चीज नहीं है। उससे सिर्फ हकूमनका बटवारा हुआ है। मैं बिहारियोंसे इतना ही कहना चाहना हूं।

श्रव में बंबईके वारेमें कुछ कहना चाहता हूं। बंबईकी ह्कूमतने तय किया है कि कमीशनकी बताई हुई वृद्धिके मुनाबिक ननख्वाह दी जायगी। मैने श्रतिशयोक्ति की थी। कह दिया था कि श्रभीसे कर दिया। मगर श्रभीतक ऐसा नहीं किया गया। मगर इससे क्या हुश्रा? जो तय हो गया है उसके मुताबिक किया जायगा। फिर यहाँके कर्मचारी मुख-हड़ताल क्यों करें?

वहां से एक तार याया है कि यगर गांधी इस मामले में दखल दें तो फैसला हो सकता है। मैंने कहा, गांधी के हाथ में कोई सत्ता नहीं है। यों तो वह सव मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मेरे मातहत काम किया है। वह कहते हैं कि गांधी जैमा कहेगा वैसा हम मान लेंगे। मगर मैं ऐसा नहीं कह सकता। यशोक मेहना वहां है। वह भी वहना है कि गांधी फैसला कर दे तो हमें मंजूर होगा। मगर में कहता हूं कि में ऐसा नहीं कह सकता। यबतक हमारे हाथ में ताकत नहीं थी। यब ताकत याई है। क्या में दखल देकर उसे नष्ट कर दूं? मुफे लोग डिक्टेटर बनाकर फैसला कराएं, ऐसा घमंडी मैं कभी नहीं बन सकता। परमेश्वर मुफसे काम ले नकता है। हकूमतने अपना काम कर दिया। उसने कमीशनके मुताबिक वृद्धि करना तय कर लिया है। मैं बाद में उसमें शिरकत दूं तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए उनका यह कहना कि ऐसा तो ठीक नहीं और हम टोकेन स्ट्राइक करेंगे, यह ठीक नहीं। मैं उनसे प्रदक्ष साथ कहूंगा कि ये ऐसा न करें। मैं उनका दोस्त हूं, हकूमतका दोस्त हूं, और राजा

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सांकेतिक हड्ताल।

लोगोंका भी दोस्त हूं। उन्हें मुभसे ध्रनुचित काम नहीं कराना चाहिए। सभी पार्टियोंका फर्ज है कि १५ ध्रगस्तसे जो हकूमत वनने चाली है उसके मारफन सब काम कराएं। ग्रंग्रेजोंके जमानेमें हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमने कोशिश की। श्रीहंसात्मक युद्ध किया। श्रव भी कर सकते हैं। मगर उसके लिए सामान तो चाहिए, लोकमत तो बनना चाहिए।

उदाहरणके लिए गो-रक्षाका मामला है। इसमें मजबूर करोगे तो मुमलमानोंको! हिंदुश्रोंको क्यों नहीं? पारिसियोंको क्यों नहीं? इस तरह गो-रक्षा नहीं हो सकती। अपने धर्मपर चलनेसे सब काम बिना कानून हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि मुसलमान भी गो-बध न करें। वे गायका मांस न खाएं। लेकिन ऐसा करना या न करना उनकी इच्छा-पर है। हमें यह घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारी हकूमत था गई है इसलिए हम जबरन या कानूनन सब काम करा सकते हैं।

में चाहता हूं कि जो स्वराज्य मिला है उसका ठीक उपयोग किया जाय। हम धर्मकी वृद्धि करें, ताकि जो स्वराज्य हम चाहते हैं वह जल्दी था जाय।

#### : 24 :

#### १० सितम्बर १६४७

भाइयो और बहनो,

जव में साहदरा पहुंचा, तो मैंने श्रपने स्वागतके लिए श्राए हुए सरदार पटेल, राजकुमारी श्रीर दूसरे लोगोंको देखा। लेकिन मुफे सरदारके श्रोठोंपर हमेशाकी मुस्कराहट नहीं दिखाई दी। उनका मसखरापन भी गायब था। रेलसे उतरकर में जिन पुलिसवालों श्रीर जनतासे मिला, उनके चेहरोंपर भी सरदार पटेलकी उदासी दिखाई दे रही थी। क्या हमेशा खुश दिखाई देनेवाली दिल्ली श्राज एकदम मुदोंका शहर बन गई है ? दूसरा अचरज भी मुफे देखना बदा था। जिस भंगी-बस्तीमें ठहरनेमें

मुक्ते आनंद होता था, वहां न ले जाकर मुक्ते बिड़लाके आलीकान महलमें ले जाया गया। इसका कारण जानकर मुक्ते दुःख हुआ। फिर भी उस घरमें पहुंचकर मुक्ते खुकी हुई, जहां में पहले अक्सर ठहरा करता था। में भंगी-वस्तीमें वाल्मीिक भाइयोंके बीच ठहरूं या विड़ला-भवनमें ठहरूं, दोनों जगह में विड़ला भाइयोंका ही मेहमान बनता हूं। उनके आदमी भंगी-बस्तीमें भी पूरी लगनके साथ मेरी देखभाल करते हैं। इस फेरबदलके कारण सरदार नहीं हैं। वह वाल्मीिक-बस्तीमें मेरी हिफा-जतके बारेमें किसी तरह डरलेकी कमजोरी कभी नहीं दिखा सकते। भंगियोंके वीच रहकर मुक्ते बड़ी खुशी होती है, हालां कि नई दिल्लीकी कमेटीके कसूरसे में बिलकुल उन घरोंमें तो नहीं रह सकता, जिनमें भंगी लोग मछलियोंकी तरह एक साथ ठूंस दिए जाते हैं।

मुभे विड्ला-भवनमें ठहरानेका कारण यह है कि भंगी-बस्तीमें जहां में ठहरा करता था. वहां इस समय निराश्रित लोग ठहराए गए हैं। उनकी जरूरत मुक्स कई गना बड़ी है। लेकिन हमारे यहां निराश्रितोंका कोई भी सवाल खड़ा हो, यह क्या एक राप्ट्रके नाते हमारे लिए शरमकी वात नहीं है ? पंडित नेहरू और सरदार पटेलके साथ कायदे ग्राजम जिना, लियाकतम्रली साहब भीर दूसरे पाकिस्तानी नेताभ्रोंने यह ऐलान किया था कि हिंदस्तानी संघ ग्रौर पाकिस्तानमें श्रल्पमतवालोंके साथ वैसा ही वरताव किया जायगा, जैसा कि बहमतवालोंके साथ। क्या हर डोमीनियनके हाकिमोंने यह मीठी बात दुनियाको खश करनेके लिए ही कही थी, या इसका मतलब दुनियाको यह दिखाना था कि हमारी कथनी भौर करनीमें कोई फर्क नहीं है भीर हम धपना वचन प्रा करने के लिए जान भी दे देंगे ? अगर ऐसा ही है, तो मैं पछता हं कि हिंदुओं, सिखों, गौरवभरे ग्रामिलों ग्रौर भाईबंदोंको ग्रपना घर पाकिस्तान छोड़नेके लिए क्यों मजबूर किया गया? क्वेटा, नवाबशाह और करांचीमें क्या हमां है ? पिन्छमी पंजाबकी दर्वभरी कहानियां, सनने और पढनेवालोंके दिलोंको तोड देती हैं। पाकिस्तान या हिंदुस्तानी संघके हाकिमोंके लाचारी दिखाकर यह कहनेसे काम नहीं चलेगा कि यह सब गुंडोंका काम है। अपने यहां रहनेवाले लोगोंके कामोंकी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेना

हर डोमीनियनका फर्ज हैं। उनका काम 'क्या और क्यों' करनेका नहीं, विल्क करने और मरनेका है। अब वे साम्राज्यवादके कुचल डालने-वाले बोभके नीचे चाहे या अनचाहे कोई काम करनेके लिए मजबूर नहीं किए जाते। आज वे आजादीसे, जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ईमानदारीसे दुनियाके सामने अपना मृंह दिखाना है, तो इसका मनलब यह नहीं हो सकता कि अब दोनों डोमीनियनोंमें कोई कानून-कायदा रहेगा ही नहीं। क्या यूनियनके मंत्री अपना दिवालियापन जाहिर करके दुनियाके सामने बेशमींसे यह मंजूर कर लेंगे कि दिल्लीके लोग या निरा-श्रित खुशीसे और खुद होकर कानूनको नहीं पालना चाहते? मैं तो मंत्रियोंसे यह आशा करूंगा कि वे लोगोंके पागलपनके सामने भुकनेके बजाय उनके पागलपनको दूर करनेकी कोशिशमें अपने प्राणोंकी बाजी लगा देंगे।

जिस मकानमें मैं रहता हूं, उसमें भी फल या शाक-भाजी नहीं मिलती। वया यह शर्मकी बात नहीं है कि कुछ मुसलमानोंके मशीनगन या बंदूक वगैरासे गोलीबार करनेके कारण सब्जीमंडीमें शाक-भाजीका मिलना बंद हो गया? शहरके ग्रपने दौरेमें मैंने यह शिकायत मुनी कि निराश्चितोंको राशन नहीं मिलता। जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक नहीं होता। इसमें ग्रगर दोष सरकारका है, तो उतना ही दोष निराश्चितोंका भी है जिन्होंने जरूरी कामकाजको भी रोक दिया है। उन्होंने यह क्यों नहीं समभा कि ऐसा करके वे ग्रपने-ग्रापको नुकसान पहुंचा रहे हैं? ग्रगर उन्होंने ग्रपनी तमाम सच्ची शिकायतोंको दूर करनेके लिए सरकारपर मरोसा किया होता श्रीर कायदा पालनेवाले नागरिकोंकी तरह बरताव किया होता, तो मैं जानता हूं ग्रीर उन्हों भी जानना चाहिए, कि उनकी ज्यादातर मुसीबतें दूर हो जातीं।

मैं हुमायुंके मकबरें के पास में बोंकी छावनीमें गया था। उन्होंने मुकसे कहा कि हमें श्रलवर और भरतपुर रियासतोंसे निकाल दिया गया है। मुसलमान दोस्तोंने जो कुछ भेजा है, उसके सिवा हमारे पास खानेकी कोई चीज नहीं है। मैं जानता हूं कि मेव लोग बड़ी जल्दी उभाड़े जा सकते और गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। लेकिन उसका यह इलाज नहीं

है कि उन्हें न चाहनेपर भी यहांसे निकालकर पाकिस्तान भेज दिया जाय। उसका सच्चा इलाज तो यह है कि उनके साथ इन्सानीका-सा वरताव किया जाए और उनकी कमजोरियोंका किसी दूसरी बीमारीकी तरह इलाज किया जाए।

· इसके बाद मैं जामिया-मिलिया गया, जिसके बनानेमें मेरा बड़ा हाथ रहा है। डा० जाकिरहसेन मेरे प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने सचमुच दृःखके साथ मुभ्ने अपने अनुभव सुनाए; लेकिन उनके मनमें किसी तुरहकी कड़-वाहट न थी। कुछ समय पहले उन्हें जालंधर जाना पड़ा था। श्रगर एक सिख केप्टन और रेलवेके एक हिंदु कर्मचारीने समयपर वहां उनकी मदद न की होती, तो मुसलमान होनेके कसरमें गस्सेसे पागल बने सिलोने उन्हें जानसे मार दिया होता। डा० जाकिरहसेनने इन दोनोंका ग्रहसान मानते हुए अपना यह अनुभव मुक्तं सुनाया। जरा खयान तो कीजिए कि इस राष्ट्रीय संस्थाको, जहां कई हिंदुओंने जिक्षा पाई है, यह डर है कि कहीं गुस्सेसे भरे निराश्रित श्रीर उन्हें उकसानेवाले लोग उसपर हमला न कर दें। मैं जामिया-मिलियाके ग्रहातेमें किसी तरह ठहराए गए १००से ज्यादा निराश्रितोंसे मिला। जब मेंने उनकी मसीवतोंकी दर्दभरी कहानी सुनी तो मेरा सिर गर्मसे नीचा हो गया। इसके वाद में दीवान हॉल, वेबेल केंटीन और किंग्सवेकी निराश्वितोंकी छावनियोंमें गया। वहां मैं सिख श्रौर हिंदू निराश्रितोंसे मिला। वे पंजाबकी मेरी पिछली सेवाओंको प्रवतक भूले नहीं थे। लेकिन इन सारी छावनियोंमें कुछ गुस्सेभरे चेहरे भी दिखाई दिए, जिन्हें माफ किया जा सकता है। उन्होंने मुभे हिंदुओंकी तरफ कठोरता दिखानेके लिए कोसते हए कहा, 'हम लोगोंकी तरह आपने मसीबतें नहीं सही हैं। हमारी तरह आपके भाई-बेटे श्रीर सगे-संबंधी नहीं मारे गए हैं। हमारे-जैसे श्राप दर-दरके भिखारी नहीं बनाए गए हैं। ग्राप यह कहकर हमें कैसे धीरज बंधा सकते हैं कि ग्राप दिल्लीमें इसीलिए ठहरे हैं कि हिंदुस्तानकी राजधानीमें शांति भीर धमन कायम करनेमें भरसक मदद कर सकें?' यह सब है कि मैं मरे हुए लोगोंको वापिस नहीं ला सकता । लेकिन मौत सारे प्राणियोंको-इन्सान, जानवरों वगैरा-भगवानकी दी हुई देन है। फर्क सिफ्र

समय ग्रौर तरीकेका है। इसलिए सही बरताव ही जीवनका सही रास्ता है, जो उसे जीने लायक ग्रौर संदर बनाता है।

याज दिनमें एक सिख दोस्त मुक्तसे मिले थे। उन्होंने कहा कि वे जन्ममें तो सिख हैं, लेकिन ग्रंथ साहबकी दृष्टिसे वे सच्चे सिख होनेका दावा नहीं कर सकते। मैंने उन भाईसे पृष्ठा कि ग्रापकी नजरमें कोई ऐसा सिख है? वे एक भी ऐसा सिख नहीं बता सके। तब मैंने नरमीसे कहा कि मैं ऐसा सिख होनेका दावा करता हूं। मैं ग्रंथ साहबके मानोंमें सच्चे सिखका जीवन वितानेकी कोशिश कर रहा हूं। एक समय था, जब ननकाना साहबमें मुक्ते सिखोंका सच्चा दोस्त करार दिया गया था। गुरु नानक मुसलमान श्रीर हिंदूमें कोई भेद नहीं मानते थे। उनके लिए सारी दुनिया एक थी। मेरा सनातन हिंदू-धर्म ऐसा ही है। सच्चा हिंदू होनेके नाते में सच्चा मुसलमान होनेका भी दावा करता हूं। मैं हमेशा मुसलमानोंकी महान् प्रार्थना गाता हूं, जिसमें कहा गया है कि खुदा एक है और वह दिन-रात सारी दुनियाकी हिफाजत करता है।

निराश्रितोंसे मेरा कहना है कि वे सचाई ग्रौर निखरतासे रहें ग्रौर साथ ही किसीसे वैर या नफरत न करें। गुस्सेमें बिना सोचे-समभे नादानी-भर काम करके महंगे दामों मिली ग्राजादीके सुनहले सेव को फेंक न दें।

# : ⊏६ :

#### १२ सितम्बर १६४७

भाइयो ग्रौर बहनो,

पहली बात तो मैं त्रापको यह कहना चाहता हूं कि ग्राज जो खबर मेरे पास सरहदी सूबेसे ग्रा गई है वह खतरनाक बात है। मेरा दिल तो उससे दुखी होता ही है। सरहदी सूबेमें मैं काफी दिनोंतक रहा हूं। बादशाह खान मेरे साथ थे। डाक्टर खानसाहबके घरपर रहता था। जीगवाले दोस्तोंसे मुहब्बतसे मिलता था। जब मैं यह सुनता हूं कि वहां श्रव तो कोई हिंदू या सिख ग्रारामसे नहीं रह सकता तो मुक्ते ग्राक्चयँ होता है। हिंदू श्रीर सिख वहां काफी तादादमें थे, लेकिन मुसलमानों के सामने उनकी तादाद छोटी ही थी। कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसमें क्या? बात तो यह है कि एक भी मामूम बच्चा वहां रहे तो उसको भी सुरक्षित होना चाहिए।

जैसा में अपने लिए सोचता हूं वैसा ही मैं आपको कह सकता हूं कि हम कभी गुस्तेमें न आएं। दु:ख मानना है तो मानें। हमारे दिलमें हमारे युःखी भाइयोंके लिए दिलचस्पी होनी चाहिए, उनके लिए हमारे दिलमें हमदर्दी होनी चाहिए। वे मारे जाते हैं तो हम मुसलमानोंकी क्यों न मारें, यह दिलमें स्ना सकता है। लेकिन जिन्होंने हमारे भाइयोंको भारा उन्हें तो मैं मार नहीं सकता। उनके बदले दूसरे बेग्नाहोंको मारनेकी तैयारी करूं? कितनोंको मार सकते हैं? वहां जो हुआ उसका जितना हो सके बदला लेना, इसका नाम बैरभाव हुआ में इस चीजको नहीं मानता कि कोई बुराई करता है तो उसका बदला बुरा बनकर लूं। जो बुराई करता है, वह वहशियाना वात करता है, वह जंगली बन जाता है, मूर्ख वन जात। है, तो क्या में भी मूर्ख श्रीर जंगली बनूं? मेरे ही लोग मुखं बन गए, दीवाने बन गए तो क्या उनको मारूं? मैं धापको श्रपने बचपनकी बात सुनाऊं। उस वक्त मैं शायद दस वर्षका था। मेरा बड़ा भाई बीमार पड़ गया। दीवाना-सा वन गया। मगर सबने उसपर दया ही की । उसके लिए डाक्टर बुलाया, यह बुलाया, वह बुलाया लेकिन जेलरको नहीं बुलाया। इसको कैदमें भेज दो ऐसा नहीं कहा। यह दीवाना हो गया है, फौज बुलाग्रो ऐसा नहीं कहा। मेरा वाप सब कुछ कर सकता था, क्यों नहीं किया? वह उसका लडका था। बाप कहता था, क्या लड़केको मार डालुं? तो जैसे अपना लढका है, भाई है, ऐसे गेरे सभी भाई हैं। मैं ग्रापको कहूंगा कि हम ऐसा न कहें कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। कितने मुसलमान मैं बता सकता हूं जो मेरे दोस्त हैं। जनके घरमें मैं रह सकता हूं। वे मेरे घरमें रहते हैं। उसके घरमें मैं रहं तो वे मेरी बड़ी हिफाजत करेंगे। चूंकि यहां हिंदुस्तानमें श्राज पाकिस्तान वन गया, हिंदुस्तानमें जो सब मुसलमान हैं उन्हें काटना इन्सानका काम नहीं है। इसलिए में आपको यह सुनाता हं और आपकी

मार्फत सबको। वहांकी, पाकिस्तानकी, हकूमत तो श्रपना काम भूल गई। कायदे भ्राजम जिना साहव जो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल हैं, वहांके जो गवर्नर हैं, उनको मैं कहंगा कि श्राप ऐसा न करें। जितनी वातें ग्रखवारमें ग्राई हैं, ग्रगर वे सही हैं, तो मैं उनसे कहंगा कि वहां हिंदु-सिख ग्रापकी सेवाके लिए ही पड़े हैं। ग्राज वे क्यों डरते हैं? इसलिए कि उनको ग्रीर उनकी बीबियोंको मर जाना पडेगा, उनकी बीवियोंको कोई उठा ले जायगा। उन्हें खतरा है सो वे भागते हैं। वहांकी हक्मतमें ऐसा क्यों ? ग्रपने लोगोंको भी मैं कहना चाहता हूं कि ग्राप ऐसे जाहिल न बनें। यहां दिल्लीमें हिंदू-सिख कहें कि चुंकि पाकिस्तानमें हिंदु-सिख मुसीबनमें पड़े हैं, वहां उन्हें बर्बाद कर दिया गया है, करोड़ोंकी जायदाद वहां छोडकर वे श्राए हैं, उसका वदला यहां लेंगे तो यह जहा-लत है। मंने पाकिस्तानके हिंदू-सिखोंकी दशा देखी है। मैं लाहौरमें रहा हं। क्या मभी दृःख नहीं होता ? मेरा दावा है कि मेरा दुःख किसी पंजाबीके द: खसे कम नहीं। अगर कोई पंजाबी हिंदू या सिख सुभे आकर कहेगा कि उसकी जलन ज्यादा है; क्योंकि उसका भाई मर गया है, लड़की मर गई है, बाप मर गया है, तो मैं कहंगा, उसका भाई मेरा भाई है, उसकी लड़की मेरी लड़की है, उसकी मां मेरी मां है। मेरे दिलमें भी उसके जितनी ही जलन है। मैं भी इन्सान हूं, गुस्सा आ जाता है, पर उसे पी जाता हूं। उससे मुक्तमें शक्ति पैदा होती है। उस शक्तिसे क्या बदला लं? बदला कैसे लं कि वे खद अपने गनाहके लिए पश्चा-त्ताप करें। कहें, हमसे वड़ा गुनाह हो गया है। जो मुसलमानोंने वेस्ट पंजाबमें किया है वह सबके सामने है। वे हिंदू-सिख ऐसा करके मारें उससे नया ? लेकिन वे धर्मको मारते हैं, उसको वे क्या करेंगे ? उसका जवाब वे किसको देनेवाले हैं? यह सब मैं जानता हूं। लेकिन वे जाहिल बनते हैं इसलिए मैं यह कहं कि दिल्लीके हिंदू दिल्लीके सिख और जो कोई भी यहां वाहरसे ग्राए हैं वे जाहिल बनें ? मैं उम्मीद करता हं कि वे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे पागल नहीं बनेंगे, ताकि बादमें आनेवाले

<sup>।</sup> पश्चिमी ।

यह कहें कि हमारे बाप-दादे—िहिंदू, सिख, मुसलमान सब ऐसे पागल बन गए कि उनको एक मोटी रोटी जिसका नाम ग्राजादी था वह मिल गई, पर उसको वे हजम नहीं कर सके, खा नहीं सके, उस रोटीको उन्होंने दिरयामें फेंक दिया ग्रीर ऐसा कहकर हमपर धूकें। मैं ग्रापको कहना हूं कि हम सावधान नहीं बन जाते हैं तो ऐसा जमाना ग्रा रहा है।

ग्राज में जुमा मस्जिदमें गया था। उनकी वीबियोंसे मिला। कोई रोती थी, कोई ग्रपने वस्लेको मेरे पास लाती थी कि मेरा यह हाल हैं। इनको में क्या कहूं कि वहां वेस्ट-पंजाबमें हिंदुग्रोंका, सिखोंका क्या हाल हुग्रा है, यह सब उनको जाकर सुनाऊं कि सरहदी सूबेमें क्या हुग्रा वह सुनाऊं? वह सब सुनाकर क्या कहं? ऐसा करनेसे पंजाबके हिंदू-सिखोंका दर्व क्या मिट जायगा?

पाकिस्तानवाले जाहिल बने, उसके सामने हिंदू श्रौर सिख भी जाहिल बन गए। तो एक जाहिल दूसरे जाहिलको क्या कहनेवाला था? इसलिए तो आपसे यह कहंगा, आप सारे हिंद-धर्मको, सिख-धर्मको बचानेका काम करें। हिंदुस्तानको ग्रीर पाकिस्तानको, सारे देशको बचानेका काम करें। हम भ्राखिरनक शरीफ रहें तो पाकिस्तानमें मुसल-मानोंको शरीफ बनना ही है। यह दुनियाका कानून है। इस कानूनको कोई बदल नहीं सकता। यह भापको एक बूढ़ा सुना रहा है, जिसने धर्म-का काफी अभ्यास किया है। हरेकका भला करनेकी कोशिश की है। ७८, ७१ वर्षमें मैंने काफी तजुर्बा लिया है। मैं कोई आंखें बंद करके दुनियामें नहीं घूमा। बीस वर्षतक हिंदुस्तानके बाहर रहा हूं। दक्षिण ग्रफीका-जैसे जंगली मुल्कमें जो हव्यी लोगोंसे भरा हुमा है, उनके बीचमें में रहा और राम-नाम नहीं भूला। रामका नाम याद रखता या मीर तभी तो मैं वहां रह सका। इसलिए मैं ग्रापको श्रपने तज्वेंसे कह सकता हं कि हमारा काम नहीं है कि श्रगर किसीने हमारे साथ वुरा किया हो तो हम उसका बुरा करके बदला लें। बुरेका बदला हम भला करके लें, यह सच्ची इन्सानियत है। जो भलें बदले भला करता है बह ती बनिया बन गया और फुठा बनिया। मैं कहता हूं, कि मैं बनिया हूं। मगर सच्चा । ग्राप भठे बनिया न बनें । सच्चा वह इन्सान है जो बुरेका बदला

भलेसे करता है। यह मैंने वचपनसे सीखा और इनना तजुर्बा होनेके बाद समभ सकता हूं कि यह सच्ची वात है। तो मैं ग्रापको कहना हूं कि बुरेका बदला हम भले बनकर लें।

वे लोग मिस्जिदमें बेहाल पड़े थे। जुमेके रोज इतने इकट्ठे हो गए, तो नाटक करनेके लिए नहीं। उन्होंने सुन लिया था, मैंने कलकत्तमें मुसलमानोंके लिए कुछ किया, बिहारमें कुछ किया, नोग्नाखालीमें हिंदुओं के लिए कुछ किया, सो उन्होंने सोचा, ग्रच्छा वह ग्रा गया है। ग्रपने-ग्रापको सनाननी हिंदू कहता है और इसलिए मुसलमान, सिख, पारसी ग्रीर किस्टी होनेका भी दावा करता है। तो उससे पूछो तो सही कि हमारे लिए क्या करना चाहता है?

एक माताने कहा मेरा बच्चा मर गया है, मैं क्या करूं? मैंने कहा—मां, मैं तुभे क्या बताऊं? खुदाको याद कर, ईश्वर तेरा भला करेगा। बच्चा मर गया, सब मर गए तो क्या हुआ। तू भी तो इसी रास्तेपर जानेवाली है। छुरीसे नहीं तो शायद कालरेमें मर जायगी। तू हमेशा जिंदा थोड़े ही रहनेवाली है? इसलिए खुदाका नाम ले और हूस-रोकर क्या करेगी?

ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? ऐसे हम जाहिल क्यों वतें? हम ग्रापने धर्मको पहिचानें। उस धर्मको मुताबिक मैं सब लोगोंको कहूंगा कि यह हमारा परम धर्म है कि हम किसी हिंदूको पागल न बनने दें, किसी सिखको पागल न बनने दें। मैं कहना चाहता हूं कि सब मुसलमान जो श्रपनी-अपनी जगहोंसे हट गए हैं, उन्हें वापिस भेजा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आज उन्हें भेजूं, मगर उन्हें वापिस भेजना है यह ग्राप अपने दिलमें रक्खें। मैं तो रखता हूं। हमें शांति नहीं हो सकनी है जबतक सब मुसलमान जिन जगहोंसे निकले हैं, वहीं फिर न चले जायं। हां, एक बात है। धाज मुक्ते लोग सुनाते हैं कि मुसलमान आज तो अपने घरोंमें छुरा रखता है, गोला-बाख्द रखता है, मशीनगन रखता है—स्टेन-गन, मैंने तो देखीं भी नहीं है, वह सब रखता है, जैसे कि सब्जी-मंडीमें। मैंने सब सुना है, दखा तो नहीं, लेकिन मैं सब माननेको तैयार हूं। पर उससे हम क्यों डरें? मैं तो मुसलमानोंको कहूंगा और दिल्लीमें

तो सबको कहता हूं कि आप एक ऐलान निकालें और खुदाको हाजिरनाजिर जानकर, ईश्वरको साक्षी करके उसमें कहें कि पाकिस्तानमें कुछ
भी हो उस गुनाहके लिए हमको आप क्यों मारें? हम तो आपके दोस्त
हैं, हम हिंदुस्तानके हैं और रहेंगे। दिल्ली कोई छोटी नहीं है, देशकी
राजधानी है, पायेतख्त है। यहां बड़ी आलीशान जुमा मस्जिद पड़ी है,
यहां फोर्ट भी है वह आपने नहीं बनाए हैं, मैने नहीं बनाए हैं, हिंदूने
नहीं बनाए हैं। वह तो मुगलोंके बनाए हुए हैं, जो हमारे ऊपर राज्य
करते थे। वे तो यहांके बन गए थे, हमारे रीति-रिवाज सब चीज ले
ली थी। मुसलमानोंको आज हम कहें कि यहांसे जाओ, नहीं तो हम तबाह
कर देंगे तो वया जामा मस्जिदका कब्जा आप लेनेवाले हैं? और अगर
हम कब्जा लेते हैं तो उसके मानी क्या होते हैं? आप समभें तो सही!
उस जुमा मस्जिदमें क्या हम रहेंगे? मैं तो यह कभी कबूल नही कर
सकता। मुसलमानोंको वहां जानेका हक होना ही चाहिए। वह उनकी
चीज है। हमें भी उसका फछा है। उसमें बड़ी कारीगरी भरी पड़ी है।
हम क्या उसे ढा देंगे? यह कभी नहीं हो सकता।

मुसलमानोंसे मेरा कहना है कि श्राप साफ दिलसे कह दें कि श्राप हिंदुस्तानके हैं। यूनियनके वफादार हैं। श्रगर श्राप ईश्वरके वफादार हैं श्रीर श्रापको इंडियन यूनियनमें रहना है तो श्राप हिंदुश्रोंके दुश्मन नहीं बन सकते। उनके साथ लड़ नहीं सकते। श्रापको यह कहना है। पाकिस्तानमें जो मुसलमान हिंदुश्रोंके दुश्मन वने पड़े हैं उन्हें सुनाना है कि श्राप पागल न वनें। श्रगर श्राप पागल बनेंगे तो हम श्रापको साथ नहीं दे सकते। हम तो यूनियनके वफादार रहेंगे। इस तिरंगे भंडेको सलाम करेंगे। हकूमतका जैसा हुवम होगा, उसके मुताबिक हमें चलना है। वे सब मुसलमानोंको कह दें कि जिनके पास मशीनगनें हैं गोला-बारूद है, वह सब हकूमतको दे दें। हकूमतका यह धर्म है कि किसीको इसके लिए सजान करें। ऐसा ही मैं कलकत्तेमें करवाकर श्रायाहूं। कलकत्तेमें मेरे पास काफी हथियार लोगोंने जमा कर दिए थे। ज्यादा तो हिंदुश्रोंने ही दिए थे। यहां मुसलमानोंके पास हथियार हैं तो क्या हिंदुश्रोंके शाम नहीं हैं? गैं हिंदूको तो कहता हूं कि हथियार रखना ही न चाहिए।

रखना है तो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, उसके लिए परवाना होना चाहिए। पंजाबमें कहते हैं कि सबको हथियार रखनेका हक दे दिया है। मैं नहीं जानता कि पंजाबमें क्या हो रहा है। अगर सबको हक है तो सब हथियार रक्खेंगे। उससे पंजाबका कोई भला नहीं होने-वाला है। सबके पास हथियार रहेंगे तो ग्रापस-ग्रापसमें लोग लड़ेंगे ग्रौर एक दूसरेको मारेंगे। सब हथियार रक्खें श्रीर सब लड्नेवाले हो जायं तो तिजारत कौन करेगा ? क्या आपसमें मारनेका पेशा रह जायगा ? इसलिए मैं कहंगा कि अगर पंजाबमें या पाकिस्तानमें ऐसा है तो उसमें तबदीली करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हथियार कोई न रक्खेगा. हथियार सब हक्मतके पास रहेंगे। शहरीको हथियारकी क्या जरूरत है, इसकी तो हक्मतको जरूरत है। कुछ भी हो, श्राज तो किसी शहरीके पास हथियार नहीं होना चाहिए। मैं कहंगा कि जितने भी हथियार मुसलमान रखते हों, सब हथियार हकुमतको ये देना चाहिए। हिंदुस्रोंको भी सब हथियार दे देना चाहिए। पीछे हिंदू-सिख मुसलमानोंसे कहें कि श्राप क्यों डरते हैं। हम आपसे नहीं डरेंगे श्रीर आप हमसे न डरें। बाहर कुछ भी हो, दिल्लीमें तो हम भाई-भाई होकर रहेंगे। ऐसा कलकत्तेमें भी हुआ और हिंदू-मुसलमान भाई-भाई होकर रहने लगे। बिहारमें भी हिंदू ऐसा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्लीमें भी वही होगा जो कलकत्तेमें हुआ। श्राप लोग जल्दी दिल्लीमें वैसी हालत लाएं जिससे में जल्दी पंजाब जा सकूं और वहां जाकर कह सकूं कि दिल्लीमें मुसल-मान शांतिसे रह रहे हैं। उसका बदला मैं वहां मांगूंगा। मेरे बदला मांगनेकी बात कैसी है, वह मैंने आपको समक्ता दिया और वही सच्चा बदला है। वह वदला मैं ममदोतके नवाब साहब श्रीर वहांकी हकुमतसे मांगुंगा। ईस्ट -पंजाबमें भी मैं चला जाऊंगा। वहां सिखोंको, हिंदुग्रोंको डांट्रेगा, उन्हें कड़ी सुनाऊंगा, क्योंकि मैं सबका खादिम हं, दोस्त हं। में सब मजहबका हूं, तो मुभी सबको कहनेका हक है और मैं कहंगा कि आप पागल क्यों बनते हैं। सिख इतनी बहादुर कौम है। एक सिख

<sup>&#</sup>x27; पूर्वी ।

सवा लाख इन्सानसे ज्यादा कहलाता है। वह क्या किसी कमजोरको मारेगा? मारकर क्या पानेवाला था?

मुसलमानोंको चाहिए था पाकिस्तान, उन्हें मिल गया। पीछे न्यों लड़ते हैं, किसके साथ लड़ते हैं? क्या पाकिस्तान मिल गया तो सारा हिंदुस्तान ले लेंगं? वह कभी होनेवाला नहीं। क्यों वे कमजोर हिंदु-सिखोंको मारते हैं ? यह सब मैं उनको कहना चाहता हं। मैं तो अकेला हं। आपके पास हकुमत पड़ी है, दोनों हकमतें आमने-सामने बातें करें कि उनके यहां जो घल्पमत-माइनारिटी-पड़ी है, उसकी रक्षा आपको करनी है। यहां जो हैं उनकी रक्षा हमें करनी है। नहीं तो यहां किस मुंहसे जवाहरलाल कह सकता है, किस मंहसे सरदार पटेल कहने-वाले हैं कि हम बराबर श्रल्पमतकी हिफाजत करते हैं और यहां कोई म्सलमान लड़का ऐसा नहीं है, जिसको कोई छ सकता है या उसपर लाल भ्रांखें निकाल सकता है। भ्रगर कोई ऐसा मुसलमान है, जो पागल बन जाता है, भ्रपने घरके ग्रंदर मशीनगन रखता है तो हम उसको सजा करेंगे, मारेंगे। लेकिन जो मुसलमान यहां वफादार होकर रहता है, उसे कोई छू नहीं सकता। ऐसे हालात श्राप पैदा करें कि जिससे जवाहरलाल ऐसा कह सकें, सरदार बल्लभभाई ऐसा कह सकें कि दिल्ली थोडे दिनोंके लिए पागल बन गई थी, लेकिन दिल्ली शुद्ध बन गई है। आज हिंदू कहते हैं कि मुसलमान अगर हमारे बीच रहे तो मशीनगन चलाएंगे, हमारे पास मशीनगन नहीं हम क्या करें ? तो क्या हम मुसलमानोंको मार डालें, या निकाल दें? यह शराफत नहीं। हम इस तरह डरपोक न वनें।

मुसलमान भाइयोंको मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें एक खासा स्टेटमेंट निकालना चाहिए। दिलोंको बिलकुल साफ कर लेना चाहिए। सिखोंने भी कुछ निकाला है, हिंदुओंने भी। दिल और दिमाग साफ हो जावें तो हम मेलजोल कर सकते हैं। आखिर दिल्लीकी इतनी बड़ी तिजारत, इतनी खूबसूरत इमारतें, दिल्लीकी तहजीब यह सब हिंदू-मुसलमान दोनोंकी है, महज एककी नहीं।

१ वक्तव्य ।

#### : 20:

#### १३ सितम्बर १६४७

भाइयो ग्रौर बहनो,

एक जमाना था, शायद १५की सालमें, जब मैं दिल्लीमें आया था. हकीम साहबको मिला और डाक्टर ग्रंसारीको। मुभको कहा गया कि हमारे दिल्लीके बादशाह श्रंग्रेज नहीं हैं, लेकिन ये हकीम साहब हैं। डाक्टर ग्रंसारी तो बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े सर्जन थे, वैद्य थे। वे भी हकीम साहबको जानते थे, उनके लिए उनके दिलमें बहत कद्र थी। हकीम साहब भी मुसलमान थे, लेकिन वे तो बहुत बड़े विद्वान थे, हकीम थे। यूनानी हकीम थे लेकिन ग्रायुर्वेदका उन्होंने कुछ ग्रभ्यास किया था। उनके वहां हजारों मुसलमान भाते थे, और हजारों गरीब हिंदू भी आते थे। साहकार, धनिक मसलमान और हिंदू भी आते थे। एक दिनका एक हजार रुपया उनको देते थे। जहांतक में हकीम साहबको पहचानता था, उन्हें रुपएकी नहीं पड़ी थी, लेकिन सबकी खिदमतकी खातिर उनका पेशा था। ग्रौर वह तो वादशाह-जैसे थे। श्राखिरमें उनके बाप-दादा तो चीनमें रहते थे, चीनके मुसलमान थे, लेकिन बड़े शरीफ थे। जितने हिंदू लोग मेरे पास ग्राए, उनसे पूछा ग्रापके सरदार यहां कौन हैं ? श्रद्धानंदजी ? श्रद्धानंदजी यहां बड़ा काम करते थे। लेकिन नहीं, दिल्लीके सरदार तो हकीम साहब थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने हिंदू-मुसलमान सबकी सेवा ही की, खिदमत की। तो वह १५ के सालकी बात मैंने कही। लेकिन वादमें मेरा ताल्ल्क उनसे बहुत बढ़ गया और उनको और पहचाना—डाक्टर ग्रंसारीको पहचाना । डाक्टर ग्रंसारीके घर मैं काफी दिनोंतक रहा और उनकी लड़की जोहरा और उनके दामाद शौकतखांको पहचानता हं। सब भले हैं, श्राज भी यहां पड़े हैं। लेकिन दिलमें रंज क्यों है ? उनको म्राज डर लग गया है, क्या यहां कोई हिंदू उनको भी मारेगा? उनके घरमें तो वे रहते नहीं हैं। होटलमें जाकर रहते हैं। इत्तिफाकसे बच गए हैं, उनका दरबान हिंदू था। उसने जो लोग भ्राए थे उनको भगा दिया। तो ऐसे भाज हम क्यों हैं ? ऐसे पागल हिंदू क्यों

बनें, सिख क्यों बनें, जिसका उनको डर लगे। श्राप मुझको कह सकते हैं, काफी हिंदू कहते हैं, गस्सेमें आ जाते हैं, लाल आंख करते हैं कि त तो बंगालमें पड़ा रहा, बिहारमें पड़ा रहा, पंजाबमें ग्राकर देख तो राही, पंजाबमें हिंदुश्रोंकी क्या हालत मुसलमानोंने की है, सिखोंकी क्या हालत की है, लडकियोंकी क्या हालत की है। मैं यह सब नहीं समभता हं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं उन दोनों चीजोंको साथ-साथ रखना चाहता हं। वहां तो अत्याचार होता ही है। पर मेरा एक भाई पागल बने और सबको मार डाले तो मैं भी उसके समान पागल बनं ग्रीर गुस्सा करूं ? यह कैसे हो सकता है ? मेरे पास सब एक हैं, मेरे पास ऐसा नहीं है कि यह गांधी हिंदू है इसलिए हिंदूओंको ही देखेगा, मुसलमानोंको नहीं। मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं ग्रीर सच्च। हिंदू हूं ग्रीर सनातनी हिंदू हूं। इसलिए मुसलमान भी हूं, पारसी भी हूं, किष्टी भी हं, यहदी भी हं। मेरे सामने तो सब एक ही वृक्षकी डालियां हैं। तो में किस डालीको पसंद करूं भीर में किसको छोड़ दुं। किसकी पत्तियां में ले लं और किसकी पत्तियां में छोड़ दूं। सब एक हैं। ऐसा में बना हं। उसका मैं क्या करूं। सब लोग अगर मेरे-जैसा समभने लगें तो परी शांति हो जाय।

याज मैं पुराने किलेमें गया। वहां मैंने हजारों मुसलमानोंको देखा। श्रीर दूसरी मुसलमानोंसे भरी गाड़ियां किलेकी तरफ चली आ रही थीं। सारे मुसलमान याश्रित थे। किलेमें उनको रहना पड़ा, तो किसके डरसे ? यापके डरसे, मेरे डरसे ? मैं जानता हूं कि मैं तो नहीं डराता हूं, लेकिन मेरे भाई डराते हैं, जो अपनेको हिंदू मानते हैं, जो अपनेको सिख मानते हैं। उन्होंने डराया सो मैंने डराया और आपने डराया। तो मुभसे तो बर-दाश्त नहीं होता कि वे डरके मारे भागकर पाकिस्तानमें जायं। पाकिस्तानमें स्वगं है और यहां नरक है, ऐसा नहीं। हम इस नरकमें क्यों पड़ें ? मैं जानता हूं कि न पाकिस्तान नरक है और न हिंदुस्तान नरक है। हम चाहें तो उन्हें स्वगं बना सकते हैं, और अपने कामोंसे नरक भी बना सकते हैं। पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी बड़ी तादाद है, वे उसे नरक बना सकते हैं। हिंदुस्तानमें जहां हिंदू बड़ी तादाद है, हें हुस्तानको नरक

बना सकते हैं। श्रीर जब दोनों नरक-जैसे वन गए, तो उसमें फिर श्राजाद इन्सान तो नहीं रह सकता। पीछे हमारे नसीवमें गुलामी ही लिखी है। यह चीज मुक्तको ला जाती है। मेरा हृदय कांप उठता है कि इस हालतमें किस हिंदुको समभाऊंगा, किस सिखको समभाऊंगा, किस मुसलमानको समभाऊंगा। किलेमें काफी मुसलमान गुस्सेमें थ्रा गए, दूसरोंने उन्हें रोका। यह भी मैंने देखा उनके दिलोंमें मुहब्बत थी, वह समभाते थे, रोकते थे, कहते थे कि यह बूढ़ा आया है, वह तो हमारी खिदमत करने ग्राया है। हमारे ग्रांसु हैं, उसकी पोंछनेके लिए ग्राया है। हम भूखे हैं, तो देखनेके लिए ग्राया है कि उनको रोटीका टुकड़ा कहींसे मिल सके तो पहुंचाए, उनको पानी नहीं मिलता है, तो उनको पानी कहांसे पहुं-चाए। मभो पता नहीं है कि वहां पानी मिलता है या रोटी मिलती है कि नहीं। किसीने कहा कि हमारे पास रोटी नहीं है, पानी भी नहीं है। मैं तो देखने गया था। कोई शौकसे थोड़े ही गया था, कोई मजा तो मुभे लेना नहीं था। कुछ लोगोंने मुभे बड़ी मोहब्बतसे सनाया। मुक्ते अच्छा लगा। घर-बार छोड़ना किसीको पसंद नहीं आएगा। जैसे वे वैसे ग्राज हिंदू ग्राश्रित पड़े हैं। ग्रपना घर छोड़ा, जायदाद छोड़ी, कोई मर गया और कोई यहां जिंदा था पड़े हैं। पीछे यहां खाना कहां है, पीना कहां है, घर कहां पड़ा है ? कहीं भी पड़े रहते हैं। यह श्रच्छी बात नहीं है। सबके लिए शर्मकी बात है। तो मैं तो इनको भी समभाता था। श्राप लोगोंकी मार्फत दूसरे जिसको मेरी श्रावाज पहुंच सके, उनको भी पहुंचाना चाहता हूं। ग्रापकी दिल्ली बड़ी ग्रालीशान नगरी है, जिसमें वह प्राना किला है, वह तो इंद्रप्रस्य कहा जाता है। कहते हैं कि महा-भारतके कालमें पांडव यहां पुराने किलेमें रहते थे। इसको इंद्रप्रस्य कहें, दिल्ली कहें, यहां हिंदू-मुसलमान दोनों इकट्ठा होकर पले। मुगलोंकी यह राजधानी थी। भ्राज तो हिंदुस्तानकी है, मुगल बादशाहका तो कोई है नहीं। मुगल बाहरसे भ्राए थे। लेकिन उनका सब कुछ यहां देहलीमें था। वे देहलीके बने। उसमेंसे श्रंसारी साहब भी बने, हकीम साहब भी बने और कहीं हिंदू भी बने। हिंदूने भी उनकी नौकरी की। ऐसी श्रापकी इस दिल्लीमें, हिंदू-मुसलमान सब श्रारामसे पड़े रहते थे।

बाज दफा लड़ लेते थे। दो दिनके लिए लड़े पीछे एक वन गए। जिसमें एक दफा किसी कातिलने, खूनी भ्रादमीने हमारे श्रद्धानंदजीका खून किया, लेकिन उसके पहले मुसलमान श्रद्धानंदजीको दिल्लीकी जामा मस्जिदमें मोहब्बतसे ले गए थे भ्रौर वहां उन्होंने भाषण दिया। यह है आपकी दिल्ली।

लेकिन याज क्या हो रहा है? सरदार ऊंचा सिर रखकर चलने-वाला, याज मैं थापको कहता हूं कि उसका सिर नीचा हो गया है। वह जवाहरलाल, वह बहादुर जवाहरलाल, हवामें उड़नेवाला, किसीकी परवाह न करनेवाला, थाज वह लाचार बनकर बैठ गया है। क्यों लाचार बना? हमने उसको लाचार बनाया। ग्रगर ऐसा ही रहता कि पिक्चिमी पंजाबके मुसलमान दीवाने बन गए, वह भी खतरनाक बात है, नहीं बनना चाहिए। मगर एक पागल बने तो उसकी तो दवा हो सकती है, लेकिन सब पागल और दीवाने बनें तो कौन दवा करेगा? वह जवाहरलाल कोई ईश्वर तो हैं नहीं। सरदार ईश्वर थोड़े ही है। दूसरे जो उनके मंत्री पड़े हैं, वे ईश्वर तो हैं नहीं। उनके पास ईश्वरी ताकत तो कोई नहीं है। बाहरकी ताकत, दुनियाकी ताकत भी कहां उनके पास पड़ी है ?

में तो बस यही बात सबको कहता हूं। काफी हिंदू आ गए, मुसल-मान आ गए, उनसे काफी बहस की, लेकिन आखिरमें मेरी आवाज ईर्वरको जाती है। मैं कहता हूं, मुक्तको यहांसे उठा ले तू। नहीं तो दिल्लीमें जो आज दीवाने बन गए हैं वे लड़ते हैं, उनको तू जैसे पहले थे वैसे बना दे। किसी हिंदूके दिलमें या सिखके दिलमें मुसलमानोंके लिए गुस्सा न हो। मुक्तको लोग सुनाते हैं कि मुसलमान तो फिफ्थ कालिमस्ट हैं, उसका मतलब है बेवफा हैं, आज जो हकूमत है उसके प्रति वे बेवफा हैं। साढ़े चार करोड़ मुसलमान एड़े हैं। साढ़े चार करोड़ अगर बेवफा बनते हैं तो उसमें खोएगा कौन? उनको ही गंवाना है। वे इस्लामको गढ़में डालेंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> पंचमांगी ।

लेकिन हिंदू ग्रीर सिखको वे खतरेमें नहीं डाल सकते हैं। साढ़े चार करोड़ मुसलमान ग्रगर ऐसी बदगुमानी करें कि हक्मतकी बेवफ़ाई कर सकते हैं तो उनको गढ़ेमें पड़ना है। मगर साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंको ग्राप न सतावें। मः, नहीं नो वे पाकिस्तान जायं ऐसा कहें, यह ठीक नहीं। क्यों जायं? किसकी शरणमें जायं? में ग्रापकों कहता हूं वे ग्रापकी शरणमें हैं, मेरी शरणमें हैं। कम-से-कम मैं वह दश्य देखना नहीं चाहता। मैं ईंग्वरको यही कहूंगा कि उससे पहले त् मुफ़को यहांसे उठा ले। काफ़ी दिन जिंदा रखा है, कोई ७६, ७६ बरस कम नहीं हैं। मुफ़को पूरा संतोध है। जो मेरेसे बन सकती है वह सेवा मैंने कर ली, लेकिन ग्रगर जिंदा रखना चाहता है तो मेरे पाससे ऐसा काम ले जिससे मेरी ग्रात्माको संतोध पहुंचे। दोनों कहें तू दोनोंका दोस्त है। इसलिए सब तेरी बात सुनते है ग्रीर सुनेंगे। मैं काफी मुसलमानोंके साथ बैठता हूं, किसे कहूं कि वह दग़ा- बाज है ग्रीर मुफ़को दग़ा दे रहा है! मैं कहता हूं कि ग्रगर वह दग़ा देता है, तो दग़ा किसीका सगा नहीं हो सकता।

मुसलमानोंके पास काफ़ी हिथ्यार पड़े हैं, यह मैं कबूल करता हूं। थोड़े तो मैंने ले लिए, थोड़े-से पड़े हैं तो क्या करेंगे? मुक्तको मारेंगे? ग्रापको मारेंगे? ऐसा करें तो हकूमत कहां गई है? मैं ग्रापको कहता हूं कि ग्रगर हम ग्राज ग्रन्छे बन जायं, शरीफ़ बन जायं तो हकूमतको हमें इन्साफ़ दिलाना ही है। हकूमतोंको ग्रापस-ग्रापसमें लड़ने दें, हम ग्रापस-ग्रापसमें नहीं लड़ें, हम ग्रापस-ग्रापसमें दोस्त ही रहें। हम डर न करें कि हमको मार डालेंगे। मारनेवाला कितना ही बलवान हो, मार नहीं सकता जबतक ईश्वर हमारी रक्षा करता है। इसलिए मैं कहता हूं, दोनोंसे कहता हूं, डरको छोड़ो। कायदे ग्राजमकी बहस मुक्ते बुरी लगी। कहते हें, यूनियनमं मुसलमानोंको सताया गया, इसलिए उन्हें पाकिस्तान लाया जा रहा है, उनके लिए खाना चाहिए, जमीन चाहिए। पाकिस्तान गरीब है, इसलिए जिसके पास पैसे हैं वे पैसे भेज दें। मुक्ते उसकी शिकायत नहीं। मगर साथ ही यह क्यों नहीं कहते कि पश्चिमी पंजाबमें हिंदुग्रोंपर क्या हुग्रा?

बिहारने बुराई की तो उसका कफ्फ़ारा किया। कलकत्तेमें हिंदुओंने आकर मेरे सामने पश्चात्ताप किया। ऐसे ही मुसलमान आकर कहें, हमने बुराई की, गलती की तो वह शराफ़त होगी। मैंने देख लिया है, मैं कैसे आंखें बंद कर सकता हूं। हिंदू गुनाह करते हैं उसको भी छिपा नहीं सकता हूं। इसी तरह कोई मुसलमान गुनाह करे तो उसे भी मैं नहीं छिपाऊंगा। छिपाऊंगा तो में इस्लामका बेवफ़ा बनूंगा। मैं उसका बेवफ़ा नहीं बनना चाहता। गुरु ग्रंथका भी बेवफ़ा नहीं बनूंगा। मैं सबका वक़ादार ही रहना चाहता हूं। न मैं खुदाका बेवफ़ा बन सकता हूं न इन्सानका। सबकी तरफ़ बफ़ादारी करना चाहता हूं।

मुसलमान सब बेवफ़ा होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी मुसलमानोंके बारेमें कहनेको तैयार हूं कि वे बावफ़ा हैं। अगर बेवफ़ा होंगे तो ईरवर उन्हें पूछेगा और वे अपने-आप इस्लामको खतरेमें डालेंगे। काफ़ी मुसलमानोंने इरादा किया, इसलिए मैंने कल कहा कि मुसलमानोंका यह धर्म है कि जितने खास-खास लोग हैं वह कहें कि हम ऐसे निकम्मे नहीं हैं। हम हिंदुस्तानके वफ़ादार हैं और रहेंगे; हिंदुस्तानके लिए दुनियासे लड़ेंगे। तब तो वे सच्चे मुसलमान हैं नहीं तो वे बुरे मुसलमान हो जाते हैं। मेरी ऐसी उम्मीद है कि ऐसे बुरे मुसलमान हमारे यहां हिंदुस्तानमें हैं नहीं और अगर हैं तो उन्हें अच्छा करनेके लिए हमको अच्छा बनना है, बुरा नहीं।

#### : == :

## १४ सितम्बर १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

जैसे कल गया था वैसे भ्राज भी मैं वहां चला गया था, जहां हमारे मुसलमान भ्राश्रित लोग रहते हैं। वहां कैंपमें जो गंदगी थी वैसी मैंने देखी नहीं। मैं हिंदुओं के कैंपमें भी गया श्रीर मुसलमानों के कैंपमें भी गया। हिंदुओं के कैंप दूसरी जगह हैं। मुस्लिम कैंपोंमें

इतनी बदब निकलती है, इतनी गंदगी है, क्यों उसको नहीं साफ करते ? श्रगर मैं उस कैंपका कमांडर हूं तो मैं तो उसे बरदास्त नहीं क इंगा। मैं तो कैंपोंमें रहा हूं, मैंने कैंप देखे हैं। कैंप ऐसे गंदे नहीं रह सकते। मभको वड़ा रंज हुआ। इतने सिपाही बने हैं, इतनी मिलिटरी पड़ी है, तो वे इतनी गंदगी क्यों वर्दाश्त करते हैं ? वे कहेंगे कि सफाई करना हमारा काम कहां है। हमको तो बंदूक चलानेका हुक्म है। यहां शांति रखनेकी हमारी डच्टी है। वे आपसमें लड्ते हैं, तो हम उनको बंदकसे साफ कर देते हैं। इतना ही हमको हक्स है, हक्सके बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन वह हमारी मिलिटरी है हमारे वे सिपाही हैं। मेरी निगाह है कि उनके हाथमें एक कुदाली भी होनी चाहिए। एक फावड़ा भी। कहीं भी गंदगी हो उसे साफ करें। पहिले-पहल उनका काम सफाई होना चाहिए। कैंपको अगर अच्छा रखना है तो हमारे मुस्लिम और हिंदू भाइयोंको खुद वहां सफ़ाई रखनी है। जैसे वे पड़े हैं ऐसे ही पड़े रहें, उन्हें हम कुछ न कहें तो हम उनके दूरमन बनते हैं। अगर हम उनके दोस्त हैं, उनके सेवक हैं तो हमें उन्हें साफ़ कहना है कि भ्राप यहां आए हैं, लाचार न बनें। भ्रगर पाकिस्तानसे हिंदू शरणार्थी ग्रा जायं तो क्या उनको कूएंमें डाल दें। क्या यहां रक्खें नहीं श्रीर देखभाल न करें। हम उनको ऐसा कहें कि श्राप दःखी हैं इसलिए आपको भाड़ नहीं लगानी है, यह चलनेवाला नहीं है। श्रापको सफ़ाई करनी है। हम श्रापको खानः भी देंगे. पानी भी देंगे मगर भंगी नहीं देंगे । मैं तो बहुत कठिन हृदयका भ्रादमी हूं ।

हरिद्वारमें जब कुंभका मेला था तो मैंने कुदाली चलाई। हमारे पास वहां कैप सैनिटेशन के सब काम थे। वहांके जो कैंप-कमांडर थे वे चार-पांच भादिमयोंकी टोली करके निकल जाते थे और सब काम करते थे और जितनी गंदगी होती थी उसको साफ करते थे। इसके लिए सबको तालीम दी गई थी। तो मैं तो यह कहूंगा कि यहांके जो कैंपके कमांडर हैं, कोई भी हों, मुसलमान हों, हिंदू हों,

<sup>&#</sup>x27; सफाई।

मुफ्ते परवाह नहीं है, उनका पहिला काम है अपने कैंपको बिल्कुल साफ़ रखना । उसमें कोई पैसा तो खर्च नहीं होता। ग्रगर कैंपके पास फावड़े नहीं हैं तो हक्मतका काम है कि वह उस चीजको सफ़ाई करने-के लिए दे। अगर नहीं देती, उसके पास इतने काम पड़े हैं कि उसमेंसे उसे फुर्सत नहीं मिलती तो कमांडरको फावड़ा कहींसे पैदा करना है और लोगोंको देना है। जिस तरहसे हक्मतका काम कैंपमें खाना पहुंचानेका है, उसी तरहसे सफ़ाईका इंतजाम करनेका है। पीनेका पानी है और कपड़े साफ करनेका पानी है, टट्टी-पेशाबका पानी है, चुंकि उसकी निकासीका इंतजाम नहीं होता, इसलिए कालरा<sup>8</sup> हो जाता है। कभी कैंप-सैनिटेशन अध्रा रहना ही नहीं चाहिए। मुभे कहना पड़ेगा कि यह चीज मैंने श्रंग्रेजोंके पाससे सीखी। मुक्के पता नहीं था कि कैंप-सैनिटेशन कैसे चलाया जा सकता है। किस तरहसे हजारों-लाखों श्रादमी रहते हैं, उनको किस तरहसे काम दें कि जिससे वह सैनिटेशनका काम करें। ग्रीर जो कछ उनको काम करनेको दिया जाय वह करें। मिलिटरीवाले यह सब करते हैं। मिनटोंमें सारा शहर खड़ा हो जाता है। तम्बू, डेरे लग जाते हैं। कैंपका पहला काम यह है कि पहली पार्टी जो पहुंच जाती है, उसको पानी कहां है, यह देख लेना है। किस तरीकेसे पानी इस्तेमाल करें। दूसरी जो पार्टी है उसको ट्रेंचें<sup>र</sup> खोदना है, जिससे पेशाब व पालाना बाहर न जा सके। जाहिर है, ऐसा करें तो पीछे वहां कालरा नहीं हो सकता। डिसेन्ट्री नहीं हो सकती? वे आरामसे रह सकते हैं। बाकी चीजोंको मैं छोड़ देना चाहता हूं। यहां तो म्रंधाध्रंध पड़े हैं। सब जैसे-तैसे पड़े हैं। कैंपको कोई साफ-सूयरा नहीं रखता।

में किसका गुनाह निकालूं। मुस्लिम शरणार्थी कैंपका जो कमांडर है वह मुस्लिम हैं। वह उनको कह सकता है, उनको समक्ता है कि उनको यह करना है। उनको समक्ताकर काम लेना है। उनको कहा जाय कि तुम अगर ऐसे रहोगे तो तुम मर जाओगे। तुम्हारे बच्चे

<sup>&#</sup>x27;हैजा; 'खाइयां; 'वेचिशा

साफ-सूथरे नहीं रह सकते हैं, इससे बेहतर है कि कैंपको साफ रखो। वहां हम सफाई सिखा दें तो वड़ा काम कर सकते हैं। हिंदुके कैंप देखें तो वहां भी मैला पड़ा रहता है और कचड़ा पड़ा रहता है। मगर कछ फर्क तो है। नंगे पैर जायों तो में तो वहां चल ही नहीं सकता। तालाबमें कुछ पानी ही नहीं था, सुखा पड़ा था। कहांसे पानी निकले उसका इंतजाम नहीं। स्राखिरमें जानवर तो मुसलमान भी नहीं हैं, श्रीर हिंदू भी नहीं। श्राज हम जानवर-जैसे बन गए हैं। तो मुभको यह सब बड़ा बरा लगा। पीछे मेरा खयाल दूसरी चीज़की तरफ चला गया। ऐसे तो हम हैं, लेकिन ऐसे हम क्यों बनें ? क्यों पाकि-स्तानसे डरके मारे हिंदू भागे, सिख भागे। ठीक है, हिंदूने यहां कुछ बुरा किया। मगर वहां तो नहीं किया। पश्चिमी पंजाबमें हिंदू क्या बुरा करेंगे, सिख क्या करेंगे ? उन्हें वहांसे क्यों भागना पड़े ? किसीने गुनाह किया है तो उसको सजा करो। यह तो हकूमतका काम है। इसी तरह मैं कहंगा कि किसीको यहांसे भागना क्यों पड़े ? मुसलसान है तो क्या मुसलमान होनेका गुनाह उसने किया है ? मुसलमान है तो भी हमारा है, हमारी हक्मतमें पड़ा है। उस मुसलमानको भागना क्यों पड़े ? वे शरणार्थी हैं तो खुली बात है कि यह दिल्लीके लिए शर्मकी बात है। जो मुसलमान यहां पड़े हैं वे बाहरसे नहीं ग्राए हैं। लेकिन वे करीब-करीब सब यहां दिल्लीके मोहल्लोंसे ग्राए हैं। थोडे बाहरसे ग्राए होंगे। दिल्लीमेंसे हमने उनको मारकर भगा दिया है। में भ्रापको कहंगा, कल भी सुनाया था कि यह हमारे लिए तो बड़े शर्मकी बात है। पीछे मेरा विचार चुला कि हम दोनों पागल क्यों वनें। पाकिस्तानकी हकुमतकी यह कमजोरी है कि जो वहांके ग्रल्पमत हैं उनको वहांसे भागना पडा। वे उनकी रक्षा न कर सके, पाकिस्तानकी हक्मल उनकी रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए उनको भागकर यहां भ्राना पड़ा। पाकिस्तानकी हक्मतका फर्ज है कि उनकी मिन्नत करे कि भाई. आप कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं? आपको कोई हलाक करता है तो हमको बताइए, हम उनको मारेंगे, जेलमें भेजेंगे, सजा करेंगे। लेकिन आपको तो यहां रहना है। आज तो वहां ऐसा बन गया है कि शरीफ आदभी

भी भाग रहे हैं। लाहीर खाली हो गया है। जिस लाहीरको हिंदुओंने वनाया, उस लाहौरमें जहां हिंदुग्रोंके बड़े-बड़े महलात मैंने देखे, इननी तालीमकी जगहें देखीं। इतने कालेज और कहां हैं? मैं तो सबको पहिचाननेवाला ठहरा। श्राज वे कालेज वगैरा किसके कब्जे-में हैं? यह सब बहुत बुरा लगता है और मुभको वर्म झाती है कि पाकि-स्तानकी हक् मत ऐसे कैसे बन सकती है। पीछे यहां देखता हं तो भी मुभको गर्म आती है कि हमारी हकूमत होते हुए और ऐसा शेर जैसा जवाहरलाल होते हए ऐसे सरदारजी-जैसे यहां होम मिनिस्टर' होते हुए, दिल्ली क्यों बिगड़े और उनकी हकुमत क्यों न चले ? उनका हुक्म निकले कि एक बच्चेको यहां रक्षित खड़ा रहना है तो बच्चेको स्रक्षित रहना चाहिए। तब तो हमारी हकूमत चली। लेकिन आज तो उनके पास मिलिटरी पड़ी हुई है, पुलिस पड़ी हुई है, उसके मार्फत वे शांति करवा रहे हैं। लेकिन ग्राखिर हक् मत है किसकी ? ग्रापकी है। श्रापने बनाई है। वह जमाना चला गया जब श्रंग्रेज फौजसे राज्य करते थे। ग्राज सच्ची हकुमत ग्राप ही हैं। ग्रापने उनकी बड़ा बनाया, श्राप उनको छोटा बना सकते हैं।

मान लो, कि यहां सब मुसलमान बिगड़े हैं, सबके पास हिषयार पड़े हैं, बाल्द-गोला पड़ा है। उनके पास स्टैनगन पड़ी है, बेनगन पड़ी है, मशीनगन पड़ी है। सब मारनेको तैयार हैं। लेकिन फिर मी आपको हक नहीं है कि आप उन्हें मारें। हर एक आदमी हकूमत बन जाता है तो किसीकी हकूमत नहीं रहती। अगर हर एक आदमी अपनी बनाई हुई हकूमतका हुकम मानता है तो पीछे सब काम हो सकता है। नहीं तो दुनिया हँसेगी, अरे देखों, तुम्हारी दिल्ली। दूसरी योक्पकी कोई ताकत रूसकी ताकत हो, फांस हो, अंग्रेज हों, अमरीका हो सब मिलकर हमको चिढ़ा सकते हैं, आप आजदी रखना कहां जानते हो, आप तो गुलाम बनना ही जानते हो। वैसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं मुसलमानोंको कहूंगा कि जितने हियार उनके पास यहां पड़े हैं वह सब

<sup>&#</sup>x27;गृह-मंत्री ।

हथियार उनको अपने-आप दे देना चाहिए। किसीके डरसे नहीं। लेकिन वे हिंदुस्तानके हैं भोर हिंदुस्तानमें पड़े हैं भीर भाई वनकर अगर यहां रहना चाहते हैं तो हथियार दे दें। पीछे वे बतला दें कि हम तो वफादार हैं, हिंदस्तानके हैं और हम कभी बेबफा नहीं हो सकते हैं; हिंदू क्या, मसलमान क्या, सब आपके हैं। मसलमानोंको यह भी कहना है कि अगर पश्चिमी पंजावमें, सरहदमें, विलोचिस्तानमें, सिंधमें मुसल-मान विगडते हैं और वहां हिंदु और सिख चैनसे और आरामसे नहीं रह पाते हैं तो पीछे हमारे लिए यहां दुश्वारी हो जाती है। ग्राबिरमें सब इन्सान हैं; इन्सानियतको समभें। हम कहांतक समभाते रहें। इन्सान बिगड़ भी जाता है, भ्रच्छा भी होता है। भ्रच्छे तरीकेसे रह सकता है तो यहां भ्रच्छे तरीकेसे रहे। कोई शख्स ऐसा विगड़ जाता है कि वह हैवान बन जाता है। तब मैं दिल्लीके हिंदुओंको कहंगा भ्राप खबरदार रहें, बहादूर बनें, बुजदिल न बनें। मुसलमानोंके हथियारोंसे डरना ब्जदिलीका काम है। हमें क्या परवाह है कि मुसलमान कहीं हथि-यार लेकर बैठे हैं। उनसे हथियार लेना हकुमतका काम है। मिलिटरीका काम है जनके पाससे हथियार छीन ले। भ्रगर वे शरीफ बनते हैं, भ्रगर वे हिंदुस्तानके सच्चे हैं श्रीर हिंदुश्रोंके पास सब भाई-भाईकी तरह मिलकर रहना चाहते हैं तो हथियार दे दें। और मुसलमान कहें कि हमने गलती की, हम ऐसा समभते थे कि हम दिल्ली सर कर लेंगे और सारे हिंदुस्तानको पाकिस्तान बना लेंगे, लेकिन श्रब हम समक गए हैं कि हिंदुस्तानको पाकिस्तान बनाना है तो वह ऐसे नहीं हो सकता। हमारे पास पाकिस्तान तो है उससे हमें इतमीनान होना चाहिए। हम वहां हिंदुओं को बचा सकते हैं। खब रख सकते हैं। तब तो यह होगा कि पाकिस्तान श्रीर हिंदुस्तान दोनों भले होनेमें मुकाबला करने लगेंगे और भलमन्सीमें कौन ज्यादा खुदापरस्त है, इसमें मुकाबला करेंगे। मक्केकी तरफ देखें, या पूरवकी तरफ देखें, सच्चाई तो हम लोगोंके दिलमें पड़ी है, सफाई तो दिलसे होनी चाहिए। हम एक-दूसरेका भलाईमें मुकाबला करें तो हम सब अंचे होकर काम कर सकते हैं।

में यहां श्राया हूं, तो मैंने श्रापको कह दिया है कि मैं तो यहां मरना चाहूंगा। अगर हम दीवाने बनते रहें श्रीर गुस्सेमें श्रा जाएं श्रीर मुसलमानोंको मारें तो वह काम तो मेरा नहीं है। उसका गवाह में नहीं बनना चाहता हूं। मुसलमान माने कि हिंदू सब गुनहगार हैं, सिख सब गुनहगार हैं और हिंदू श्रीर सिख कहें कि मुसलमान गुनहगार हैं, तो दोनों गलती करते हैं। में तो सबको एक जानता हूं। मेरे नजदीक हिंदू हो, मुसलमान हो सब एक दर्जा रखते हैं। इसमें जो सच्चे हैं वे ईश्वरको मान्य हैं। जो बुरे हैं उनकी बुराई-की सजा श्राप क्या देनेवाले हैं? वे श्रपने श्राप सजा पानेवाले हैं। इसमें मुभे कोई शक नहीं हैं। सारी दुनियाके धर्मोंका यह मैंने निचोड़ निकाला है। इसलिए मैं कहूंगा कि मुसलमान कैसा भी बुरा करें; लेकिन श्रापको तो भलाई ही करनी हैं। बुराईका बदला देना है सचमुच तो वह भलाईसे हो सकता है। ऐसा मैं कम-से-कम श्रापको करते देखना चाहता हूं। इतना हम करें तो हिंदुस्तानकी श्रपनी हकूमतको श्रच्छा रख सकते हैं। श्रगर नहीं तो हम सब गंवा देते हैं।

## : 32 :

# मौनवार, १५ सितम्बर १९४७

## ( लिखित संदेश )

रातमें जब मैंने धीरे-धीरे गिरनेवाले जीवनप्रद पानीकी म्रावाज मुनी—जो ग्रीर मौकोंपर जीवनको खुश करनेवाली होती—तो मेरा मन दिल्लीकी खुली छावनियोंमें पड़े हुए हजारों निराश्रितोंकी तरफ़ दौड़ गया। मैं चारों तरफ़से अपनेको पानीसे बचानेवाले बरामदेमें ग्रारामसे सो रहा था। ग्रगर इन्सान बेरहम बनकर अपने भाईपर जुल्म न करता तो ये हजारों मर्द, ग्रीरतें ग्रीर मासूम बच्चे ग्राज बेग्रासरा ग्रीर उनमेंसे बहुतसे गूखे न रहते। कुछ जगहोंमें तो वे घुटने-घुटने पानीमें ही होंगे। इसके सिवा उनके लिए कोई चारा नहीं।

क्या यह सब ग्रनिवार्य है ? मेरे भीतरसे मजबत ग्रावाज श्राई--नहीं। क्या यह महीनेभरकी ग्राजादीका पहला फल है? इन पिछले २० घंटोंमें ये ही विचार मभी लगातार सताते रहे हैं। मेरा मौन भेर लिए बरदान बन गया है। उसने मुक्ते ग्रुपने दिलको टटोलनेकी प्रेरणा दी है। क्या दिल्लीके नागरिक पागल हो गए हैं? क्या उनमें जरा सी भी इन्सानियत बाकी नहीं रही है ? क्या देशका प्रेम और उसकी आजादी उन्हें बिलकुल अपील नहीं करती? इसका पहला दोष हिंदुग्रों और सिखोंको देनेके लिए मुभे माफ कर दिया जाय। क्या वे नफ़रतकी बाढको रोकने लायक इन्सान नहीं वन सकते ? मैं दिल्लीके मसलमानोंसे जोर देकर यह कहंगा कि वे सारा डर छोड दें. भगवानपर भरोसा करें और ग्रपने सारे हथियार सरकारको सींप दें। क्योंकि हिंदुओं और सिखोंको यह डर है कि मुसलमानोंक पास हथियार हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हिंदुओं ग्रीर सिक्खोंके पास कोई हथियार नहीं हैं। सवाल सिर्फ़ डिग्रीका है। किसीके पास कम होंगे, किसीके पास ज्यादा। या तो ग्रल्पमतवालोंको न्याय करनेके लिए भगवानपर या उसके पैदा किए हुए इन्सानपर भरोसा रखना होगा, या जिन लोगोंपर वे विश्वास नहीं करते उनसे अपनी हिफाजत करनेके लिए उन्हें अपने बंदूक, पिस्तील वर्गरा हथियारोपर भरोसा करना होगा।

मेरी सलाह बिलकुल निश्चित और अचल है। उसकी सचाई जाहिर है। आप अपनी सरकारपर यह भरोसा रिखए कि वह अन्याय करनेवालोंसे हर नागरिककी रक्षा करेगी, फिर उनके पास कितने ही ज्यादा और अच्छे हथियार क्यों न हों। आप अपनी सरकारपर यह भी भरोसा रिखए कि वह अन्यायसे बेदखल किए गए अल्पमतके हर मेंबरके लिए हरजाना मांगेगी और वसूल करेगी। दोनों सरकारें सिफं एक ही बात नहीं कर सकतीं। वे गरे हुए लोगोंको जिला नहीं सकतीं। दिल्लीके लोग अपनी करतूतोंसे पाकिस्तान सरकारसे न्याय मांगनेका काम मुश्किल बना देंगे। जो न्याय चाहते हैं, उन्हें न्याय करना भी होगा। उन्हें बेगुनाह और सच्चे होना चाहिए। हिंदू

ग्रौर सिख सही क़दम उठाएं ग्रौर उन मुसलमानोंसे लीट ग्रानेको कहें, जिन्हें ग्रपने घरोंसे निकाल दिया गया है।

श्रगर हिंदू और सिख हर तरहमे यह उचित कदम उठानेकी हिम्मत दिखा सकें, तो वे निराश्रितोंकी सगस्याको एकदम श्रासान-से-श्रासान कर देंगे। तब पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया उनके दावोंको मंजूर करेगी। वे दिल्ली और हिंदुस्तानको बदनामी और बरबादीसे बचा लेंगे। मैं तो लाखों हिंदुओं, सिखों और मुसलमानोंकी श्राबादीके फेरबदलके बारेमें सोच भी नहीं सकता। यह गलत चीज है। पाकिस्तानकी बुराईको हम हिंदुस्तानसे श्रावादीका फेरबदल न करनेका पक्का और सही इरादा करके ही मिटा सकते हैं। मेरा खयाल है कि मैं श्राखिरतक हिम्मतके साथ इस बातकी हिमायत करूंगा, फिर चाहें मैं श्रकेला ही इसे माननेवाला क्यों न होऊं।

## : 60 :

#### १७ सितम्बर १६४७

भाइयो और बहनो,

कल शामको मेरे अनुभवके बाद मैंने यह तय कर लिया है कि जबतक सभाका एक-एक श्रादमी प्रार्थना करनेके लिए राजी न हो, तबतक श्राम प्रार्थना न करूंगा। मैंने कभी कोई चीज किसीपर जब-रन नहीं लादी। तब फिर प्रार्थना-जैसी ऊंची श्राध्यात्मिक या रूहानी चीज तो मैं लाद ही कैसे सकता हूं ? प्रार्थना करने या न करनेका जबाब दिलके भीतरसे मिलना चाहिए। इसमें मुभे खुश करनेका तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। मेरी प्रार्थना-सभाएं सचमुच जन-प्रिय बन गई हैं। मालूम होता है कि उनसे लाखों आदिमयोंको फायदा पहुंचा है। लेकिन इस श्रापसी खिचावके समय मैं उन लोगोंके गुस्सेको समक सकता हूं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी मुसीबतें सही हैं। मेरी प्रार्थना करने-की शर्त यही है कि उसका जो भाग किसीको एतराजके लायक मालूम

हो, उसे छोड़नेकी मुभसे आशा न रखी जाय। या तो प्रार्थना जैसी है वैसी ही दिलसे स्वीकार की जाय या उसे नामंजूर कर दिया जाय। मेरे लिए कुरानकी आयत पढ़ना प्रार्थनाका ऐसा हिस्सा है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता।

मैं श्रापके गुस्से श्रीर उससे पैदा होनेवाले उतावलेपनको समभनेके लिए तैयार हं। लेकिन अगर आप अपनी आजादीके लायक बनना चाहते हैं, तो आपको अपना गुस्सा दबाना होगा और न्याय पानेकी भरसक कोशिश करनेके लिए ग्रपनीं सरकारपर विश्वास रखना होगा। मैं भ्रापके सामने अपना अहिंसाका तरीका नहीं रख रहा हं, हालां कि मैं उसे रखना बहुत पसंद करूंगा। लेकिन में जानता हं कि श्राज मेरी श्रहिंसाकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मैंने श्रापको वह रास्ता श्रपनानेकी बात सुभाई है, जिसे लोकशाही हकुमतवाले सारे देश अपनाते हैं। लोकशाहीमें हर आदमीको समाजी इच्छा यानी राजकी इच्छाके मुताबिक चलना होता है और उसीके मुताबिक अपनी इच्छाग्रोंकी हद बांधनी होती है। स्टेट, लोकशाहीके द्वारा श्रीर लोक-शाहीके लिए राज चलाती है। ग्रगर हर ग्रादमी क़ानुन प्रपने हाथमें ले ले, तो स्टेट नहीं रह जायगी। वह श्रराजकता हो जायगी, यानी समाजी नियम या स्टेटकी हस्ती मिट जायगी। यह आजादीको मिटा देनेका रास्ता है। इसलिए श्रापको भ्रपने गस्सेपर काब पाना चाहिए श्रौर राजको न्याय पानेका मीका देना चाहिए। मेरी रायमें अगर आप सरकारको अपना काम करने देंगे, तो इसमें कोई शक नहीं कि हर हिंदू और सिख निराश्रित शान और इज्जातके साथ श्रपने घरको लौट जायगा। मैं यह कब्ल करता हूं कि ग्राप लोगोंको पाकिस्तानमें बहुत कुछ सहना पड़ा है, कई घर उजाड़ श्रीर बरबाद हो गए हैं, सैकड़ों-हजारों जानें गई हैं, लड़िक्यां भगाई गई हैं, जबरन लोगोंका धर्म बदला गया है। लेकिन आप अपनेपर काबू रखें धौर श्रपनी बुद्धिपर गुस्तेको हावी न होने दें, तो लड़िकयां लौटा दी जायंगी, जबरदस्तीके धर्म-परिवर्तनको भठ करार दिया जायगा, और श्रापकी जमीन-जायदाद भी आपको लौटा दी जायगी। लेकिन अगर आप

शांतिसे न्याय पानेके काममें दखल देंगे श्रीर श्रपना मामला बिगाड लेंगे तो यह सब नहीं हो सकेगा। अगर आप यह आशा करतं हों कि ग्रापके मसलमान भाई-बहनोंको हिंदुस्तानसे निकाल देना चाहिए, तो ग्राप इन सब चीजोंके होनेकी ग्राहा नहीं रख सकते। मैं तो ऐसी किसी बातको बहुत भयानक समभता हं। ग्राप मसलमानोंके साथ ग्रन्याय करके न्याय नहीं पा सकते। इसके ग्रलावा, ग्रगर यह सच है कि पाकिस्तानमें ग्रल्पमतवालों यानी हिंदुश्रों ग्रीर सिखोंके साथ बहुत बुरा बरताव किया गया, तो यह भी सच है कि पूर्वी पंजावमें भी अल्पमतवालों यानी मुसलमानोंके साथ बुरा बरताव किया गया है। ग्रपराधको सोनेकी तराजुमें नहीं तीला जा सकता। दोनों तरफ़के श्रपराधको मापनेका मेरे पास कोई सब्त नहीं है। यह जान लेना सचम्च काफी होगा कि दोनों पार्टियां दोषी हैं। दोनों राज्योंके लिए ठीक-ठीक समभीता करनेका आम रास्ता यह है कि दोनों पार्टियां साफ दिलसे अपना पुरा-पुरा दोप स्वीकार करें और समभौता कर लें। अगर दोनोंमें कोई समभौता न हो सके, तो सामान्य तरीकेसे पंच-फैसलेका सहारा लें। इससे दूसरा जंगली रास्ता श्रीर है लड़ाईका; मुक्ते तो लड़ाई-के विचारसे ही नफरत होती है। लेकिन भ्रापसी समभौते या पंच-फैसले-के ग्रभावमें लड़ाईके सिवा कोई चारा नहीं रह जायगा। फिर भी इस बीच मभ्रे श्राज्ञा है कि लोग अपना पागलपन छोड़कर समभदार बनेंगे और जिन मुसलमानोंने भ्रपनी इच्छासे पाकिस्तान जानेका चुनाव नहीं किया है, उन्हें उनके पड़ोसी सुरक्षा या सलामतीसे पक्के विश्वासके साथ ग्रपने घरोंको लौट ग्रानेके लिए कहेंगे। यह काम फौजकी मददसे नहीं किया जा सकता। यह तो लोगोंके समभदार वननेसे ही हो सकता है। मैंने अपना आखिरी फैसला कर लिया है कि में भाई-भाईकी लड़ाईमें हिंदुस्तानकी बरबादीको देखनेके लिए जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं लगातार भगवानसे प्रार्थना किया करता हूं कि हमारी इस पवित्र और सुंदर धरतीपर इस तरहका कोई संकट आए उसके पहले ही वह मुक्ते यहांसे उठा ले। श्राप सब इस प्रार्थनामें मेरा साथ दें।

करनेके लिए धन्यवाद देता हूं। अगर आप पूरे एकेसे काम करेंगे, तो देशके सामने एक उम्दा भिसाल रखेंगे। मजदूरोको अपने बीच सांप्र-दायिकताको कोई जगह नहीं देनी चाहिए। क्या मैंने यह नहीं कहा है कि अगर आप अपनी ताकतको पहचान लें और समभदारीके साथ रचनात्मक कामोंमें उसे लगाएं, तो आप सच्चे मालिक और शासक वन जाएंगे और आपकी रोजी देनेवाले आपके ट्रस्टी और मुसीबतोंमें साथ देनेवाले दोस्त वन जाएंगे। यह सुखकी घड़ी तभी आएगी, जब वे यह जान लेंगे कि सोने और चांदीकी पूंजीके बनिस्बत, जिसे मजदूर जमीनके भीतरसे निकालते हैं, मजदूर ही ज्यादा सच्ची पूंजी हैं।

# : 83:

# १ं सितम्बर १६४७

भाइयो भ्रीर बहनो,

श्राज हम सब दीवाने बन गए हैं, मूरल बन गए हैं, ऐसा नहीं हैं कि सिख ही दीवाने बने, हिंदू ही या मुसलमान ही दीवाने बन गए हैं। मुभसे कहा जाता है कि सारा श्रारंम तो मुसलमानोंने किया। वह ठीक है, में तो मानता हूं कि उन्होंने श्रारंभ किया, इसमें कोई श्रक नहीं है। लेकिन वह याद करके में करूंगा वया? श्राज क्या करना है, मुभको तो वह देखना है। हिंदुस्तानरूपी गजराजको हो सके तो छुड़ाना चाहता हूं। मुभको क्या करना चाहिए? मुभको तो ईश्वरका सहारा लेना चाहिए। मेरा पराक्रम कुछ कर सके तो मुभको खुनी है। पर मेरा शरीर तो थोड़ी हड्डी है, थोड़ी चर्बी। ऐसा श्रादमी क्या कर सकता है। तो में रात-दिन ईश्वरको पकड़ता हूं। हे भगवान, तू अब श्रा, गजराज डूब रहा है। हिंदुस्तान डूव रहा है, उसे बचा।

हिंदुस्तानमें सिवा हिंदूके कोई रहे ही नहीं, मुसलमान रहें तो गुलाम होकर रहें तो ऐसी बात तो नहीं है। श्राप देखें तो जवाहरलाल क्या

कहता है। हम तो तंगीमें पड़े हैं। दूसरे जो काम करने हैं उन्हें नहीं कर सकते। इसी एक काममें पड़े हैं। अगर मान लें कि सब मसलमान गंदे हैं, पाकिस्तानमें सब बिगड़ गए हैं तो उससे हमको क्या? पाकिस्तानमें सब गंदे हैं तो क्या हम्रा? मैं तो श्रापको कहंगा कि हम तो हिंदुस्तानको समुंदर ही रखें जिससे सारी गंदगी वह जाय। हमारा यह काम नहीं हो सकता कि कोई गंदा करे तो हम भी गंदा करें। तो धाज मैं दरियागंज चला गया। मेरे पास मसलमान भाई भी आते हैं। उनसे बातें करता हूं, मोहब्बत करता हूं और उनको कहता हं कि ग्राप क्यों डरते हैं। ग्राप तगड़े बन जायं। ग्राप क्यों घर-बार छोड़ते हैं। आप जाकर बैठिए अपने घरमें। यहां वे तो शरारत नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हं कि सब हिंदु भले हो जायं। सब सिख भले बन जायं। जो मुसलमान पड़े हैं भीर जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं उनसे सिख और हिंदू कहें कि ग्राप भ्रपने घरमें जाकर वैठो । यहां तो दुनियामें सबसे बड़ी मस्जिद, जमा मस्जिद पड़ी है। हम बहुतसे मुसलमानोंको मार डालें भीर जो बाकी बचें वे भयके मारे पाकिस्तान चले जायं, तो फिर मस्जिदका क्या होगा? ग्राप मस्जिदको क्या पाकिस्तानमें भेजोगे, या मस्जिदको ढाह दोगे या मस्जिदका शिवालय बनाग्रोगे? मान लो कि कोई हिंदू ऐसा गमान भी करें कि शिवालय बनाएंगे, सिख ऐसा समभें कि हम तो वहां गुरुद्वारा बनाएंगे। मैं तो कहंगा कि वह सिख-धर्म और हिंदु-धर्मको दफनानेकी कोशिश करनी है। इस तरह तो धर्म बन नहीं सकता है।

पाकिस्तानमें जानेवाले जो जाना चाहते हैं वे यहांसे चले जायं।
मगर जो हिंदुओं के डरके मारे चले गए, पुराने किलेमें हैं, हुमायूंके
मकबरेमें हैं, वे क्यों वहां रहें? मैंने तो उनको कहा है कि जो अपने घरोंमें
हैं वे वहीं पड़े रहें और पीछे हिंदू मारें-पीटें, काट डालें तो भी न हटें।
मैं आपके पीछे कट जाऊंगा। मेरी जान है, वह जान मैं फिदा कर
दूंगा। या तो करूंगा या मरूंगा। उनको कुछ हौसला आया और
उन्होंने कहा कि हम यहीं मरेंगे, घर है वहांसे हटेंगे नहीं। मेरा खयाल

है कोई मुसलमान वहांसे हटेगा नहीं। ग्रपने घरोंमें पड़े हैं, सदियोंसे यहां हैं। उनको भाज हम निकाल दें? लेकिन वह नहीं हो सकता। जो यहांसे चले गए हैं उनका क्या करें? मैंने कहा कि उनको हम अभी नहीं लाएंगे। पलिसके मार्फत, मिलिटरीके मार्फत थोड़े ही लाना है? जब हिंदू ग्रौर सिख उन्हें कहें कि ग्राप तो हमारे दोस्त हैं आप आइए अपने घरमें, आपके लिए कोई मिलिटरी नहीं चाहिए, कोई पुलिस नहीं चाहिए, हम श्रापकी मिलिटरी हैं, पुलिस हैं, हम सब भाई-भाई होकर रहेंगे तब उन्हें लावेंगे। हमने दिल्लीमें ऐसा कर बतलाया, तो में ग्रापको कहता हूं कि पाकिस्तानमें हमारा रास्ता विल्कुल साफ हो जायगा। श्रीर एक नया जीवन पैदा हो जायगा। पाकिस्तानमें जाकर में उनको नहीं छोड़ूंगा। वहांके हिंदू ग्रीर सिखोंके लिए जाकर मरूंगा। मुभ्ते तो अच्छा लगे कि मैं वहां मरूं। मुक्ते तो यहां भी मरना अच्छा लगे, अगर यहां जो मैं कहता हूं नहीं हो सकता है तो मुक्ते मरना है। मुक्तको भी गुस्सा आता है, लेकिन इन्सान तो ऐसा होना चाहिए कि गुस्सेको पी जाय। मैंने सुना कि काफ़ी श्रीरतें जो ग्रपनी शर्मको गंवाना नहीं चाहती थीं मर गई। काफ़ी मर्दोंने खुद अपनी औरतोंको मार डाला । मुक्ते तो यह बडा अच्छा लगता है। क्योंकि में समफता हं कि वे हिंदुस्तानको बजदिल नहीं बनाते हैं। ग्राखिर मरना-जीना यह तो थोड़े दिनोंका खेल है। गया तो गया, लेकिन बहाद्रीसे गया। अपनी शर्म नहीं वेच डाली। यह नहीं था कि उनको जान प्यारी न थी; लेकिन उनको मुसलमान जब-र्वस्ती इस्लाममें लाएं और उनकी मिट्टी ख्वार करें, उससे वेहतर था बहादरीसे मर जाना। भौरतें मर गईं, दो-चार नहीं, काफी भौरतें मरीं। यह सब सुनता हं। भेरी तो श्रांख खुशीसे नाचना शुरू कर देती है कि ऐसी बहादुर भौरतें हिंदुस्तानमें पड़ी हैं। लेकिन जो लोग भागे हैं वे लोग कहां जायं ? उनको वापस जाना है श्रीर शानके साथ । हम अपने यहां तो न्याय ही करें। अपना दामन शुद्ध रक्खें और अपने हाथ शुद्ध रक्खें, तब हम सारी दुनियाके सामने न्याय मांग सकते हैं। मैंने कह दिया है कि जो मुसलमान हथियार रखते हैं, उन मुसलमानोंको हथि-

यार छोड़ देना चाहिए। परसों जैसा मैंने कहा है, सब लोग हथियारोंको दे दें। मैं समक्षता हूं कि उसमें बुछ देर लगेगी, लेकिन वात चल गई है हथियार तो छोड़ना ही है। हथियारसे बच नहीं सकते।

दूसरी, मेरे पास बड़ी शिकायत आती है जो हमारे सिपाही लोग, मिलिटरीवाले हैं, हिंदू हैं, सिख भी हैं, उसमें किस्टी भी पड़े हैं, गोरखे पड़े हैं, वे सब रक्षक हैं पर भक्षक बन गए हैं। यह कहांतक सच है और कहांतक भूठ है, में नहीं जानता हूं। लेकिन में अपनी आवाज उन पुलिसवालोंतक पहुंचाना चाहता हूं कि आप शरीफ बनें। कहीं तो ऐसा सुना है कि वे खुद लूट लेते हैं। मुभको आज सुनाया गया कि कनाट-प्लेसमें कुछ हो गया और वहां जो सिपाही और पुलिसके लोग थे उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। मुमकिन है कि वह सब गलत हो। लेकिन उसमें कुछ भी सच्चाई हो तो में सिपाही और मिलिटरीसे कहूंगा कि अंग्रेजका जमाना चला गया। तब जो कुछ करना चाहने थे वे कर सकते थे, लेकिन आज तो वे हिंदुस्तानके सिपाही बन गए हैं, उन्हें मुसलमानका दुश्मन नहीं बनना है, उनको तो हुक्म मिले कि उसकी रक्षा करो तो वह करनी ही चाहए।

### : 87 :

### १६ सितम्बर १६४७

भाइयो और बहनो,

मुभे एक पर्चा मिला है। यह पहले सरदारके पास पहुंचा, पीछे मेरे पास। उसमें कहते हैं, जबतक हम मुसलमानोंके बीच पड़े हैं, ब्रारामसे रहनेवाले नहीं। पाकिस्तानसे हिंदुओंको भागना पड़ा। कूचा ताराचंदमें उनके चारों तरफ मुसलमान हैं, उन्हें डर रहता है कि मुसलमान कुछ गोलाबारी करें तो? वे कहते हैं, अच्छा होगा कि सब मुसलमान यहांसे चले जावें। काफ़ी तो चले गए हैं, पर काफ़ी अभी यहां पड़े हैं। मैंने आपको सुनाया कि कल मैं गया था तो उससे उल्टी

बात में मुसलमानोंको कहकर आया। सो, जो लोग यहां पड़े हैं उनकी जानका सवाल नहीं उठता। जो चले गए हैं उनको भी मैं तो यही कह सकता हं कि भ्राप भ्रा जायं। जवरदस्तीसे लानेकी बात नहीं। जव हम पंचायतका राज्य चलाते हैं तो जबरदस्तीसे थोडे ही चला सकते हैं। लोगोंको समभाएं, लोगोंको तालीम दें। ऐसे हम क्यों डरें? जिन मसलमानोंके साथ इतने वरसोंसे रहे हैं वे ही मुसलमान आज ऐसे विगड गए हैं कि उन्हें रखा नहीं जा सकता? विगड भी सकते हैं. में यह नहीं कह सकता कि वे नहीं बिगड़ सकते। लेकिन जो अच्छे थे वें बिगड़ें तो पीछे वे श्रच्छे भी हो सकते हैं। हम श्रगर श्रच्छे होते हैं श्रौर श्रच्छे होना ही काफी नहीं, बहादुर भी होना चाहिए श्रौर इसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए, तो हमारे संपर्कमें जो बुरे श्रादमी था जाते हैं वे भी भले हो जाते हैं। यह मेरा न्याय नहीं है, यह दुनियाका न्याय है। मैं ग्रपनी बात ग्रापसे नहीं कहता हूं। तो मैने जो कल बताया था ग्राज भी वही कहूंगा कि मैं बचपनसे ऐसा ही सीखा हं। ग्रव में नया सबक नहीं ले सक्गा। श्रीर मुक्ते श्रव जीना कितना है ? मैंने कहा, ग्राप मुभो यह सुनाते तो हैं, लेकिन उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हं। बर्दाश्त नहीं करूंगा तो किसीको मारूंगा, ऐसा नहीं। मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। इत्तफाकसे मेरे हाथमें एक दूसरा पर्चा आ गया। वह भी रास्तेमें किसीने दिया। जो पर्चा रास्तेमें मिले वह मैं मोटरमें पढ़ लेनेकी कोशिश करता हूं। उस पर्चेमें लिखते हैं, पश्चिमी पंजाबमें इतना अत्याचार हो गया, श्रभी भी तुम क्यों नहीं समफते हो। उसके साथ एक और पर्चा है, जिसमें न नाम है न दस्तखत। उसमें लीगवालोंसे कुछ कहा है, गंदी बातें भरी हैं। वैसे लीगवाले करें तो पीछे पाकिस्तानका क्या होगा भौर हिंदुस्तानका क्या होगा, उसका पता ही नहीं चल सकता। तो क्या हम भी गंदे वनें ? यह मेरी नजरमें न्याय नहीं।

वहां इई-गिर्दमें मुसलमान रहते हैं। कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताझोंने वहीं रहना पसंद किया। मुसलमानोंके वे सेवक हैं। कोई मार डाले तो भले मार डाले, वे बहादुर हैं सो रहते हैं। मेरे पास चलं झाए। काफी मुसलमान पड़े हैं। उनका कहना है कि बहुत लोग घर छोड़ चुके हैं। लेकिन मैंने देखा, काफी मुसलमान तो भी वहां थे, हिंदू थोड़े ही थे। जितने हिंदू भाई वहां भागें हैं उनको मैंने सुनाया कि मैं तो बचपनसे ऐसा ही सीखा हूं। पॉलिटिन्स में वाखिल हुम्रा उससे पहलेसे मानता म्राया हूं कि मुसलमान, हिंदू सबको मिल-जुलकर रहना है। ऐसे ही हिंदुस्तान बना है, ऐसे हिंदुस्तान रहना चाहिए। तो जो भ्रादमी बारह बरसकी उमरसे वही काम करता म्राया है, तो ग्राज उसकी जवानसे दूसरी चीज नहीं निकल सकती। मुक्तको तो यह पसंद होगा, कि कोई भ्रपनी जगहसे हटे नहीं, वहीं मर जावे। यही मैं मुसलमानोंसे कहता हूं भ्रौर यही हिंदुओंको कहता हूं।

हिंदू कहते हैं मुसलमानोंके पास इतने हथियार पड़े हैं, वे निकलें तो हम समभों, नहीं तो हम कैसे मानें कि वे पीछे हमला न करेंगे। मैं कहुंगा कि उसमें हम न पड़ें, वह हकुमतका काम है। किसीके पास परवाना नहीं है, लाइसेन्स नहीं है तो उसके पास हथियार नहीं रख सकते हैं, भले ही वे लोग अपनी रक्षाके लिए हथियार रखते हों। रखना है तो लाइसेन्स ले लो। लेकिन हथियारसे रक्षा क्या करनी थी, पांच मसलमान हैं, पांच सौ हिंदू श्रीर सिख, उनका मुकाबला क्या? वे पड़े रहें। भले ही हिंदू, सिख उन्हें काट डालें। जो पांच ऐसे कट जायंगे. बिना हथियार ईश्वरका नाम लेते चले जायंगे, वे वडे बहादूर हैं। वे कहते हैं, श्राप हमारे भाई हैं, मारना है तो मार डालें। यही मेरी सलाह सबके लिए है। भ्राज मेरे पास काफी हिंदू पाकिस्तानके श्रा गए और सबने अपना दुःख मुक्तको सुनाया। कई हँसकर सुनाते थे, कई बहुनोंने रो दिया। मैंने उन्हें सुनाया, आपकी मार्फत सबको सुना देना चाहता हूं कि हम बुजदिल न बनें। पाकिस्तानमें मुसल-मानोंने अत्याचार किया। इसलिए हम यहांके मुसलमानोंसे न डरें, न उन्हें डरावें। ऐसे ही मुसलमान पड़े हैं जो पाकिस्तानमें रह ही नहीं सकते।

तो जो पर्चा मुक्ते मिला है, उसमें लिखा है कि श्रव तो पाकिस्तानमें

र राजनीति ।

कोई गैर-मसलमान रहनेवाला नहीं है, तो पीछे हिंदुस्तानमें मुसल-मान क्यों रहें? तो मैं कहता हूं कि एक भादमी भाज गंदगी करता है तो गंदी चीजकी हम नकल न करें। पाकिस्तानमें एक भी गैर-मुसलमान नहीं रह सकता। वह पाकिस्तानके माने हो नहीं सकते हैं, श्रीर इस्लामक भी नहीं हैं। इस्लामकी सल्तनत फीली हुई है, कहीं ऐसा कातृन नहीं बना है कि वहां कोई गैरग्सलमान न रहे । गैर-मुसलमान थे और आरामसे रहते थे, सुखसे रहते थे, उनके पास पैसा भी रहता था। तो अब क्या नया इस्लाम हिंदुस्तानमें दाखिल होनेवाला है ? इस्लाम १३०० बरससे चल रहा है, उसके पीछे इतनी तपश्चर्या हुई, इतनी कुर्बानियां हुई। पीछे कोई नया इस्लाम निकले तो वह सच्चा इस्लाम नहीं, जिसे सब मुसलमान भ्रच्छा कह सकते हों। सोचो। इसका मतलब यह है कि सच्चा हिंदुस्तान वह नहीं है जिसमें हिंदूके सिया कोई रह न सकता हो, सच्ची किरिचयैनिटी क तो वह नहीं है जिसमें सिवा किश्चियनके कोई रह ही नहीं सकता हो। वह धर्म नहीं है, अधर्म है। इस तरहसे दुनिया नहीं चली है, न चलती है और न चलनेवाली है। तो हम नया इतिहास लिखनेके प्रपंचमें क्यों पड़ें? ऐसा करके हम हिंदुस्तानको तबाह न करें श्रीर पाकिस्तानको तबाह होने न दें। यहां भ्राज साढे चार करोड मसलमान हैं, वे सब वहां चले जायं? ग्रौर पीछे जुमा मस्जिद है उसको भी ले जायं, भलीगढ़ युनिवर्सिटी है उसको भी ले जायं, श्रीर तमाम मुस्लिम मक़बरेमें पड़े हैं, वे सब पाकिस्तानमें चले जायं, पीछे जो गुरुद्वारे हैं वहां वेस्ट पंजाबमें हैं उन्हें ईस्ट पंजाबमें ले जायं ? वहां जितने हिंदू रहते थे उनके मंदिर वहां पड़े हैं, वे पाकिस्तानमें रह नहीं सकते तो मंदिरोंको यहां लाना चाहिए ? इसका मतलब यह होगा कि सबको तबाह होना है, अपना धर्म है उसको तबाह करना है। मैं तो इसका गवाह बनना ही नहीं चाहता हूं। उससे पहले ईश्वर मुफ्तको उठा ले। श्रीर में तो कहंगा कि जो पीछे सब नौजवान पड़े हैं, वे करते-करते मरें।

<sup>&#</sup>x27;ईसाइयत रेपिक्सी, 'पूर्वी।

उनके रहते हुए हिंदुस्तान बेहाल न हो। यह में देखना नहीं चाहता हूं। देखना चाहता हूं तो यह कि खराबीको साफ़ करने में हम सब मर जायं।

## : 83 :

### २० सितम्बर १६४७

भाइयो ग्रीर वहनो,

ग्राप ईश्वरका भजन करें ग्रीर उसीका भरोसा करें। यह सबकी समभमें नहीं ग्राता। वे कहते हैं कि ईश्वर कहां पड़ा है? ईश्वर रहे तो इतने अभेटमें हम नयों पड़े ? अगर मुसलमान जह-मतमें पड़ जाते हैं तो वे कहें ईश्वर कहां है, ग्रल्लाह कहां है, खुदा नहां है, कुरान शरीफ कहां है। बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वे सब गलती करते हैं। खुदा है, ग्रल्लाह है, ईश्वर है, राम है, उसे याद करनेके लिए ऐसे मीके हैं। वह हमको मदद देता ही है। वह हमें थोड़े पूछनेवाला है कि हम उसकी पहिचानते हैं या नहीं। वह हमारे हाथोंमें नहीं म्राता, उसे भांखोंसे नहीं देख सकते हैं, कानोंसे नहीं सून सकते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि इंद्रियोंसे वाहर पड़ा है। ऐसी एक वह हस्ती है, दूसरे सब नास्ति हैं। हम सब नास्ति हैं। हम कहें जब हम जिंदा रहते हैं तो नास्ति कैसे हो सकते हैं? श्राज-तक तो मैं जिंदा रहा, लेकिन कलके लिए मुभे कोई नहीं बता सकता कि रहूंगा या नहीं। ऐसे ही, कल-कल करके ७८ वर्ष निकाल दिए । और भी शायद दो-चार दिन निकाल द् या वर्ष निकाल दं। लेकिन हम क्या जानें, मैं कैसे कह सकता हूं कि कोई प्रादमी: श्रभी जिंदा है तो वह एक मिनट बाद भी जिंदा रहेगा या नहीं। कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो नास्ति हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हमेशाके लिए नहीं रह सकते ।

१ मुसीबत ।

'श्रस्ति' वह तो एक ही हो सकता है। हस्ती शब्द श्रस्तिमे निकला है। श्रस्तिके माने, हैं 'श्रादि है, श्रनादि है, श्रीर श्रायंदा रहेगा। ऐसा हमेशा रहनेवाला श्रस्ति है, जिसने हमको बनाया है श्रीर जो हमको विगाड़ सकता है, यहांसे उठा सकता है। मेरे नजदीक तो वह विगाड़ता नहीं, हमको बनाता ही है। इसलिए श्रगर श्राज हम मानें कि वह नहीं मिल सकता, श्रीर विगड़ें तो वह मूर्खता होगी। लेकिन वह तो है श्रीर सब कुछ कर सकता है। वह रहीम है श्रीर उसके लिए सब एक हैं। यह किसीका विगाड़ेगा नहीं, न किसीको मारेगा, न किसीको गाली देगा। वही उसका कानून है।

मुसलमान भी मेरे पास भ्रा जाते हैं। वे यहांकी बात सुनाते हैं कि हम दिल्लीमें अभीतक रहे हैं लेकिन अब तो हम रह नहीं पा रहे और भाग रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि जब तक मैं जिंदा पड़ा हूं तबतक ग्रापको यहीं रहना चाहिए, खिलाफतके जमानेमें हिंदू, मुसलमान, सिख सब साथ-साथ पड़े थे। मैं तो गुरुद्वारेमें गया हं श्रीर मुसलमान भी मेरे साथ ग्राए हैं। ननकाना साहबका जो बड़ा किस्सा बन गया, उस वक्त मौलाना साहब थे. ग्रलीभाई थे ग्रीर मैं था। सब ऐसा मानते थे कि सिल हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, वे तीनों एक हैं। जलियां-वाला बागमें क्या हुआ ? सब पुकार-पुकारकर श्रीर चीख-चीखकर कहते थे कि यहां तो सबका खुन मिल गया। क्योंकि उसमें सब थे। हिंदू थे, मुसलमान थे और सिख थे, सबका खून मिला। उस वक्त तो बड़े जोरसे कहते थे कि श्रय तो हमारा खुन एक हो गया। उसको कौन जुदा कर सकता है ? तो भ्राज फिर वह जुदा बन गया ? मुसल-मान कहता है कि सिख है वह तो हमारे साथ मिल नहीं सकता है। सिख कहते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या मिलना था। क्या गुनाह किया है एक-दूसरेका, जो एक-दूसरेके दुश्मन बन गए। तो मैं तो हैरान हो जाता हूं। मैं पड़ा हूं, जिंदा रहता हूं, तो मैं तो तीनोंका खुन आज भी एक है, वही मानकर। हो सकता है तो उसे सिद्ध करनेके लिए । ऐसा चीखते-चीखते, ईश्वरके पास रोते-रोते । इन्सानके पास तो मैं रोता नहीं हं, लेकिन ईश्वरके पास तो रो सकता हं,

उसकी मिन्नत कर सकता हूं; क्योंकि उसका तो गुलाम मैं हूं। सबको उसका गुलाम बनना चाहिए। पीछे किसी इन्सानको किसीके गुलाम रहनेकी ग्रावश्यकता नहीं रहती। कहता हूं कि श्रगर मैं ऐसा कर सकूं तो जिंदा रहना चाहता हूं, नहीं तो ईश्वर मुफ्तको यहांसे उठा ले।

मेरा सिर गर्मसे भुक जाता है ग्रीर मैं शिमंदा वन जाता हूं कि वही हिंदू, वही सिख, वही मुसलमान जो कलतक एक दूसरेको भाई-भाई कहते थे श्राज एक दूसरेके दूरमन हो गए हैं। कोई तो समभे कि वह हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। चार-पांच भाई श्राए, उन्होंने मुक्ते कहा कि यहां जो सारे साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े हैं वे ऐन मौकेपर बाग़ी हो जायंगे। वे तो श्राखिर मुसलमान हैं, पाकिस्तानमें भी मुसलमान हैं। मानो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें लड़ाई हो गई या कुछ और ऐसा हो गया तो क्या वे पाकिस्तानको खुफिया तौरसे मदद नहीं देंगे? तो मैंने उनसे कहा कि माना कि कोई दें, मगर सब-के-सब तो ऐसा कर नहीं सकते। मैं स्रापको कहना चाहता हूं कि साढ़े चार करोड़ मुसलमान ऐसे बन नहीं सकते हैं। मैंने उन भाइयोंको कहा कि अगर आप शारीफ रहें, हम शरीफ रहें, जितने यहां अक्सरियतमें हिंदू पड़े हैं, सिख पड़े हैं वे सब शरीफ बनें, वे अगर किसी मुसलमानकी दूश्मनी नहीं करते हैं तो मे जोरोंसे कहंगा कि साढ़े चार करोड़ मुसल-मानोंमें से एक भी बेवफ़ा नहीं बन सकता है। हमको बहादूर बनना चाहिए। अक्सरियतमें होते हुए हम बुजदिल न बनें। साढ़े चार करोड़ मसलमान हिंदुस्तानमें हैं मगर सब तो ४० करोड़ हैं। वे ऐसे बुजदिल बनें कि साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंसे डरें? मैं कहता हूं कि साढ़े चार करोड़ अगर हिंदुस्तानके बेवफा बनते हैं तो ने इस्लामसे बेवफाईका काम करेंगे और इस्लामको खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम भी ऐसे ही बनें, बजदिल बनें, दगाबाज बनें भीर उनका भरोसा बिल्कुल न करें ग्रीर यहां एक भी मसलमानको न रहने दें तो मैं श्रापको कहता हं कि

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बहुसंख्यक ।

हिंदुस्तानमें हिंदू ग्रकेला तो कुछ खा नहीं सकेगा। उनका रोटी खानापीछे जहर-साहो जायगा।

हिंदुस्तानके बाहर कोई भी मुसलमान या दूसरी सल्तनत हो, या तो पाकिस्तानमें जो मुसलमान हैं वे हिंदुस्तानपर हमला करते हैं तो में भ्रापको कहता हं कि साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहां पड़े हैं जनको हिंदुस्तानकी वफ़ादारी करनी है। ग्रगर नहीं करते हैं तो जनको शूट करो, यह तो कानुनमें पड़ा है। मेरा कानुन तो दूसरा है, जो मैंने बतला दिया। लेकिन उसको कौन मानेगा? लेकिन जो दनियाका कानून बना है, उसमें तो जो ट्रेटर होता है, फ़िक्थ कॉलमिस्टर है — जिस मुल्कमें रहता है श्रगर उस मुल्कको डुबोनेका काम करता है, तो वह ट्रेटर है, वह येवफ़ा है। उसके लिए एक ही सजा है कि उसको मार डालो । मैं कहता हं कि म्राखिर इतनी बडी सल्तनत पडी है, साढ़े चार करोड़ मुसलमान सब-के-सब तो बेबफा हो नहीं सकते। साढे चार करोड़ मुसलमानोंको किसने देखा है ? वे तो ७ लाख देहातों में पड़े रहते हैं, थोड़े शहरों में पड़े हैं। यू० पी० में पड़े हैं, बिहारमें पड़े हैं, सब देहातोंमें फैले हुए हैं। मैं तो देहातोंमें रहा हं ग्रीर उन सबको जानता हूं। वे कभी बेवफा नहीं हो सकते हैं। सेवाग्राममें भी मुसलमान पड़े हैं। वे सेवाग्राममें काम करते हैं। वे सेवाग्रामके लिए वफादार रहेंगे, उसके लिए मर जायंगे। वे क्या जानें कि दूसरी जगह मसलमान क्या करते हैं। वे तो सेवाग्राममें रहते हैं, वे सेवाग्रामके श्राश्रमकी रक्षा करते हैं और सबको भाई-भाई समभकर रहते हैं। कोई कहें कि सारे-के-सारे साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहांके रहनेवाले हैं बेवफा हो सकते हैं, तो वह नहीं होनेवाला। ग्रीर बेवफासे हम क्यों डरें ? मैं तो नहीं डरता हूं। अगर वे हिंदुस्तानमें पड़े हैं ग्रौर वेवफाई करते हैं तो मैं कहूंगा कि उनको मरना है श्रीर इस्लामको मार डालना है।

सच्चे काफिर तो वे हैं जो हमारी रोटी खाएं, हमारे यहां नौकर बनें, लेकिन काम हमारे दुश्मन बनकर करें श्रौर हमारा गला काटें।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वेशब्रोही <sup>१</sup> पंचमांगी ।

ऐसे हिंदू भी वने हैं, सिख भी बने हैं, मुसलमान भी बने हैं। दुनियामें हर किस्मके लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा समभना कि साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहां पड़े हैं इस तरहसे दग्राबाज बनेंगे हमारी बुजदिली है, श्रीर इससे यह पता चलता है कि हम सच्चे हिंदू नहीं हैं, हम सच्चे सिख नहीं हैं। हमारी शराफत, जितने श्रफसर पड़े हैं जनकी शराफ़त, हिंदू हैं, सिख हैं जन सबकी शराफत श्रीर वहा-दूरी इसीमें पड़ी है कि कहें कि तुमको जाना ही नहीं चाहिए। उनकी मिन्नत करना चाहिए कि ग्रापको कोई छू नहीं सकता। छोड़िए, हमने काफी बुरा काम किया है, पर भ्रागे नहीं करनेवाले। क्यों जाते हो, पाकिस्तान पहुंचोगे तो वहां क्या होगा ग्रीर वहां जाकर क्या करोगे, उसका क्या पता है ?यहां तो तुम्हारा घर पड़ा है, सब कुछ है। ऐसी मोह-ब्बतसे हम जनको रक्खें तो सरहदी सुबेमें, डेराइस्माइल खां वहांके जो मुसलमान भ्रफीदी लोगें हैं वे भी हमारे लोगोंको कहेंगे कि आपको भागना नहीं है। यह शराफतका श्रसर है। श्रगर हम दिल्लीमें शांति कायम रक्खें, डरके मारे नहीं या गांधी कहता है इसलिए नहीं, लेकिन ग्रगर सच्चे दिलसे ग्राप इस तरह चलें तो में ग्रापको कौल दे सकता हं कि कोई मुसलमान भ्रापको ईजा नहीं कर सकता है, और भ्रगर करेगा तो ईश्वर तो पड़ा है। वह सर्वशिक्तमान है, सबको प्छनेवाला है, वह हमारी रक्षा करेगा. इसमें मेरे दिलमें कोई शंका नहीं है।

## : 88 :

### २१ सितम्बर १६४७

भाइयो और बहनो,

जिस तरहसे आज हिंदू, सिख और मुसलमान रह रहे हैं इस तरीकेसे नहीं रह सकते हैं। मुक्तको यह बड़ा बुरा लगता है और एक

<sup>&#</sup>x27; पीड़ित ।

इन्सान जितनी कोशिश कर सकता है जतनी में इस चीजको हटानेकी करूंगा। धापको में कह दूं कि मुक्तको दिलमें खुशी नहीं हो सकती हैं कि मैं जिंदा रहं ग्रीर जो मैं चाहता हं वह न कर सक्। ईश्वर भेरे पाससे वह काम लेता है, तब तो भला है, अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समभता हं कि मेरा काम खत्म हो गया। मैं कोई ग्रात्महत्या करके मरना चाहता हूं ऐसा नहीं। यह सही है कि जो ग्रपने जीवनको दूसरोंकी ही सेवामें काटना चाहते हैं उनके लिए दूसरी परीक्षा नहीं हो सकती है। जो वे करते हैं उसमेंसे कुछ भी फल नहीं निकले उसके लिए वे हैरान न हों। लेकिन जब फल नहीं मिलता है तो जिस तरहसे एक वृक्ष, जिसमें फल नहीं ग्राते और वह मुख जाता है, उसी तरहसे मनुष्य भी एक वृक्ष-जैसा है, उसको सुख जाना चाहिए, और वह सूख जाता है, यह सृष्टिका नियम है। हिंदू-धर्मके मुताविक श्रात्मा तो श्रमर है; वह मरती नहीं, एक शरीर जो निकम्मा हो गया है भौर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसको तो खत्म होना चाहिए। उसकी जगह नया श्रा जाता है। परंतु श्रात्मा श्रमर होती है और सेवाके द्वारा अपनी मक्तिके लिए नए-नए चोले धारण करती है।

तो श्राज में चला गया जहां एक ग्रोर बहुतमें हिंदू श्रीर दूसरी श्रीर बहुतसे मुसलमान एक साथ पड़े थे। उन्होंने कहा—'महात्मा गांधी जिंदावाद'। उसके क्या मानी? हिंदू भी वैसे कहें, वह भी क्या मानी रखता है, श्रगर दोनोंके दिल श्रलग-श्रलग हैं श्रीर वे एक-दूसरेके साथ शांतिसे नहीं रह सकते। तो मुक्तको वह जयघोष कठोर-सा लगा। मैंने उन मुसलमानोंसे कहा कि ग्राप लोगोंको घबराहट क्या करनी थी? श्राखिरमें मरना है तो मर जायंगे। मरेंगे श्रपने भाइयोंके हाथसे, दूसरेके हाथसे मरनेवाले नहीं हैं। श्राप उनपर रोष भी न करें, उनको मारनेकी चेंद्रा भी न करें; खुद मर जायं, लेकिन वहांसे ग्राप इरके मारे न मागें ग्रीर न वहांसे हटें। मैं तो उसपर कायम हूं। लेकिन एक बात मैंने यहां सुनी कि वह महात्मा कैसा बुरा श्रादमी है? वह ऐसा कर रहा है कि हमने जिन मुसलमानोंको उनके घरोंमेंसे हटा दिया, उनको उन्हीं घरोंमें फिर वापस

लाना चाहता है। वात सच्ची हॅ, मैं उनको वाणिस लाना चाहता हूं, लेकिन किस तरहसे लाना चाहता हं ? मैंने नो उनको कहा, और भ्राज भी उनको कहकर भ्राया हूं कि जो डरसे भागे है उन्हें वापिस लाना चाहता हूं। जो खुशीसे अपने श्राप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनको तो जानेनें कोई रकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन डरके मारे, दु.खके मारे और हकुमत आपकी रक्षा नहीं कर सकती है, हिंदू, सिख, तो रक्षा करते ही नहीं हैं, ऐसा समभकर भ्राप जाना चाहते हैं तो मुफ़क़ो बड़ा दु:ख होगा। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं भीर यहीं रहना चाहते हैं मैं कहंगा उनको कि तुम्हें यहांसे नहीं जाना है। मैंने उनको कहा कि जो लोग वाहर चले गए हैं वे तो नभी था सकते हैं, और तब ही आना चाहिए जब यहांके हिंदू और सिख खुशीसे कहें कि श्राप ग्राइए। पुलिस ग्रीर मिलिटरी--उनके जरिएसे उन्हें लाना मुभको तो ग्रच्छा भी नहीं लगता। मैं तो कहता हूं कि यह सब छोड दें। पुलिस नहीं चाहिए, मिलिटरी नहीं चाहिए। जो कुछ हमें करना है, हम कर लेंगे। मरना है तो मर जायंगे। अगर कोई किमीको मारता नहीं है तो वह मरता नहीं है। लेकिन अगर एक मारता है, दीवाना बन गया है तो उसके सामने मैं क्यों दीवाना बन्ं? मैं तो उसके हाथसे मर जाऊं, वहतो मुक्ते वड़ा प्रिय लगेगा। वह मुक्ते काट दे, वह अच्छा लगेगा। में हर्कुमतकी तरफसे कह नहीं सकता हूं । मेरे हाथमें हकूमत है नहीं । मैं जैसा बना हूं, वह तो आप जानते हैं। एक ब्रादमी पागल बनता है श्रीर वह बुरा करता है, तो मैं वैसा नहीं कर सकता। पीछे वह भी मुक्तसे भलाई सीख लेता है। चालीस करोड़ हिंदू-मुसलमान पडे हैं, उसमेंसे पाकिस्तानमें थोड़े करोड़ चले गए, लेकिन तब भी साढ़े चार करोड़ मुसलमान तो यहीं हिंदुस्तानमें पड़े हैं, बाकी तो सब-के-सब हिंदू ही हैं। थोड़े पारसी, थोड़े किप्टी, थोड़ें यहूदी भी पड़े हैं, उसकी तो गिनती नहीं हो सकती है। तो वे आपसमें लड़कर मर जायं तो भले गर जायं, लेकिन पुलिस-मिलिटरीकी मार-फत जिंदा रहना वह जिंदगी नहीं। दोनों लड़ते हैं तो हकूमत क्या करे? हक्मत कहे कि हम तो इस तरहसे रह सकते हैं, नहीं तो हम हक्मत छोड़ देते हैं। पीछे जो ऐसा मानते हों कि हिंदुस्तानमें तो हिंदू ही रहें, क्योंकि पाकिस्तानमें मसलमान ही रहते हैं, तो वे हक्मत बनावें। इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तानमें वे निकम्मे बन जाते हैं दीवाना वन जाते हैं, ऐसे ही हम भी यहां दीवाना वनें ? हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको में गाली देता हं तो वह मभको दो गाली दे, वह ठीक है। वह गाली देता है, उसे सहन कर लिया, तो वह कहांतक गाली देगा? मारता है, वह भी मैं सहन कर लेता हं, में उसको गुक्केके सामले मुक्का नहीं देता हूं। तब पीछे क्या होता है, ग्रापने देखा है ? मैंने तो देखा है कि कोई ग्रादमी ऐसा हवामें मुक्का मारता है तो उसके हाथ ट्ट जाते हैं। जो वाक्सिंग करता है, वह भी रईका भोटा तना गहा-सा होता है, उसपर महका चलाता है, तब तो उसको कुछ लज्जत याती है। लेकिन ग्रगर बाक्सर कोई चीज सामने नहीं रखता है तो वह निकम्मा वन जाता है और कछ नहीं कर सकता है। मैंने तो भ्रापको सनातन सत्य बतला दिया। मैं उसपर श्रकेला कायम हं। लोग तो स्राज उसपर नहीं चल रहे हैं। मैं भ्राखिरतक उस सत्य पथपर पड़ा रह सक्ंगा कि नहीं, यह तो ईश्वर ही जानता है। मैं तो ग्राज सीधी बात करता हूं कि जो बाहर चले गए हैं, उनको बाहर रहने दें। लेकिन बाहर रहते हैं, पीछे उनको खाना-पानी तो देना है। चूंकि वे बाहर चले गए हैं, उनको मुखों रहने दें और उनको कहें कि तुम पाकिस्तान भाग जाग्री, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करके हम लड़ाईका सामान तैयार करते हैं। कांग्रेस हक्नत, ग्रगर वह हकू-मत सचमुच देशकी सेवा करनेके लिए है, पैसोंके लिए नहीं है, सत्ताके लिए नहीं है, लेकिन सबकी ख़िदमत करनेके लिए है--एक कौमकी नहीं, दो क़ौसकी नहीं, सबकी है। अगर वे खिदमत करते हैं और लोग विगड़ते हैं श्रीर उन्हें खिदमत करने नहीं देते तो उन्हें हट जाना है। पीछे जो लायक हैं, जो हिंदुस्तानमें हिंदुश्रोंको ही रखना चाहते हैं, वे उनकी जगह लें, हुकूमतमें। वह हिंदुधर्मको ड्बोनेवाली चीज होगी,

<sup>&#</sup>x27; मुक्के बाजी े मुक्के बाजा।

हिंदुस्तानको भी डुबोनेवाली चीज होगी। पाकिस्तानको हम छोड़ दें, वह जो कुछ भी चाहें करें। हम तो हिंदुस्तानको ही देगें। उसका नतीजा यह श्रा जाता है कि सारी दुनिया हमारी तारीफ करेगी, हमारे साथ होगी। नहीं तो दुनिया जो श्रवतक भारतकी श्रोर देखती शाई है, श्रव उसकी श्रोर देखना बंद कर देगी। वे मानते थे कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसमें श्रच्छे श्रादमी रहते हैं, वे बुरे होनेवाले नहीं, यह विदवास खत्म हो जायगा। श्रापको इस तरहसे करना है तो कर सकते हैं। लेकिन जबतक मेरे सांस-में-सांस है तबतक में सबको सावधान करता ही रहूंगा श्रीर सबको कहता रहूंगा कि श्रगर इस तरहसे करोगे तो इसमेंसे कोई भलाई निकलनेवाली नहीं है।

### : 83 :

# मौनवार, २२ सितम्बर १६४७

# (लिखित संदेश)

एक सभ्य समाजमें मूल अधिकारोंपर अमल करनेके लिए बंदूकोंस रक्षाकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यह सबको मान लेना चाहिए। कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनोंमें प्रदर्शनीकी भूमिपर अन्य धर्मों, सम्प्रदायों और राजनैतिक संस्थाओंकी बैठकों होती देखकर मुक्ते अत्यंत हवें होता था। वहां बिना पुलिसकी सहायताके विरोधी विचार प्रकट किए जा सकते थे। अब लोग इस रास्तेसे हट गए हैं और जनतामें इस रास्तेको अच्छी निगाहसे भी नहीं देखा जाता। अब वह अनुकूल वातावरण और बरदाश्तकी भावना कहां चली गई? क्या यह इसलिए हुआ कि हमने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है? क्या हम स्वतंत्रताका दुरुपयोग करके उसकी आजमाइश कर रहे हैं? आशा रखें कि यह मनोवृत्ति अधिक दिन नहीं रहेगी। अगर रही तो वह हिंदुस्तानके लिए अत्यंत दुःखद बात होगी। हमारे टीकाकारोंके लिए, जो बहुत हैं, हम यह कहनेका मौका न दें कि हम स्वतंत्रताके लायक

नहीं थे। इन प्रालोचकों के लिए मेरे दिलमें कई उत्तर खड़े होते हैं। लेकिन इनसे कुछ मंतोष नहीं होता। भारतवर्षके करोड़ों के जन-समुदायसे प्रेम करनेवाले के नाते मेरे स्वाभिमानको हानि पहुंचती हे कि हमारी सहनशिक्तका दीवाला निकला। हम आशा करते है कि हमारी कौमी जिंदगीका यह एक गुजरता हुआ नजारा है। मुक्क फिर यह न कहा जाय, जैसा कि कहा जाता है कि यह सब मुस्लिम लीग के बुरे कामों का परिणाम है। इसको हम सत्य मान नें तो वया हमारी सहनशिकता इतनी कमजोर हो गई है कि वह मामूलीसे बोक्क सामने मुटने टेक दे? शिष्टाचार और सहनशिक्त तो इस तरहकी होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति अपना स्वयं परिचय दे। यदि भारतवर्ष सफल न हुआ तो एशिया मरता है। ठीक ही तो कहा गया है कि हिंदूने अन्य संस्कृतियों और सम्यताओं को ढाला है। ईश्वर करे कि हिंद संसारमें उन सब देशों-का—चाहे वे एशियाके हों या अफीकाके—आगा-स्थल बना रहे।

ग्रब में बिना लाइसेंसके ग्रीर छुपे हुए हथियारोंके भयकी बातपर माता हं। इसमें संदेह नहीं कि कुछका तो पता चल गया है। कुछ श्रपनी इच्छासे मुभी दिए जा रहे हैं। ऐसे सब हथियारोंको निकाल देना चाहिए। जितना कुछ मभे मालुम है उससे दिल्लीमेंसे अभी भी बहुत कम निकल पाए हैं। मगर इन हथियारोंसे हम डरें क्यों? अंग्रेजी राज्यमें भी कुछ छुपे हुए हथियार रहते थे। उस रामय इनकी कोई चिना नहीं करता था। जब तुमको विश्वाम हो जाय कि शस्त्रके ग्दाम किसी जगह छिपे हुए हैं तो उन सबकी जरूर खबर दो। ऐसा न हो कि कोर तो ज्यादा हो और निकले कुछ भी नहीं। स्वतंत्र होनेपर हम एक कानून अंग्रेजोंके लिए और दूसरा अपने लिए लागु न करें। कुत्तेको मारनेका कारण बतानेके लिए उसको बरा नाम न दें। इतना सब करनें ग्रीर कहनेके पञ्चात् ग्रंतमें साठ वर्षके परिश्रमसे पाई हुई स्वतंत्रताके लायक होनेके लिए कैसी ही कठिनाइयां क्यों न हों, हमको वीरतासे उनका मुकाबला करना चाहिए। यदि हम उनका सामना सफाईसे करें तो हम ज्यादा योग्य बन सकते हैं। ऐसा समक्तकर कि मुसलमान प्रक्सरियतसे बेवफा बनेंगे उनको मार डालें या जला-

वतन करें तो हमसे ज्यादा बुजदिल कीन?

अनिलयतके लिए सम्मान रखना अन्मरियतका भूषण है। उसका तिरस्कार करनेसे अन्मरियतपर दुनिया हॅसेगी। अपनेमें विश्वास, और जिसको दुश्मन मानें उसका उद्धार करनेमें हमारी रक्षा होती है। इसी-लिए में जोरोंसे कहता हूं कि हिंदू, सिख और मुस्लिम जो देहलीमें हैं वे दोस्ताना तौरसे एक-दूसरेसे मिलें और सारे मुल्कको वैसा करनेके लिए कहें। आप दुनियाके लिए नमूना बनें। दूसरे हिस्सेमें हमारे लोग क्या करते हैं सो देहली भूल जाय। तब ही देहलीको इस जहरीले वायुमंडलको दूर करनेका गौरव हासिल हो सकता है। अगर वैरका बदला लेना मुनासिब हो तो वह हकूमत हीके जरिए हो सकता है, हर एक आदमीके जरिए हरगिज नहीं।

# : 88 :

.२३ सितम्बर १६४७

भाइयो और बहतो,

प्रार्थना कोई मामूली चीज नहीं है; वह वड़ी बुलंद चीज है। जीवनभरमें हम सब तरहकी बात करते हैं, २४ घंटेमें काफी बातें करते हैं; गुनाह करते हैं, पैसेके लिए मारे-मारे फिरते हैं, तो कम-से-कम प्रार्थना तो कर लें। समाजमें अगर प्रार्थना करें तो वह बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ४० करोड़ आदमी ऐसा मानकर कि ईश्वर एक है अपनी भाषामें प्रार्थना करें तो वह एक बहुत बुलंद बात हो जाती है। और पीछे उनमें कुरान गरीफकी कोई प्रायत आए तो उससे भी न घबरावें। जो माई ऐसा कहते हैं कि कुरानसे कुछ भी प्रार्थनामें न पढ़ा जाय, वे तो गुस्सेमें ऐसा कहते हैं। मुसलमान चूंकि हिंदुओंको तंग करते हैं, सिखोंको तंग करते हैं, उनको मारते हैं, इसलिए क्या हम कुरानपर गुस्सा करें? मुसलमानोंने जो कुछ किया वह अच्छा नहीं किया, लेकन कुरान शरीफने क्या बुराई की? भग-

वानका एक भक्त पाप करता है तो इसिलए हम क्या भगवानका नाम नहीं लेंगे? भगवान तो एक ही है। जो भगवानके भक्त हैं वे ऐसा कहेंगे कि हिंदुओंने भी बुरा किया है तो क्या गीता बुरी है? सिखोंने ग्रगर बुरा किया तो क्या हम गुरु-ग्रंथसाहब न पढ़ें? गुरु-ग्रंथने क्या गुनाह किया? सिख बिगड़ें, हिंदू बिगड़ें, मुसलमान विगड़ें, पारसी बिगड़ें उससे क्या हुया? उनके जो धर्म हैं ग्रौर अनके पीछे जो तपश्चर्या हो गई है वह तो कायम ही रहेगी।

मेरे पास रावलपिंडीसे जो भाई आज या गए वे तो तगडे थे, बहादर थे ग्रीर बड़ी तिजारत करनेवाले थे। रावलिंपडी बनाई थी तो हिंदुग्रोंने ग्रीर सिखोंने, लाहौर भी उन्हीं लोगोंने बनाया। पाकिस्तान सारे-का-सारा मुसलमानोंने थोड़े ही बनाया है, तो पाकिस्तान जो है, उसके बनानेमें सबने हिस्सा लिया, किसी एक कौमने नहीं। हिंदुस्तानको कहें कि यहां हिंदुओंकी संख्या ज्यादा है इसलिए इसकी हिंदुग्रोंने ही बनाया है तो यह बात ठीक नहीं। उसको हिंदुग्रोंने. मसलमानोंने श्रीर सिखोंने बनाया; पारिसयोंने बनाया, ईसाइयोंने वनाया। जैसा भ्राज हिंदुस्तान बना है उसके बनानेमें सबने हिस्सा लिया है। मैंने तो उस भाईसे कहा, आप शांत रहें और आखिरमें तो ईश्वर पड़ा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईश्वर नहीं। उसका भजन करो श्रीर उसका नाम लो, सब श्रन्छा हो जायगा। उन्होंने कहा, वहां पाकिस्तानमें जो पड़े हैं उनका क्या करें? मैने उनको कहा, श्राप यहां द्याए क्यों, वहां मर क्यों नहीं गए ? मैं तो इसी चीजपर कायम हं कि हमपर जल्म हो तो भी हम जहां पड़े हैं वहींपर पड़े रहें, मर जायं। लोग मार डालें तो मर जायं। मगर ईश्वरका नाम लेते हए वहा-द्रीसे मरें। यही मैंने लड़िकयोंको सिखाया है। मरनेका इल्म तो हासिल कर लें और ईश्वरका नाम लेती रहें। कोई इन्सान है, बरा आदमी है, उसकी नजर बंद हो जाती है, वह हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, हम यह तो कर सकें कि उसके बसमें न हों। वह कहे कि चलो, पैसा देते हैं तो उसको यही कहना चाहिए कि ५ मिनट बाद मारना है तो त अभी मार दे: लेकिन हम तेरे बसमें ग्रानेवाली

नहीं हैं। पैसे देकर छुटनेवाली नहीं। मैं तो, जबतक मेरेमें सांस है. यही शिक्षा दुंगा। दूसरी बात मैं नहीं कर सक्ंगा। मैं ईश्वरको नहीं भलना चाहता। इसलिए में सब लोगोंको कहता हूं कि सबसे बड़ी बहादुरी और सबसे बड़ी समभ दुनियाकी इसीमें पड़ी है कि मरनेका इल्म सीखो तब जिंदा रहोगे। अगर मरनेका इल्म नहीं सीखते हो तो विना मौत मारे जास्रोगे। मैं नहीं चाहता कि कोई बेमौत मरे। मैंने मसलमानोंको भी कहा, ग्राप क्यों जाना चाहते हैं, यहीं पड़े रही भीर मरो। मैंने रावल-पिंडीके लोगोंको भी यही कहा। मैं उन लोगोंकी मिन्नत करूंगा। हकमत-वाले जो कुछ कर सकते हैं करें। मैंने उन लोगोंको कहा है कि यहां माए हैं तो आप कैंपोंमें जावें, वहां मेहनत करें। आप लोग तगड़े हैं, हिम्मत न हारें। यह न कहें कि हम अब क्या कर सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं। मकान तो पड़ा है, धरती माता हमारा मकान है, ऊपर श्राकाश है। जो मुसलमान डरसे भाग गए, उनके मकान पड़े हैं, जमीन पड़ी है। तो क्या में कहं कि आप मुसलमानोंके घरोंमें चले आयं? मेरी जबानसे ऐसा नहीं निकल सकता। मसलमानोंके घर जो कलतक थे वे आज भी उनके हैं। वे भाग गए डरके मारे। अगर वे अपने-आप भाग गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि वे पाकिस्तान-में खुश रहेंगे तो चले जायं, वहां खुश रहें। उनको ईजा न पहुंचाग्रो, धारामसे जाने दो। उनकी जायदाद और जेवर जो है वे ले जायं। पीछे जो घर वे छोड़ जाते हैं वह तो हक्मतके कब्जेमें रहता है, वह जो चाहे कर सकती है। उसमें जो हमारे शरणार्थी हैं वे अपने-आप चले जायं, यह तो अच्छा नहीं। मैं एक चीज जानता हूं कि धाप तगड़े बनें ग्रीर जो मैं ग्रापको कहता हूं उसकी भ्राप करें ताकि भ्राप मक्तको यहांसे भेज सकें। मैं पंजाब जाना चाहता हं, लाहौर जाऊंगा। मैं पुलिस और मिलिटरीकी इस्कोर्ट<sup>4</sup> लेकर नहीं जाना चाहता हं, में तो भगवानके भरोसे अकेले जाना चाहता हूं और वहांके जो मुसल-मान हैं उनके भरोसेपर जाना चाहता है। श्रगर उनको मारना है

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कच्ट; १ दस्ता ।

तो मार डालें। में र्ंसते-हँसते मर जाऊंगा और विलमें कहूंगा कि भगवान उनका भला करें। उनका भला भगवान कैसे कर सकता है ? उनको भला बनाकर। ईश्वरके पास भला करनेका यही तरीका है—विलके मैलको शुद्ध कर देना। वह मेरा शत्रु बने तो भी में उसका शत्रु नहीं हूं, में उसका बुरा नहीं चाहता तो ईश्वर मेरी बात सुनेगा। उस आदमीके विलमें लगेगा मैंने मारकर क्या लिया, इसने मेरा क्या गुनाह किया था? मुक्ते वे मारें तो मारनेका उन्हें अधिकार है। इसिलाए मैं लाहौर जाना चाहता हूं, रावलिंग्डी जाना चाहता हूं। हकू-मत मुक्ते । तो रोके लेकिन मुक्ते रोक कैसे सकती है? रोकना चाहे तो मुक्ते मार डाले। अगर मुक्तको मार डाले तो आप लोगोंको एक पाठ देकर में चला जाऊंगा। वह मुक्तको बड़ा अच्छा लगेगा। वह , पाठ क्या है, तु मरेगा, लेकिन किसीका बुरा खयाल भी नहीं करेगा।

ध्रुव वालक था, बच्चा था। उसने मगवानकी प्रार्थना की। प्रह्लाद क्या था? १२ वर्षका लड़का। उन सबने यही किया, तो हम तो उनके वारिस हैं। गुरुश्रोंने, नानक साहबने, जो गुरु-ग्रंथ जानने वाल हैं वे सब जानते होंगे, कि उन्होंने यही सिखाया है कि किसीका बुरा नहीं सोचना, किसीको तलवार नहीं लगाना । मरनेकी हिम्मत रखना वह तो सबसे बड़ी बहादुरी है। अगर हमारे लोग इस तरहसे खप जायं तो किसीपर गुस्सां नहीं करना है। ग्रापको समकता है कि वे खप गए, तो ठीक गए, भले गए। ऐसा ही ईश्वर हमको भी कर दे। ऐसी हमारी हमेशा हादिक प्रार्थना रहे। मैं भ्रापसे यह कहुंगा, रावल-पिंडीवालोंसे भी कहा कि ग्राप वहां जायं ग्रीर जो सिख ग्रीर हिंदू शरणार्थी हैं उनको मिलें, उनसे कहें कि भाई, ग्राप वापिस जायं भौर भ्रपने-भ्राप-पुलिसके भारफत नहीं, मिलिटरीके मारफत नहीं। दिल्लीमें ब्राप ऐसा करें कि हम फगड़ा नहीं करेंगे तो मैं समभूगा कि ईक्वर मेरी सुनता है। उस चीजको लेकर में पंजाब चला जाऊंगा, मैं एक दिन भी यहां उसके बाद न रहूंगा, यह मैं ग्रापको कहना चाहता हूं। मैं यहां कोई शौकसे नहीं पड़ा हूं, यहां सेवा करनेके लिए पड़ा हूं। जो ग्राग यहां भड़कती है उसके बुफानेमें एक इन्सान जितना कर सकता

है वह करनेके लिए में यहां पड़ा हूं। तो मैं भ्रापको, रावलिपिडीके जो भाई श्राए हैं उनको, बतला देता हूं कि उनको किस तरहसे रहना है भीर किस तरहसे वे काम करें कि उनकी खुशबू हिंदुस्तानमें, सारी दुनियामें, फैल जाय।

### : 03:

## २४ सितम्बर १६४७

भाइयो और बहनो,

आज जो भजन आप लोगोंने सुना वह हमारे लिए आज ठीक है। हम सब ग्राज कह सकते हैं—"मेरी टूटी-सी किस्ती है।" ग्रीर पीछे भगवानको हम कहते हैं कि—" कृपा करके हमको पार उतारिए, अगर श्रापकी कृपा नहीं रहनेवाली है तो यह किश्ती पार उतर नहीं सकती।" यही भ्राज हिंदुस्तानका हाल है, इसे में प्रतिक्षण देख रहा हूं। हममें, किसी-न-किसी तरहसे कही लेकिन वैर-भाव था गया है। हिंदू-मुसलमान दोनोंके दिलोंमें इतना गुस्सा था गया है कि दिल्लीमें मुसलमानोंको हम रहने नहीं देंगे। हिंदू-सिखोंको पाकिस्तानसे भगाया गया है। में सनता हं कि छोटे-छोटे बच्चोंको भी यह सिखाया गया है। यह ठीक है कि यह सब प्रचार मुस्लिम लीगका है। मुस्लिम लीगने यह सिखाया श्रीर इसका मैं साक्षी हूं कि हम तो लड़कर पाकिस्तान लेनेवाले हैं, मश्वरा करके नहीं, हिंदू और जितने गैरमुसलमान हैं उनके साथ मिन्नत करके नहीं। यह तो हमारा दुर्भाग्य था कि वर्षीसे यह चलता रहा कि वे हमारे साथ लड़ेंगे। लेकिन यह कभी चल नहीं सकता। लड़कर क्या लेना था? तो एक तरहसे तो कह सकते हैं कि लड़कर नहीं लिया है। लेकिन हमने पाकिस्तान माना, हमने कबूल कर लिया, ग्रंग्रेजींने कबूल कर लिया। ग्रगर ग्रंग्रेज कब्ल न करते तो पाकिस्तान हो नहीं सकता था। कांग्रेस कितना ही कबूल करे; लेकिन ग्राखिरमें तो सता ग्रंग्रेजोंके हाथमें थी। उनको उसे छोड़ना

था। क्यों ? सत्ता श्रव यहां चल नहीं सकती थी। हम उनसे तलवारसे नहीं लड़े थे। हमारा नि:शस्त्र युद्ध था। हम तो कहते हैं कि हमारा श्रहिंसात्मक युद्ध था । सो हिंदुस्तानको आजादी मिली । हिंदुस्तानके ट्कड़े हुए। कांग्रेसने उसमें शिरकत दी। कांग्रेसने सोचा कि भाई-भाई कब-तक इस तरहसे लड़ते रहेंगे, इसस तो श्रच्छा है चलो दो जो मांगते हैं। पाकिस्तान चाहिए ? दे दो । तो पाकिस्तान तो दिया । मुल्कका पुरा-पुरा हिस्सा हुआ, पाकिस्तान मिला। मगर कइयोंको लगता है पुरा नहीं मिला, पूरी रोटी नहीं मिली, श्राधी-पौनी ही मिली, तो इसे तो खा लो, पीछे देखेंगे। सो आजादी तो मिली, पर उसे हम हजम न कर सके, जहर जो भरा था। सो हमारे बीचकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। लीगवालोंने जहरीली तकरीरें कीं। वे लोग जो पाकिस्तानमें रहते हैं, सब मुसलमान थोड़े हैं ? वहां हिंदू रहते हैं, पारसी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। उन सबको खश करें, बतावें कि सबका हक एक-सा होगा, हक्मत तो हमारी होगी, इसमें शक नहीं है; क्योंकि हमारी अक्सरियत हैं। वह ठीक है, लेकिन हकुमत ग्राखिर इन्साफ़से चलाना है। ऐसा कहा तो सही; लेकिन हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका, इसमें तो में क्यों जाऊं। मुक्तको सब पता है, वहां क्या-क्या हुन्ना। मुसलमान सब हदसे बाहर चले गए। उन्होंने सोचा कि श्रव तो हमारा राज्य हो गया है, तो काटो-मारो। वहांसे शुरू हुमा। जब शुरू हुम्रा तो पीछे सिख भी तो लड़नेवाले हैं। वे कैसे बरवास्त करनेवाले थे। उन्होंने भी काटना-मारना शुरू कर दिया। यह हमारा किस्सा है और ग्रभी वह खत्म नहीं हुआ।

हजारों भाई मेरे पास आते हैं कि हम वहां नहीं रह सकते, वहां हमारे लिए यह है कि इस्लाम कबूल करो, नहीं कबूल कर सकते तो जिस तरह हम रखते हैं वैसे रहो, यानी गुलाम होकर रहो। वह हम कैसे कबूल कर सकते हैं? मजबूर होकर वहांसे भागे हैं। हमको पसंद पड़े तो हम मुसलमान भले हो जायं। डरके मारे मुसलमान होना दूसरी बात है। पेट पालनेके लिए कोई धर्म नहीं छोड़ सकता है। मजबूर होकर धर्म छोड़ना धर्म नहीं ध्रधमें है। जो पुरुष या स्त्री अपना मान खो देता है—और मान धर्ममें ही है, उसका बचना क्या?

क्योंकि पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, नौकरी चाहिए, इसलिए जो धर्म सो देता है, मैं कहता हूं कि उसके पास कोई धर्म ही नहीं। न वह हिंदू धर्मके लायक है, न वह अच्छा मसलमान ही बन सकता है। श्रीर मजबर करके हमें कलमा पढाएं तो हम थोडे ही मसलमान हो सकते हैं'? मैं यहां कलमा नहीं पढ़ता हं, मैं तो फालेहा पढ़ता हूं। दोनोंमें खुबी पड़ी है। कलमामें तो ऐसा है कि सिवा खुदा दूसरा नहीं है, ऐसा कहो। श्रौर पीछे उनके रसल तो मोहम्मद साहब थे। बाकी जो रस्ल हो गए हैं, वे कोई नहीं हैं। लेकिन फातेहामें तो बिल्कुल साफ़ है, तु मालिक है, सबको बचा सकता है तो हमको भी बचा । लेकिन अच्छा हो तो भी जबर्दस्ती क्या पढाना । उसे हम पढें तो खशीसे पढें । लेकिन कोई कहें-तु यह चीज पढ़, पढ़ेगा या नहीं, पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेगा तो बंद्रक लगेगी। तो मैं नहीं पढ़ना चाहंगा। मेरे पास मुट्ठीभर हड्डी है; लेकिन दिल तो मेरे पास है, वह दिल ग्रापके पास है, वह दिल लड़िकयोंके पास है। वे कह सकती हैं कि अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। लेकिन आज तो हम एक बाजी खेल रहे हैं। आज ऐसी हालतमें हिंदुस्तान-में, हमें क्या करना चाहिए? यह बड़ा प्रश्न आप लोगोंके सामने है। भाज पाकिस्तानसे जो ट्रेन भरकर भाती है, पाकिस्तानसे तो मुसलमान नहीं आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, तो उस ट्रेनमें कुछ-न-कुछ कत्ल हो जाते हैं। यहांसे जाते हैं तो, यहांसे मुसलमान जायंगे, जनका करल हो जाता है। उसमें मुक्तको कहा जाता है कि हिसाब तो सुनो। में क्या हिसाब सुनं ? मेरे पास हिसाब तो है नहीं। हिसाब सुनकर क्या करूंगा? में तो यह कहंगा कि एक भादमी है वह शराबकी एक बोतल पीता है, दीवाना बन जाता है, दूसरा ध्रादमी शराबकी दो बोतलं पीता है, वह बिल्कुल दीवाना वन जाता है। दोनों दीवाने बन जाते हैं। एक पीनेकी चीज ऐसी पीता है कि वह दीवाना नहीं बन सकता, जैसे कि साफ नदीका पानी है। उसकी शराबका नाम भले दे दो, लेकिन वह किसीको दीवाना नहीं बना सकती है। उसको शराब कौन कहनेवाला है ? घराब तो वह है जो हमारी अक्लको ले जाय और हमको दीवाना बना दे। बात यह है कि प्राज

हमको नशा चढ़ गया है। मान लो कि ग्राज़ मुस्लिम लीगने नशा दिया: क्योंकि उसके मनमें श्राया सो कर लिया। तो हम सोचें कि वह कर सकते हैं तो हम भी वैसा करें। हम सोचें कि हम तो सारे हिंदस्तानमें राज्य चलाएंगे स्रीर पाकिस्तानको मिटा देंगे, मैं स्रापको कहता हूं कि पाकिस्तानको हमने कब्ल कर लिया, पीछे उसको मिटाता क्या है ? मिटा नहीं सकते हैं। ताकतसे, अपनी तलवारकी ताकतसे तो नहीं मिटा सकते । श्रीर मिटानेकी चेष्टा करें तो हम दोनों डबने-वाले हैं। हमारी किस्ती फुटी किस्ती है। आज हम डूब रहे हैं। आज चाहे आप हम लोगोंसे कहें कि लड़ी और पीछे जीत लेकर श्रास्रो। तो मैं कहंगा कि जीत लेकर स्रास्रोगे उससे पहिले ही दुनियाकी दूसरी ताकत आपको खा जानेवाली है, दोनोंको खा जाएगी। इतनी चीज मेरे सब दोस्त जो समऋदार आदमी हैं, जिन्होंने इतने वर्ष ऐसे कामोंमें काटे हैं समक्त लें, तो हमारी खैर हो सकती है। मगर जब दोनों ह्विस्कीकी बोतल पी रहे हों भ्रौर उसमें लज्जत आती हो तब कैसे होगा? में कहूंगा कि भाई, तू ह्विस्कीकी वोतल छोड़ दे, उसमें हमारे लिए विष भरा है, तो इसलिए हम इसे दरियामें डाल दें। मुसलमानोंको हम इस वक्त ईजा नहीं पहुंचायेंगे। उन्हें जाना हो तो उनको राजी-खुशीसे भेज देंगे; लेकिन उनको जबर्दस्ती भीर मजबूर करके नहीं भेजेंगे। वे ग्रपने घरमें पड़े हैं, यहां भ्रनस-रियत उनकी है नहीं, हम नयों ऐसे बुजदिल बनें कि उन्हें सतावें ? हम श्राजाद हैं, सारा हिंदुस्तान श्राजाद है, वे ऐसा क्यों मान लें कि हम उन्हें खा जाएंगे? क्या वे ऐसे हैं कि हिंदू उन्हें पाएं तो खा सकते हैं? कांग्रेसने इतनी कुरबानियां कीं, वर्ष-प्रतिवर्ष ज्यादा-से-ज्यादा कुरवानी करती गई, उसमें काफी हिंदू-मुसलमान थे, तो क्या स्वराज्य मिलनेपर वे पागल हो गए हैं। इन कुरबानियोंसे, तक-लीफें सहनेसे हिंदस्तानको माजादी मिली, उसको शराबके नशेमें फेंक देंगे क्या ? यह कितनी बुरी बात है। मैं तो ब्रापको यह कहूंगा कि श्रलबारमें श्राप लबर पढ़ते हैं और गुस्सा करते हैं, यह समभने लगते हैं कि वे हमारे कभी नहीं बनेंगे तो मैं आपको वह बात नहीं सुनाता हूं।

मैंने कल भी कहा था कि यह सत्र बंद हो सकता है। किस तरहसे ? हम साफ बन जायं। साफ बनें उसके मतलब यह हैं कि हम बहादर बन जायं। जो आदमी बहादर बनता है यह ऐसी हर की नहीं करेगा । स्रापके पीछे प्रापकी हकमत है, हक्मत बदला लंगी। हक्मतको कहो। राज्य तो हक्तमत चलाती है। वह जमाना चला गया जब अंग्रेजोंकी हक्मत थी भीर जब हम उनको कुछ पूछ नहीं सकते थे। आज आगकी हकूमत है, उसकी पूछा। सबकी पूछना है। उनको हम कह सकते हैं कि इस तरहरो करो श्रीर इस तरहसे न करो। ग्राखिर साढ़े चार करोड़ मसलमानोंसे क्या डरना था। मानो कि साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंको मार डाला, तब पीछे क्या करोगे ? पाकिस्तानमें तो बहुत मुसलगान पड़े हैं, वहां किसको गारोगे ? पाकिस्तानवाले आपके पाससे साढे चार करोडका हिसाब लेंगे और वह हिसाब ग्राप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उसके साथ सारी दनिया होगी। इसलिए में कहता हूं कि हम पाक रहें, हमारी जो किताब है, बहीखाता है, श्रमलनामा है, उसको हम साफ रक्खें। हम कभी कर्जदार नहीं बनेंगे, लेनदार बनेंगे। ऐसा हम कर लें और पीछे में कहंगा कि आपकी जो हकुमत है उसको तो पाकिस्तानको भल्दीमेटम देना है। जितने हिंदू, सिख वहांसे चले श्राए हैं उनको सबको वापस जाना है स्रोर उनकी हिफाजत पाकिस्तानको करनी है। पाकिस्तानने तो स्रव कहा भी दिया है कि जितनी अक्लियत पाकिस्तानमें है उनको वही हक होंगे जो मुसलमानोंको हैं। उनको बोलनेका, रहनेका, अपने मंदिरोंमें जानेका, गुरुद्वारोंमें जानेका, सब हक रहेगा। हबूमत उनके हाथमें नहीं आ जायगी। म्राज एक-दूसरेका एतबार टूट गया है, वह मैं समक्त सकता हूं। लेकिन इलाज क्या यह है कि मेरे पास यहां मुसलमान पड़े हैं, उनकी जायदाद पड़ी है, घर पड़े हैं, उनके बच्चे हैं, उनको हम मारें और भगाना शुरू कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें बड़ी बुजदिली है। हम क्यों बुजदिल वनें ? ऐसी सीधी-सीधी बात

म् स्रंतिम चेतावनी ।

में भ्राज श्रापको सुनाना चाहता हूं। मैं तो यही कहता हूं कि हम हिंदु-स्तानमें बदला लेना भूल जायें और दिलको ऐसा बहादुर रक्खें कि हिंदुस्तान देख सके कि दिल्लीमें कुछ होनेवाला नहीं है। दिल्लीमें हमने कुछ कर लिया है, मुसलमानोंको निकाल दिया है। मैं नहीं कहता हूं कि जो चले गए हैं उनको स्राप स्राज वापस लाएं। लेकिन जितने यहां पड़े हैं उनसे कहें कि चलो श्रारामसे रहो। बादमें जो पीछे चले गए हैं उनको भ्राप दिल्लीमें लाएंगे। जो कोई मुसलमान बुराई करे उसके लिए हक्मतको कहो। आज जो करना चाहिए वह करने नहीं देते। वह आपकी हक् मत है, ईस्ट पंजाबमें भी आपकी हक् मत है और वह तो हिंदू-स्तानमें है। तो हिंदुस्तानमें जो पड़े हैं वे तो हिंदुस्तानकी हक मतमें पड़े हैं। उनको हुकूमत जैसा कहे करना है। श्रगर हुकूमत कहे कि मारो, हुमारे पास तो लक्कर नहीं है, तो पीछे हक्मत मर जाती है। तब तो पीछे गुंडा-राज्य बन जाता है ग्रीर वह तो हक्मतका काम ही नहीं है। में भापको कहना चाहता हूं कि हकुमतको भ्राप जितना जोर दे सकते हैं दें, लेकिन ग्राप ग्रपने हाथमें कानुन न लें, बंदूक न लें श्रीर किसीको मारें नहीं। इतना करो तो हम जीत जाते हैं श्रीर हमारी किश्ती जो माज डूब रही है वह बच जायगी। भीर पीछे जो सच है उसके साथ तो हमेशा ईश्वर है ही। ईश्वर हमको कभी छोड़ नहीं सकता है। हम अगर ईश्वरको छोड़ दें, उसको मल जाएं श्रीर सच्चा रास्ता छोड दें तो ईश्वर वया कर सकता है?

## : 8=:

### २५ सितम्बर १६४७

भाइयो श्रीर बहनो,

यह सब भ्रापत्ति हमारे सिरपर यकायक था पड़ी है। हमारी भ्राजादी

पुर्वी ।

श्रभी दो-डेढ़ महीनेकी नहीं हुई। १५ श्रगस्तसे १५ सितम्बरतक श्रीर आज २५ तारील है, तो एक महीना १० दिन हुआ। वह आजादी अभी तो एक छोटी-सी बच्ची है। एक महीना १० दिनका बच्चा क्या कर सकता है ? उसके तो हाथ-पैर चलने चाहिए। एक महीने १० दिनके बच्चेमें वह दिमाग नहीं हो सकता। लेकिन हम तो तगड़े हैं श्रीर श्रंग्रेजी सल्तनतसं म्राजतक लड़ते माए हैं, तो हम थोड़े ही मुसीबतके सामने भक्तनेवाले थे। माजादी के बादकी ही बात करें। यह तो हो नहीं सकता कि हम तैयार नहीं थे। आजाद तो हम बन गए; लेकिन हमारे जो लोग हैं उन्होंने आजादीके यह माने मान लिए कि श्रव हम जो कछ चाहें वह करें। इससं हिंदकी हकुमतका काम हमने बहुत ही मुश्किल कर दिया है। जो श्रादमी अपने हाथ साफ नहीं रखता वह साफ चीज क्या देखेगा और उसकी कहांतक कदर करेगा? माज हममें बदमाध म्रादमी पडे हैं तो उसमेंसे कौन आदमी किसकी कहे कि त् बुरा है ? अगर दूसरा उसका जवाब दे कि तू बदमाश है तो इससे वह सवाल और पेचीदा हो जाता है। यह स्वराज्य नहीं है और न यह स्वराज्य लेनेका रास्ता है। इसलिए में कहंगा कि हमें तो जितना हो सकता है हमारी हक्मतको कहना चाहिए, उसको हमें मदद देनी चाहिए। मानो कि यह मदद नहीं मिलती. तो क्या जो पाकिस्तानमें होता है और हो रहा है ऐसा हम भी करने लगें? इससे जनको पाठ मिल जायगा? मैं ग्रापको कहंगा 'कि उनको पाठ ऐसे नहीं मिल सकता। दुनियाका काम इस तरह नहीं चलता। कुछ ग्रादमी लड़ते-भिड़ते हैं तो हकुमत कहती है कि तुम म्प्रापसमें क्यों लड़ते हो, पुलिस पड़ी है उसको कहना चाहिए। पुलिस नहीं सुनती है तो मजिस्ट्रेटका मकान तो है, श्राप वहां निवेदन कर सकते हैं। वहां जो कुछ हो सकता है, वह होगा। एक-दो शादमी आपसमें लड़ें तब तो मजिस्ट्रेट फैसला करे, लेकिन यहां तो दो बड़ी कीमें आपसमें लड़ीं। हक्मत क्या करे? यह अंग्रेजी हक्मत नहीं है जिसको इंग्लैंडसे हुक्म ग्राते थे। ग्राज तो हुकुमत ग्रापकी है। उसके माने हए कि आप हक्म निकाल सकते हैं। आप हक्मतको कह सकते हैं, यह मत करो। उसे हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ऐसी आपकी

ताकत है। अगर उस ताकतका आप सच्चा इस्तेमाल न करें तो बड़े खतरेमें पड़ जाएंगे और मैं कहंगा कि हम ग्राज बड़े खतरेमें पड़े हैं। पाकिस्तान तो खतरेमें पड़ा ही है और हम भी खतरेमें पड़े हैं। मैं इसके जवाबमें यही कहंगा कि हमारी सरकार है, सल्तनत है, हकुमत है, उसको जो करना चाहिए कर रही है। और अगर कुछ बाकी रह गया तो उसको भी करना है। मैंने ग्रापको बतला दिया है कि ग्रापका धर्म क्या है, बाकी में कहना नहीं चाहता। आप लोगोंका धर्म क्या है? मिल-जलकर रहें, मुसलमानोंको दुश्मन न समभें । जो दुश्मन हैं वे ग्रपने-माप मर जायंगे। लेकिन हम एक ग्रादमीको दुश्मन समभें, उसको मारें-पीटें तो उसमें हमारी बुजदिली है, इससे हममें दुर्बलता भ्राती है। जो हिम्मत रखते हैं, बहादूर हैं उनका यह काम नहीं है कि वे किसीसे लड़ें-भिड़ें। क्योंकि किसीपर हम श्रविश्वास रखते हैं, जससे हम लडते हैं, यह सब व्यर्थ है। लड़ना क्या था। उसके बीचमें हमारे बीचमें भगवान हैं। मैंने श्रापको सुनाया था कि यह सब तुम्हारे हाथमें नहीं (?) है: ईश्वरके हाथमें है। वह हमारी लाज रखे तो रहती है. नहीं रखे तो नहीं रहती है। उसको कहो, मनुष्यको नहीं। जो पतितका उद्धार करनेवाला है, उसको कहो। वह हमारे बीचमें है। वह हमारा उद्धार करनेवाला है। तो हम क्यों किसीसे बिगड़ें या डरें? भले ही मुसलमान कुछ भी करे, भले ही कितने हिथयार रक्खे, भले वह बदमाश बन जाय, बेवफा बने। तो बेवफाईका बदला हुकूमत लेगी। हुकूमतक लिए तो यह कानून सारी दुनियामें पड़ा है कि वेवफाको गोली मार-कर उड़ा देती है। प्रगर कोई बेवफाई करे तो वह स्टेटके लिए बड़ा भारी गुनाह हो जाता है। वह एक खूनसे भी ज्यादा गुनाह हो जाता है। इसलिए उनको उड़ा देते हैं। तो वे ऐसा करें यह मैं समभ सकता हुं।लेकिन वे बेवफा हो गए हैं, ऐसा शक करके उन्हें मारना इन्सानका काम नहीं है, वह बुजदिलका काम है। मैं कहूंगा हम ऐसा न करें।

कल मैंने कहा ग्रीर श्राज फिर कहता हूं कि हमारी टूटी-फूटी किक्ती है। उसको कृपा करके तुम ही पार उतार सकते हो। नहीं तो किक्ती दिरियामें पड़ी हैं। उसको डूबना है, उसमें एक बड़ा छिद्र हो गया है। पानी उसमें फक-फि करफे भर जायगा और जो लोग उसमें बैठे वे भी डूब जायंगे। भजनमें कहा है कि मेरी टूटी हुई किश्ती है उसको हे प्रभु, तू कुपा करके पार उतार। यह बिलकुल ठीक बात है कि हमारी ऐसी टूटी हुई किश्तीको भगवान ही पार उतारेगा। लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी जगहपर किश्ती टूट गई है तो हमारे पास जो सामान हो सकता है वह लेकर उसमें पानी भरने न हें। पानी भर जाता है तो मैंने देखा है कि जितने जोरसे पानी अंदर आता है उतने ही जोरसे उसे निकाल फेंकते हैं। तब छित्र होते हुए भी वह नय्या चलती है, लेकिन कब चल सकती है जब ईश्वरका उसमें हाथ हो। ईश्वर कृपा करें तो वह नय्या चलनेवाली है और वह पार उतर जाती है, नहीं तो डूब जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि मनुष्यको प्रयत्न करना चाहिए और ईश्वरका सहारा रहना चाहिए।

दिल्लीमें श्रोग भभक रही है, दूसरी जगह हिंदुस्तानमें श्राग लग रही है, हर जगह श्राज श्राग जल रही है तो हमारा धर्म हो जाता है कि हम उसको मिटा दें, उसपर पानी डालें, नहीं तो वह श्राग बुभ नहीं सकती। हमारा पहला काम यह हो जाता है कि हम लोगोंको सम-भाएं। उनको, श्राप लोगोंको, सबको मैं वही चीज समभाता हूं। जब-तक मुक्तमें सांस है, में सारी दुनियाको वही चीज कहनेवाला हूं। हिंदुस्तान इतना श्रालीशान मुल्क, श्राज दिलकुल एक समशान-सा हो गया है। ऐसा हैवान हो गया है!

मुफ्तको तजुर्बा है ग्रीर में कहता हूं कि हमारी पुलिस, मिलिटरीको लोगोंका सेवक बनकर रहना है, लोगोंका ग्रमलदार बनकर नहीं। ग्रमलदारीका जमाना चला गया। मेरा तो उसूल यह है कि मुह्ब्बतसे काम लेना चाहिए। ग्रगर हम ऐसा कहेंगे कि हिंदू मिलिटरी है, पंजाबी मिलिटरी है, हिंदू पुलिस मुसलमानको कटवा देगी—यह सब में सुनता हूं तो मुफ्तको दुःख भी होता है, हेंसी भी श्राती है। श्रगर यह बात सच्ची है तो में समकता हूं कि पुलिस-मिलिटरी दोनों हिंदुस्तानको दवा देंगी ग्रीर हिंदुस्तानको किस्ती बूब जायगी। श्राज तो हमारी मिलिटरी है। में ऐसा नहीं मानता कि श्रंग्रेज सब निकम्मे हैं। मगर शंग्रेज

तो उसमेंसे काफी चले गए हैं, श्रफमर लोग हैं। माना कि वे सब निकम्मे हैं। मैं तो ऐसा मान नहीं सकता, मगर ऐसा है तो वे जा सकते हैं। माना कि पाकिस्तानमें मिलिटरी कोई गंदा काम करे तो क्या हिंदुस्तानमें जो मिलिटरी है वह भी गंदा काम करे? वहांकी पुलिस गंदा काम करती है तो यहांकी पलिस भी गंदा काम करे? मैं आपको कहना चाहता हं और उसका नतीजा वनलाता हं। सब ऐसे बनें तो हमारा हिंदस्तान बिलकल ख्वार हो जायगा और हमारी आजादी जो एक महीना १० दिनकी है वह दो महीने भी नहीं चल सकेगी। ऐसा हम म करें। ऐसा न करनेके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको बहा-दर होना चाहिए। किसीसे न डरें। सिर्फ़ भगवानसे हम डरें। भग-बानसे हम प्रार्थना करें कि जो हमारी किश्ती है उसको पार उतार दे। हमारी और उसकी गर्त यह हो जाती है कि पाकिस्तानमें कुछ भी हो, दूसरे गुछ भी करें, हमें साफ रहना है। हम दिल शुद्ध रक्खें। धगर ऐसा नहीं करते तो पीछे हम राक्षस बनेंगे, यह समक्रनेकी बात है। मसलमान कहीं भी हों, सारी दुनियामें वे कुछ करें, उससे हमें क्या पड़ा है ? हम तो अपने हिंदुस्तानको स्वच्छ रक्सें, शुद्ध रक्सें, मुहिष्ण रक्खें। मुसलमानोंको हिंदुस्तानका वफादार बनना है। अगर वे वफादार नहीं रहते हैं तो वे शूट होते हैं। हम थोड़े ही गोली मार सकते हैं? वह हमारा काम नहीं। लेकिन अगर साबित हो जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तानकी बेवफाई की है तो उनके लिए एक ही इलाज है कि उनको गोलीसे शुट किया जाय या फांसीपर चढ़ाना होगा। दुसरा तरीका नहीं। यह शतं है उन लोगोंके लिए जो हिंदुस्तानमें रहते हैं। मुसलमान तो हमारे भाई हैं, मुसलमानींका तो सब घर-बार यहां पड़ा है। इसलिए हमको समभ लेना चाहिए कि जो यहां रहना चाहें ख्शीसे रहें। हमको एक-दूसरेका डर न हो। मैं तो आप-को कहंगा कि भ्राप विश्वास रखिए: क्योंकि विश्वाससे विश्वास धन सकता है और दगाबाजीसे दगाबाजी। तो विश्वासको बढाते रही।

१गोली मारमा।

### : 33 :

### २६ सितम्बर १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

यह जो चल रहा है वह न सिख-धर्म है, न इस्लाम है, न हिंदू-धर्म। सबको थोड़ा-थोड़ा हम जानते हैं। ऐसा कोई धर्म रह सकता है कि जो न करनेका काम करें? गुरु नानकसे सिख पंथ चला। गुरु नानकने क्या सिखाया है? वे कहते हैं कि ईश्वरको तो बहुन नामसे हम पहिचानते हैं, उनकी बयानमें अल्लाह आ जाता है, रहीय आ जाता है, खुदा आ जाता है, सब धर्मोंमें यह है। नानक साहबने भी यह यत्न किया कि सबको मिला देंगे। कबीर साहबने भी वही कहा। वह जमाना चला गया। यह हमारे लिए दु:सकी बात है।

श्राज एक भाई मेरे पास श्रा गए—गुरुदत्त । वे बड़े वैद्य हैं। श्रमनी कथा सुनाते-सुनाते वे रो दिए। उन्होंने यह कबूल किया कि तुम्हारी शिक्षा यह थी कि मुभे वहां मर जाना था, लेकिन उमकी हिम्मत मुभमें नहीं थी। उन्होंने कहा कि 'मैंने तुम्हारा सदा सम्मान किया है शौर में समभता श्राया हूं कि जो तुम बताते हो वहीं सच्ची बात है। लेकिन सच्ची बातके मुताबिक चलना दूसरी बात है। सच बात है कि बह मुभसे नहीं बना। श्रमी मुभसे कहो तो मैं—वापिस चला जाऊं।' मैंने कहा कि श्रगर हम समभों, हमको बिलकुल साबित हो जाता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंटसे हम कभी इन्साफ नहीं ले सकते हैं—वह श्रपने-श्राप कबूल नहीं करते कि उन्होंने कुछ गुनाह किया है—श्रगर उनको श्राप समभा न सकें तो श्रापकी कैंबिनेट' है, बड़ी नैबिनेट हैं, उसमें जवाहरलाल है, सरदार पटेल हैं, दूसरे श्रच्छे श्रादमी पड़े हैं, वेभी उनको समभा न सकें कि ऐसा मत करों, तो श्राखिर लड़ना होगा। हम श्रापसमें दोस्ताना तौरसे तय कर लें। क्यों न ऐसा कर सकें? हम हिंदू-मुसलमान कलतक दोस्त थे तो क्या श्राज ऐसे दुश्मन बन गए कि

र मंत्रिसभा।

एक दूसरेका भरोसा ही नहीं करने ? अगर आप कहें कि भरोसा नहीं ही करनेवाले हैं तो पीछे दोनोंको लड़ना पड़ेगा। लॉजिक बताती है जिसके पास फीज रहती है, पुलिस रहती है और जिनको उनके मारफत काम करना पडता है वह ऐसा न करें तो क्या करें। अगर यही करते हैं कि वे पाकि-स्तानमें, एकको मारते हैं तो हम दोको मारेंगे, तो कौन किसका रहेगा? श्चगर हमको इन्साफ लेना है तो हम यह समफ लें कि यह मेरा ग्रौर श्चापका काम नहीं है। वह हमारी हक्मतका काम है। हक्मतको कहो ,वह तो हमारी मददके लिए पड़ी है। हमें हमला नहीं करना है। लेकिन लड़नेके लिए तैयार रहें, क्योंकि लड़ाई जब माती है तो हमें नीटिस देकर नहीं माती है। किसीको लड़नेके लिए मागे कदम बढ़ाना नहीं है, लेकिन धगर कोई कदम बढ़ाता है तो पीछे दोनों हकुमतोंका सत्यानाश हो जाता है। लड़ाई कोई मामुली चीज नहीं है। मैं श्राखिर कबतक यह बताऊंगा। ग्रगर दोनोंके बीच समभौता नहीं हो सकता तो हमारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं। पीछे जितने हिंदू हैं वे लड़ते-लड़ते बरबाद हो जायं, या मर जायं तो मुभे इसमें कोई दुःख नहीं। लेकिन हमें इन्साफका रास्ता लेना है। मुक्ते कोई परवाह नहीं है कि सब-के-सब मुसलमान या हिंदू इन्साफके रास्तेमें मर जाते हैं। पीछे जो ४।। करोड़ मुसलमान हैं धगर यह साबित होता है कि वे तो फ़िफ्य कॉलिमिस्ट हैं, पंचम स्तंभ हैं तो उन्हें तो गोलीपर जाना है, फांसीपर जाना है, इसमें मुफ्ते कोई संदेह नहीं है। तो जैसे उनको जाना है वैसे हिंदूकी, सिखकी जाना है। अगर वे पाकिस्तानमें रहकर पाकिस्तानसे बेवफाई करते हैं तो हम एक तरफ़से बात नहीं कर सकते। ग्रगर हम यहां जितने मसलमान रहते हैं उनको पंचम स्तंभ बना देते हैं तो वहां पाकिस्तानमें जो हिंदू, सिख रहते हैं क्या उन सबको भी पंचम स्तंभ बनानेवाले हैं? यह चलनेवाली बात नहीं है। जो वहां रहते हैं भ्रगर वे वहां नहीं रहना चाहते तो यहां खुशीसे आ जायं। उनको काम देना, उनको भारामसे रखना हमारी युनियन सरकारका परम धर्म हो जाता है।

<sup>&#</sup>x27; तर्कशास्त्र ।

लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वे वहां बैठे रहें श्रीर छोटे जासूस बनें, काम पाकिस्तानका नहीं, हमारा करें। यह बननेवाली वात नहीं है श्रीर इसमें मैं शरीक नहीं हो सकता। मेरे पास कोई जादूकी लकड़ी नहीं है, तलवार नहीं है। मेरे पास एक ही बात रही है, ईश्वरका नाम लेना, ईश्वरका काम करना। उससे हमारे सब काम निबट जाते हैं। यह साधन मेरे ही पास थोड़े हैं, यह श्रापके पास भी है, श्रीर जो छोटी लड़की खड़ी हैं उसके पास भी है। जो जादू है वह ईश्वरके पास पड़ा है। ईश्वरकी कृपा न हो तो में क्या करनेवाला हूं? लेकिन इतना समक सकता हूं मैं तो बहुत वपौंसे, ६० वर्ष हो गए, बस लड़नेवाला हूं, तलवारसे नहीं, बल्कि सत्य और श्रहिसाके शस्त्रसे। श्राज भी वह शस्त्र हमारे पास है, लेकिन वह मेरी श्रकेलेकी शिवत नहीं। श्रगर श्राप सब मेरा साथ न दें तो मैं बेकार हो जाता हूं।

हमको जिस शक्तिसे यह श्राजादी मिली है उसी शक्तिसे हम उसे रखनेवाले हैं। इस शक्तिसे हमने अंग्रेजोंको हरा दिया। बम-गोलोंसे नहीं हराया। लेकिन जो कछ हमारी अक्ति रही वह नि:शस्त्र थी. उससे हमने उनको हरा दिया। हिंदू हों, सिख हों, पारसी हों, किस्टी हों अगर हिंदुस्तानमें बसना चाहते हैं तो उनको हिंदुस्तानके लिए लड़ना है और मरना है। सब हिंदुस्तानी अपने देशके लिए लडेंगे तो हमारे पास लक्कर हो या न हो, हमें कोई ताकत नहीं हरा सकती श्रीर न हटा ही सकती है। उन्होंने कहा है वे हिंदुस्तानके वफादार रहेंगे हम उनका विश्वास करें श्रीर दिलसे करें। याद रखें कि 'सत्यमेव जयते' सत्यकी जय होती है। सत्य हमेशा जय पाता है। 'नानतम्' अर्थात् भूठ कभी नहीं। यह महान बाक्य है। इसमें हमारे धर्मका निचोड है। उसको आप कंठ कर लें, दिनमें रख लें। तो मैं कहंगा और जोरोंसे कहंगा कि अगर सारी दनिया हमारा सामना करे तो हम खड़े रहनेवाले हैं, हमको कोई नहीं मार सकता है। हिंदू-धर्मका कोई नाश नहीं कर सकता। अगर उसका नाश हुआ तो हम ही करेंगे। इसी तरह इस्लामका हिंदुस्तानमें नाश होता है तो पाकिस्तानमें जो मुसल-मान रहते हैं वे कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते हैं।

# : 200;

#### २७ सितम्बर १६४७

भाइयो और वहनो,

मेरा खास वैद्य कौन है वह मैं भ्रापको बतला दूं? वह मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आज मेरा वैद्य, मनसे, वचनसे और कर्मसे राम है, ईश्वर है, रहीम है। वह वैद्य कैसे बन सकता है ? एक भजन सुनाया।--'दीनन दुखहरन नाथ' दु:खमें--सब दु:ख स्रा जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, श्राध्यात्मिक जितने दु:ख एक ग्रादमीको भुगतने पड़ते हैं। शरीरके जितने दु:ख हैं उनका हरण करनेवाला राम है, यह भजनमें कहा है। सो मैंने समभ लिया कि सबसे बड़ा श्रचुक इलाज या उपचार है रामनाम। जो स्रोग मेरे पास या जाते हैं उनके लिए मेरे पास तो दूसरी दवाई ही नहीं है। हां, रामनाम है। पीछे थोड़ी मिट्टी ले लो, पानीका उपचार कर लो। मैं जानता हूं कि जिसके हृदयमें रामनाग श्रंकित हो गया 'है उसको तो मिट्टी भी नहीं चाहिए और पानीका उपचार भी नहीं। जिंदा रहते हैं तो जिंदा रहेंगे, मर जायंगे तो भले मर जायं। दो घोड़ों-पर कोई सवारी नहीं कर सकता। अगर मुक्तको रामनाममें विश्वास है तो मुमको उसीपर कायम रहना चाहिए। उससे हरे तो मरे। राम तो तारणहार है। जो मनुष्य रामनामको अपने हृदयमें अंकित करता है उसको मरना है ही कहां। यह शरीर क्षणभंगूर है। भ्राज है, कल नहीं, श्रभी है दूसरे क्षणमें नहीं। तो इसका में श्रहंकार करूं ? नाशका समय प्रा जानेपर उसको जिंदा रखनेकी चेष्टा करना वह व्यर्थ है। उस मनुष्यका क्या होगा जो शरीरपर इतना श्रहंकार करता था? नानक गृरु बड़े गुरु हो गए हैं। उनके पीछे जितने गृरु श्राए उन्होंने भजन-कीर्तन लिखे तो सही, लेकिन धाखिरमें उन्होंने गुरु नानक-का नाम दिया। यह हमारी हिंदुस्तानकी सभ्यता है। मैं ऐसा भानता हूं कि बहुतसे देशोंमें ऐसा होता होगा। कुछ भी हो, मैं तो यहां हिंदुस्तानकी जो सभ्यता है उसकी ही वात कर सकता है।

मीराबाई बड़ी भक्त थी। बहुत भजनोंके श्रंतमें मीराका नाम श्राता है। उसने अपना नाम नहीं दिया; लेकिन श्रपने भजनोंमें भीराका शब्द लगानेसे मीराके भक्तोंको संतोष मिला। वह वड़ी खूबसूरत चीज है। कहते हैं कि अर्जुनदेव बहुत वड़े गुरु हो गए हैं और कवि भी थे। वे लिखते हैं—"कोई बोले रामनाम, कोई खुदाई, कोई सेवे गोस-इयां कोई भ्रल्लाह।" यह देखने लायक बात है, यह गुरुप्रंथमें दिया है। श्राज जो सिखोंके बारेमें कहा जाता है वह तो नानक गुरुकी जो शिक्षा थी उसको दबानेकी बात है। ऐसी चीजोंसे गुरुग्रंथ साहिबकी प्रतिष्ठा बढ़ नहीं सकती, सिख भी बढ़ नहीं सकते। कुछ सिख भाइयोंने ऐसे सादे भावसे मुक्तसे बात की। गुरु अर्जनदेवने ऐसा नहीं कहा है कि रामके साथ रहीमका क्या मिलना था, कृष्णके साथ करीमका क्या गिलना था? ग्रीर उन्होंने पीछे मुक्ते ग्रीर सुनाया कि कोई जावे तीर्थ और कोई हज जाय, तो सब एक है। कोई पूजा करे कोई सिर नवाए, पूजा कोई मंदिरोंमें करता है ग्रौर कोई श्रपना शरीर है वह ईश्वरके नामपर भूका लेता है। पीछे कहते हैं कि कोई पढ़े वेद, कोई किताव। किताबके माने करानशरीफके हैं। कोई नीला कपड़ा पहनता या कोई सफेद । मुसलमान नीला कपड़ा पहनता है ग्रीर जो खासा हिंदू रहता है वह सफेद पहनता है। पीछे कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू । तुर्कके माने मुसलमान हैं। प्रभू और साहब इनके बीचमें भेद रहा, रहस्य रहा वह जान लेते हैं। अगर वक्त मिले तो हिंदू भजनोंमें, कीर्तनोंमेंसे इतनी चीजें में सना सकता हं कि श्राप हैरान हो जायंगे कि यह हिंदू-धर्म है या सिख-धर्म है। श्राज हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बस मुसलमानोंको यहांसे जाना ही है, मुसलमानों-ं को हिंदुग्रोंके साथ बसानेकी जो योजना रखी जा रही है वह भूल है भीर कांग्रेसकी यह चौथी भूल है। कांग्रेस इसको करे या न करे, लेकिन यह मेरी योजना है श्रीर भूल है तो यह मेरी भूल है। दूसरे आते हैं, वे कहते हैं कि तू महात्मा कहांका रहा ? महात्मा होकर हिंदू-धर्मका नाश करने में पड़ा है। लेकिन में तो कहता हूं कि जो मेरी मूल बतलाते हैं वह भूल नहीं है। सही वात यह है कि प्राज हम दीवाने बन गए हैं ग्रीर

दीवानेपनमें उल्टी-सीधी बातें करते हैं। जब हमारा दीवानापन निकल जायगा तब हम जो सही बात है वह कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी बात भूल नहीं हो सकती। जो लोग ऐसा मानते हैं, कि मैं भूल करता हूं वे खुद भूल करते हैं। अगर ४॥ करोड़ मुसल-मानोंको यहांसे निकाल दोगे तो सारा जगत थूकेगा। तब क्या यह कहोगे कि पाकिम्तान क्या कर रहा है ? पाकिस्तान अपना धर्म नहीं पालता, इसलिए मैं हिंदुओंको सिखाना शुरू कर दूं कि तुम भी धर्म छोड़ो ? यह तो मैंने मीखा नहीं। हम तो अगर यहां जो मुसलमान भाई हैं इनकी रक्षा कर लेते हैं और खुद साफ रहते हैं तो पाकिस्तानमें भी उसका असर होगा। यह मेरा जवाब है।

ग्राज में सोचता हं ग्रीर यह समभनेकी बात है कि एक किस्टी बहन उसे भ्राप जानते हैं, राजकुमारी भ्रमृतकीर, वह तो हेल्य मिनिस्टर<sup>\*</sup> है, जितने लोग कैंपोंमें पड़े हैं, हिंदू-मुसलमान, सबके लिए वह कुछ करना चाहती है। मगर उसे किसीका सहारा न मिले तो वह क्या कर सकती है ? वह पक्षपात तो कर नहीं सकती। जो कुछ हो सकता हैं सबके लिए करती है। वह थोड़ी किस्टी भी है, थोड़ी मुसलमान भी है, थोड़ी हिंदू भी, इसलिए उसके सामने सब धर्म एक समान हैं। वह चली गई श्रीर उसके साथ लडिकयां भी गई, वे सब तो सेवाके लिए गई थीं। सेवामें डर क्या ? लेकिन उन्होंने मुफ्तको सुनाया कि वहां जो हिंदू, सिख पड़ हैं वे कहते हैं कि खबरदार, तुम मुसलमानोंकी सेवा करनेके लिए जाती हो तो यहांसे भागना होगा । जब मैंने यह सुना तो हँस दिया । वह कहनेकी बात थी, कुछ करना थोड़े ही था। लेकिन भ्राखिरमें तो जो बेचारे मुसलमान पड़े हैं या थोड़े किस्टी पड़े हैं, वे कोई मारघाड़ करनेवाले थोड़े ही हैं। कहांसे मारधाड़ करेंगे? उनके पास है क्या? उनकी तो आज दुर्दशा है। उन्हें धमकी क्या देना था? इसलिए मैंने सोचा कि श्रापको यह कहुं जिससे हम सावधान बनें भौर ऐसी बातें न करें।

म्राखिरमें जो में कहना चाहता हं वह यह है कि मैंने लड़ाईकी

१ स्वास्थ्यमंत्रिणी ।

बात की थी तो समभ-बूभकर की थी। लेकिन हमारे श्रखबारनवीस है उनका काम है वातको बढ़ाना । उन्होंने हेड लाइन दी कि गांधी तो लड़ाई करना चाहते हैं। कलकत्तेसे तार म्राता है कि गांधी भी लड़ाईकी बात कहते हैं। क्या लड़ाई होगी ? मैंने जो बात कही वह तो यह है कि मेरे मनमें स्वप्नमें भी, ख्वाबमें भी लड़ाईकी बात हो नहीं सकती। क्या आखिर मैं एक ऐन मौकेपर अपना धर्म छोड दंगा? मेरा धर्म तो अहिंसा है। मैंने तो कभी लडाई नहीं की श्रीर न किसीको लडना चाहिए। जो काम हमें करना है वह लडकर हम कैसे कर सकते हैं ? मैंने तो बतलाया है कि अगर पाकिस्तान गनाह करता है और हिंदुस्तान भी गुनाह करता है, क्योंकि दोनों हक्मतें घलग हो गई, याजाद हो गई, तो एक हक्मत दूसरी हक्मतसे इन्साफ करवाना चाहे तो कैसे करवा सकती है ? हां, मिल-जुलकर काम करें तो वह दूसरी बात है। अगर मिल-जलकर नहीं कर सकते हैं तो पंच रक्खें। वह भी नहीं करते तो हम लाचार बन जायंगे। यह कहना कि आप मेहरबानी करके ग्रापसमें मिलकर कोई फैसला करें, ग्रगर वह नहीं कर सकते तो पंच रक्खें और अगर वह भी नहीं करते हैं तो हम लाचार वन जायंगे भीर लड़ाई होगी, क्या लड़ाईकी हिमायत करना है ? मुझे तो हिंदुस्तान-को यही कहना है, और पाकिस्तानको भी यही कहना है कि श्रापसमें मिल-जलकर फैसला करें या पंच रक्खें। लेकिन पाकिस्तानवाले कहें कि नहीं, 'हम तो लड़कर लेंगे हिंदुस्तान' तो मैंने कल सुनाया कि अगर ऐसा गुमान रक्खें तो यहां हिंदुस्तानकी हकुमत लड़ेगी नहीं तो क्या करेगी ? अगर हक्मतका चार्ज मेरे पास दें तो मेरे पास तो कोई मिलिटरी नहीं है, न कोई पुलिस है, मेरा तो रवैया दूसरा है। मगर जसमें तो मैं अकेला हूं, मेरा साथ कौन देगा? जो हक्मत आपकी है, जो सल्तनत श्रापकी है वह जब ऐन मौका धाएगा तो जो कुछ कर सकती है सो करेगी। मैं तो एक ही बात कहता रहूंगा। मगर श्रहिसाको अगर लोग नहीं समकते हैं तो मैं किसको सुनाऊं?

<sup>&#</sup>x27; सुर्खी ।

# : १०१ :

#### २८ सितम्बर १९४७

भाइयो धौर बहनो,

सभामें कोई ऐसा श्रादमी है जिसे कुरानकी खास श्रायतें पढ़नेपर एतराज हो? (सभाके दो श्रादमियोंने विरोधमें अपने हाथ उठाए। गांधीजीने कहा—) में श्रापके विरोधकी कदर करूंगा, हालां कि में जानता हूं कि प्रार्थना न करनेसे बाकीके लोगोंको बड़ी निराबा होगी। श्राहिंसामें पक्का विश्वास रखनेके कारण इसके सिवा दूसरा कुछ में कर नहीं सकता; फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि श्रापको अपना विरोध करनेवाले इतने बड़े बहुमतकी इच्छाश्रोंका श्रनादर नहीं करना चाहिए। श्रापका यह बरताव हर तरहसे श्रनुचित है। में श्रागे जो बात कहूंगा, उससे श्रापको यह समक्त लेना चाहिए कि किसीके बहकावेमें श्राकर श्रापने जो गैर-रवादारी दिखाई है, वह उस चिड़चिड़ेपन श्रीर गुस्सेकी निज्ञानी है जो श्राज सारे देवामें दिखाई देती है, श्रीर जिसने मि० विन्स्टन चिंचलसे हिंदुस्तानके बारेमें बहुत कड़वी बातें कहलवाई हैं। श्राज सुबहके श्रव्वारोंमें खटरद्वारा तारसे भेजा हुशा मि० चिंचलके भाषणका जो सार छपा है, उसे मैं हिंदु-स्तानीमें श्रापको समकाता हं। वह सार इस तरह है:

" आज रातको यहां अपने एक भाषणमें मि० चिंचलने कहा—' हिंदु-स्तानमें जो भयंकर खूरेजी चल रही है, उससे मुक्ते कोई अचरज नहीं होता ।

"उन्होंने कहा— अभी तो इन बेरहमीभरी हत्याओं और भयं-कर जुल्मोंकी शुक्आत ही हैं। यह राक्षसी खूरेजी वे जातियां कर रही हैं, ये जुल्म एक-दूसरीपर वे जातियां ढा रही हैं, जिनमें ऊंची-से-ऊंची संस्कृति और सभ्यताको जन्म देनेकी शक्ति है और जो ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश पार्लियामेंटके रवादार और ग़ैर-तरफदार शासनमें पीढ़ियोंतक साथ-साथ पूरी शांतिसे रही हैं। मुभे डर हैं कि दुनियाका जो हिस्सा पिछले ६० या ७० वरससे सबसे ज्यादा शांत रहा है, उसकी आबादी भविष्यमें सब जगह बहुत ज्यादा घटनेवाली है। और, श्राबादीके घटावके साथ ही उस विशाल देशमें सभ्यताका जो पतन होगा, वह एशियाकी सबसे वड़ी निराशापूर्ण श्रौर दुःसभरी वात होगी'।"

ग्राप सव जानते हैं कि मि॰ चर्चिल खुद एक बड़े ग्रादमी हैं। वे इंग्लैंडके ऊंचे कलमें पैदा हए हैं। मार्लबरो-परिवार इंग्लैंडके इति-हासमें मशहर है। दूसरे विश्व-युद्धके शुरू होनेपर जब ग्रेट ब्रिटेन खतरेमें था, तब मि॰ चिलने उसकी हकुमतकी बागडोर संभाली थी। बेशक, उन्होंने उस समयके ब्रिटिश साम्राज्यको खतरेसे बचा लिया। यह दलील ग़लत होगी कि अमेरिका या दूसरे मित्र-राष्ट्रोंकी मददके विना ग्रेट ब्रिटेन लडाई नहीं जीत सकता था। मि॰ चर्चिलकी तेज सियासी बुद्धिके सिवा मित्र-राष्ट्रोंको एक साथ कौन मिला सकता था? मि० चर्चिलने जिस महान राष्ट्रकी लडाईके दिनोंमें इतनी शानसे नमा-इंदगी की, उसने उनकी सेवाओं की कदर की। लेकिन लड़ाई जीत लेने के बाद उस राष्ट्रने ब्रिटिश द्वीपोंको, जिन्होंने लड़ाईमें जन-धनका भारी नुकसान उठाया था, नया जीवन देनेके लिए चिंचल-सरकारकी जगह मजदर-सरकारको तरजीह देनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। भंग्रेजोंने समयको पहचानकर अपनी इच्छासे साम्राज्यको तोडु देने श्रीर जसकी जगह बाहरसे न दिखाई देनेवाला दिलोंका ज्यादा मशहर साम्राज्य कायम करनेका फैसला कर लिया। हिंदुस्तान दो हिस्सेमें बँट गया है, फिर भी दोनों हिस्सोंने अपनी मरजीसे ब्रिटिश कामनवेल्थके मेंबर बननेका ऐलान किया है। हिंदुस्तानको म्राजाद करनेका गौरव-भरा कदम पूरे ब्रिटिश राष्ट्रकी सारी पार्टियोंने उठाया था। इस कामके करनेमें मि० चिंचल और उनकी पार्टीके लोग शरीक थे। भविष्य अंग्रेजोंद्वारा उठाए गए इस कदमको सही साबित करेगा या नहीं, यह श्रलग बात है। श्रीर इसका मेरी इस बातसे कोई ताल्लुक नहीं है कि चुंकि मि॰ चींचल सत्ताक फेरबदलके काममें शरीक रहे हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी कोई बात नहीं कहें या करें, जिससे इस कामकी कीमत कम हो । यकीनन आधु-

राजनीतिक।

निक इतिहासमें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी अंग्रेजोंके सत्ता छोडनेके कामसे तूलना की जा सके। मुक्ते प्रियदर्शी अशोकके त्यागकी बात याद ग्राती है। मगर प्रशोक वेमिसाल हैं ग्रीर साथ ही वे श्राधनिक इतिहासके व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए जब मैंने रूटरद्वारा प्रकाशित किया हमा मि० चिंचलके भाषणका सार पढा, तो मुभे दृःख हुगा। मैं मान लेता हूं कि खबरें देनेवाली इस मशहर संस्थाने मि॰ चींचलके भाषणको गलत तरीकेसे बयान नहीं किया होगा। धपने इस भाषणसे मि॰ चर्चिलने उस देशको हानि पहुंचाई है, जिसके वे एक बहत बड़े सेवक हैं। ग्रगर वे यह जानते थे कि श्रंग्रेजी हकमतके जएसे आजाद होनेके बाद हिंदुस्तानकी यह दुर्गति होगी, तो क्या उन्होंने एक मिनटके लिए भी यह सोचनेकी तकलीफ उठाई कि उसका सारा दोष साम्राज्य बनानेवालोंके सिरपर है: उन 'जातियों' पर नहीं जिनमें चींचल साहबकी रायमें 'ऊंचीसे ऊंची संस्कृतिको जन्म देनेकी ताकत है।' मेरी रायमें मि० चिंचलने अपने भाषणमें सारे हिंदुस्तानको एक साथ समेट लेनेमें बेहद जल्दबाजी की है। हिंदुस्तानमें करोड़ोंकी तादादमें लोग रहते हैं। उनमेंसे कुछ लाखने जंगलीपन अख्तियार किया है, जिनकी कि कोई गिनती नहीं है। मैं मि० चर्चिल-को हिंदुस्तान ग्राने भौर यहांकी हालतका खुद श्रध्ययन करनेकी हिम्मतके साथ दावत देता है। मगर वे पहलेसे ही किसी विषयमें निश्चित मत रखनेवाले एक पार्टीके भ्रादमीकी हैसियतसे नहीं, बल्कि एक गैरतरफ़दार भंग्रेजकी तरह आएं, जो भ्रपने देशकी इज्जतका किसी पार्टीसे पहले खयाल रखता है और जो अंग्रेज सरकारको अपने इस काममें शानदार सफलता विलानेका पूरा इरावा रखता है। ग्रेट ब्रिटेनके इस ग्रनीखे कामकी जांच उसके परिणामोंसे होगी। हिंदुस्तानके विभाजनने बेजाने उसके दो हिस्सों-को थापसमें लड़नेका न्यौता दिया। दोनों हिस्सोंको भ्रलग-ग्रलग स्वराज देना, श्राजादीके इस दानपर धब्बे-जैसा माल्म होता है। यह कहनेसे कोई फायदा नहीं कि दोनोंमेंसे कोई भी उपनिवेश ब्रिटिश कामनवेल्थसे भ्रलग होनेके लिए भ्राजाद है। ऐसा करनेसे कहना सरल है। मैं इसपर और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा इतना कहना यह बतलानेके

लिए काफी होगा कि मि० चींचलको इस विषयपर ज्यादा सावधानीसे बोलनेकी जरूरत क्यों थी। परिस्थितिकी खुद जांच करनेके पहले ही उन्होंने अपने साथियोंके कामकी निंदा की है।

श्राप लोगोंमेंसे बहुतसोंने मि० चिंचलको ऐसा कहनेका मौका दिया है। श्रभी भी श्रापके लिए श्रपने तरीकोंको सुधारने श्रौर मि० चिंचलकी भिवण्यवाणीको भूठ साबित करनेके लिए काफी वक्त है। मैं जानता हूं कि मेरी बात श्राज कोई नहीं सुनता। श्रगर ऐसा नहीं होता श्रौर लोग उसी तरह मेरी बातोंको मानते होते, जिस तरह श्राजादीकी चर्चा शुरू होनेसे पहले मानते थे, तो मैं जानता हूं कि जिस जंगलीपनका मि० चिंचलने बड़ा रस लेते हुए बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया है, वह कभी नहीं हो पाता श्रौर श्राप लोग श्रपनी माली श्रौर दूसरी घरेलू मुश्किलोंको सुलभानेके ठीक रास्तेपर होते।

# : १०२ :

#### मौनवार, २६ सितम्बर १६४७

(लिखित संदेश)

सुनता हूं कि मेरे भाषणमें पाकिस्तान श्रौर यूनियनमें लड़ाईकी शक्यताके जिकसे पिश्चममें शोर-सा हो गया है। मैं नहीं जानतम कि श्रखबारवालोंने बाहर क्या रिपोर्ट भेजी हैं। किसी वयानका सार बनानेमें मानी वदल जानेका खतरा रहता है। १८६६ में दक्षिण श्रफीकाक वारेमें मैंने हिंदुस्तानमें कुछ लिखा था। उसका छोटा-सा सार दक्षिण श्रफीकाक श्रखबारोंमें छपा। नतीजेमें मेरी तो जान ही जानेवाली थी। सार इतना गलत था कि मुक्ते मार-पीट करनेके बाद २४ घंटोंके ग्रंदर वहांके गोरोंका गुस्सा पश्चात्तापमें बदल गया। उन्हें श्रफसोस हुशा कि एक बेगुनाह श्रादमीपर उन्होंने बिना कारण जुल्म किया। यह कहानी याद करनेका मेरा मतलब इतना ही है कि किसीपर जो उसने नहीं कहा या नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी न डाली जाय।

मैं दृढ़तासे कहना चाहता हूं कि मेरे किसी भाषणमें से यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि मैंने लड़ाईको उत्तेजन दिया है या लड़ाईकी हिमायत की है। क्या लड़ाईका नाम लेना ही गुनाह है ? गुजरातमें एक वहम है कि अगर किसी घरमें सांपका नाम लिया जाय तो चाहे किसी बच्चेके मुंहसे ही वह क्यों न निकला हो, सांप निकलकर रहता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि हिंदुस्तानके आम लोगोंमें लड़ाईके बारेमें ऐसा कोई वहम नहीं है।

मेरा यह दावा है कि आजकी परिस्थितिपर अच्छी तरह गौर करके और साफ-साफ कहकर कि किन हालातमें लड़ाई हो सकती हैं, मैंने दोनों हिस्सोंकी सेवा की हैं। मेरे कहनेका हेतु लड़ाई कराना नहीं था, जहांतक हो सके लड़ाईको रोकना था—मैंने यह बतानेकी कोशिश की हैं कि अगर लोगोंने पागलपनमें लूट-मार, आग लगाना, कत्ल करना वगैरह बंद न किया तो उसका अनिवार्य परिणाम लड़ाई होगा। एकमेंसे एक निकलनेवाली चीजोंकी तरफ ध्यान खींचनेमें क्या बुराई है?

हिंदुस्तान जानता है और दुनियाको भी जानना चाहिए कि मैं अपनी पूरी ताकतसे यह कोशिश कर रहा हूं कि भाई भाईका गला न काटे। अगर यह न रुके तो उसका परिणाम लड़ाई ही हो सकता है। जब एक ऐसा इन्सान जो अहिंसाको जिंदगीका कानून मानता है, लड़ाईका जिक्र करता है तो उसका हेतु लड़ाईको रोकना ही हो सकता है। मेरी उम्मीद है कि मेरे इन बुनियादी विचारोंमें मेरी मृत्युतक फर्क नहीं आने-वाला है।

# : १०३ :

#### ३० सितम्बर १६४७

भाइयो भीर बहनो,

मेरा ऐसा खयाल है कि हम तो हैवान बन गए हैं। भ्राज हिंदू श्रीर मुसलमान दोनों हैवान बन गए हैं। कौन किसको कहे कि किसने कम किया और किसने ज्यादा किया। किसने कम मारा श्रीर किसने ज्यादा

मारा। उसमें हम नहीं जा सकते। हकुमतको वहांसे शरणाथियोंको वुलानेकी चेष्टा करनी चाहिए, श्रौर वह ऐसा दूसरी हक् मतसे मिल-करही कर सकती है। वे सब पेचीदिंगियां पड़ी हैं। पेचीदिंगियां तो हैं: लेकिन हकुमत बनी है तो वह पेचीदगियां रफा करनेके लिए है। हकमत-के जो भ्रपने मातहत<sup>९</sup> रहते हैं उसे उनकी हिफाजत करनेका धर्म पालन करना है श्रीर नहीं तो हकूमत छोड़ देना है। इसमें मुक्ते तिनक भी संदेह नहीं है। हमारी हकूमत ग्राज तो ऐसी ही है कि जिसको हम बना सकते हैं और उसको मिटा सकते हैं। इसका नाम डेमोर्कसी<sup>२</sup> है। लोगोंको खुद ऐसा होना चाहिए कि जो कावमें रहते हैं, जो संयममें रहते हैं, नियमन क्या चीज है उसे जानते हैं, पालन करते हैं। ऐसा न करें तो पीछे वे निकम्मे बन जाते हैं। हमको अगर अपने धर्मपर कायम रहना है तो यह सीख लेना चाहिए। हमारे बच्चोंको जबसे समभ ग्रा जाती है तबसे उनको यह समभाना है। भ्राप उनको ऐसी तालीम दें कि धर्म तुम्हारे दिलमें है, उसकी रक्षा में नहीं कर सकता हूं। मैं तो पिता हूं, लेकिन पिताको अपने लडकोंको, श्रपनी लडिकयोंको सिखाना है। मैंने तो सिखाया है कि श्रपने धर्मकी रक्षा खुद करो । मेरा लड़का एक जनुबी श्रफीकामें पड़ा है। एक कहीं शराब पीता है। कहां पड़ा है, मुक्क को पता भी नहीं है। एक बेचारा मुसीबतसे अपनी रोटी कमा लेता है। वह नागपुरमें पड़ा है। एक लड़का यहां पड़ा है। वह मुसीबतसे कमाता है ऐसा तो नहीं। तो क्या उन सबके धर्मका ख्याल मैं करूं? मैं तो करता नहीं हूं। श्रीर क्यों करूं ? वे बड़े हो गए हैं। अगर छोटे हों तो उनके घर्मकी रक्षा मैं कर सकता हुं। वह भी कैसे ? लड़केको सिखा दिया कि अगर सचमुच तेरा हिंदू धर्म है तो तुक्तमें उसके लिए मरनेकी ताकत होनी चाहिए, मारकर तु नहीं बच सकता। मानो कि लड़का है उसके पास एक लाठी है, दूसरेके पास रिवाल्वर पड़ी है तो रिवाल्वर-वाला लाठीवालेको मार डालेगा। ऐसे, धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> नीचे; <sup>१</sup> जनतंत्र; <sup>१</sup> दक्षिण।

क्यों नहीं हो सकती? लाठीवाला लड़का मारागया। उसका रिश्ते-दार भाया। रिवाल्वरवाला लड़का एक है। एकसे दो नहीं वन सकता है। वह एक रिवाल्वर लाता है। या एक ब्रेनगन भ्रौर स्टेन-गन लाता है तो सामनेके लोग १० स्टेनगन लावेंगे। उसको कहेगे, बोल इस्लाममें आता है या नहीं, या किस्टी बनता है या नहीं, नहीं तो देख हम १० भादमी हैं, तेरे हाथमें जितने हिथयार पड़े हैं वे सब बरबाद हो जायंगे। बोल, जल्दी कर, नहीं तो हम तुभे शृट कर देंगे। तो वह डरके मारे कहेगा कि आप मुभे मजबूर करते हैं, मगर मेरा धर्म तो ऐसा है कि वह अपनी देहसे मुक्ते प्यारा है। धर्मका पालन करना उसके माने हैं कि हम ईश्वरके वनें। प्रद्धादके साथ यही हम्रा। वह तो रामका नाम लेता था। पिताने कहा, तू रामका नाम लेता है, छोड़ दे इसे। तो वह कहता है कि मैं दूसरा नाम नहीं लुंगा। इसपर एक भजन है, कितना संदर है। प्रह्लादने पाटीपर लिखा है रामनाम ग्रीर गुरु लिखाता है दूसरा । तो कहता है कि मेरी पाटीपर रामका ही नाम लिखा जा सकता है, दूसरा नाम मेरे पास नहीं है। वह बंड़ा मीठा भजन है। प्रह्लाद कहता है कि रामनामके सिवा उसकी कलम कुछ लिख ही नहीं सकती। कहा तो यह जाता है कि यह १२ वर्षका लड़का था। १२ वर्षके लड़केने अपने बापका सामना करके अपने धर्मकी रक्षा की। कैसे धर्मकी रक्षा की उसको छोड़ता हं। उसे सब हिंदू जानते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रह्लाद अपने धर्मकी रक्षा ग्रपने ग्राप कर सका। ऐसे हजारों दृष्टांत हर मजहबमें पड़े हैं। तो हमारे लड़के-लड़िकयां हैं, कोई जड़कीको ऐसा मानकर बैठे कि वह हमेशाके लिए अवला है तो मैं कहता हूं कि जगत्में कोई अवला है ही नहीं, सब सबला हैं। जिसके दिलमें अपने धर्मकी चोट पड़ी है वे सब सबल हैं, वे दुबंल नहीं हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि हम पहली तालीम प्रयने लड्के-लड्कियोंको यह दें कि वे ग्रवल नहीं हैं। बच्चेका धर्म बच्चेके पास है। हमारे भाई जब आते हैं मैं उनको कहता हूं कि हकूमत जितना कर सकती है करे, लेकिन अगर आप ऐसा मानते होंगे कि हकुमत कुछ न करे तो सब-के-सब इस्लाममें चले जायंगे, तो

यह खराब बात है। हिंदुस्तानमें भ्राज करोड़ों मुसलमान हैं, यह बहुत सोचनेकी चीज है, वे हैं कौन? वे कोई ग्ररबिस्तानसे नहीं ग्राए। श्चरविस्तानसे जो ग्राए दे करोड़ोंकी तादादमें नहीं थे। करोड़ोंकी तादादमें जो मुसलमान बने वे सब-के-मब हिंदू थे। या कहो कि वे बुद्धिस्ट थे। तो बिद्धस्ट और हिंदुमें फर्क क्या पड़ा है ? मेरे पास तो कोई फर्क है नहीं। अफगानिस्तानमें कौन थे, उसका तो सबको परा पता होना चाहिए या नहीं ? वादशाह खानने मुभसे कहा कि हम तो पहले बौद्ध थे, पीछे इस्लाममें भाए। इसलिए जो हमारी परानी सभ्यता थी उसे हम भल थोड़े ही गए हैं। उसे भूल कैसे सकते हैं? उन्होंने बताया कि हमारे जो देहात पड़े हैं उनके नाम भी पहले संस्कृतमें थे। अब हमने उनका नाम बदल दिया है। यह सब किया, लिवास बदला, सब कछ बदला. लेकिन जो चीज हममें पड़ी थी उसको हम नहीं बदल सकते हैं। उसे कैमे भूल सकते हैं? थ्रौर पीछे यहां मद्रासमें, वंगालमें क्या, सब जगह, जिघर जाम्रो वहां, सब-के-सब म्रापके हिंदू पड़े थे। भ्राप पछो, जैसा कि मैं अपने दिलको पूछता हूं, ये खुद इस्लाममें आए। क्यों आए? वे इस्लाममें भ्राए उसके लिए गुनहुगार मैं। प्रायश्चित्त भ्रापको करना है, मुझको करना है। हां, अगर उन्होंने अच्छा काम किया और हिंदू-धर्मसे भी बुलन्द धर्म ले लिया तो पीछे हम भी उसके साथ चलें और सब कलमा पढें, इस्लामका नाम लें और इस्लामका जयबोप करें। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। तो आज हम किसमें मारपीट करेंगे ? किसकी यहांसे निकाल देंगे ? वे हमारे ही लोग हैं। हमारे ही दादा परदादाके वक्त, चार पीढ़ी कहो, पांच पीढ़ी कहो, छः पीढ़ी पहले कहो, लेकिन ये हमारे लोग थे। वे सब हिंदू थे श्रीर मुसलमान बने। मैंने हिंदू-धर्मियोंको सारे हिंदुस्तानमें घुमकर बताया है कि याद रखो श्राप लोगोंमें बड़ी दुष्टता है, भ्रापने अस्पृश्यताको धर्मका हिस्सा मानः लिया है, उसका नतीजा क्या हुआ ? एक हिस्सा हमारा पंचम वर्ण बन गया। वर्ण चार, हमने पांच बनाए और वह पांचवां झति शद्र कहा

<sup>&#</sup>x27; बौद्ध ।

जाता है। वे हमसे बाहर रहे। उसका खाना भी भ्रलग। हमारे बीचमें नहीं रह सकते उन्हें तो हमारा गुलाम रहना चाहिए। उसमेंसे पीछे वे मसलमान बने। तो सब ऐसे नहीं थे। पीछे तो काफी ब्राह्मण भी मुसलमान बने। काफी तादादमें क्षत्रिय भी बने और वैश्य भी बने। लेकिन वे थोडी-थोड़ी तादादमें ही बने। म्राज करोड़ोंकी तादादमें जो मुसलमान बन गए हैं, उसका हिसाब तो यह है जो मैंने बताया। वे अस्पृश्यतामें सं सुसलमान बने। श्राज हम कितना तूफान हिंदुस्तानमें करते हैं श्रीर कहते हैं कि मुसलमानोंको यहांसे मार-पीटकर, किसी-न-किसी तरहसे जनको रंज पहुंचाकर हटा दें। कहां हटाएं, किस जगहसे हटाएं इसका कोई खयालतक नहीं करता। हमको सोचना चाहिए जब हमपर कोई हमला करता है और कहता है कि त इस्लाममें था, पीछे हमारा खात्मा हो जाता है। मैं मानता हं कि इस्लामने जबर्दस्ती मुसलमान बनाना कभी नहीं सिखाया। मैं तो मसलमानोंके साथ बैठनेवाला हुं। मेरे जो दोस्त हैं वे कहते हैं कि इस्लाम कभी नहीं सिखलाता है कि किसीपर जुल्म करके उसकी इस्लाममें लाना। वह अपने-आप आना चाहते हैं तो आएं। उसके पास इस्लामकी खूबियां रक्खो । लेकिन यह नहीं कि फुसलाकर, धोखा देकर, पैसा देकर या जालसे इस्लाममें लाना। लेकिन हमारे जो मुसलमान पड़े हैं वे हमारे सगे भाई हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि हम सोच-विचारकर काम करें। हम सोचें, वे लोग क्यों इस्लाममें गए? पैसेके लिए । घरे, पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, जाग्रो, कहीं भी दुनियामें, लेकिन अपने धर्मको साथ लेकर जाओ। अगर वह छोड़ देते हैं तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हम किसी मुसलगानको मारनेकी चेष्टा न करें। मुसलमान मारें तो मारें। मारें तो वह बुरा है, उसको हम बुरा मानेंगे लेकिन धगर वह बुरा है तो हम उसके बुरेका बदला बुराईसे कैसे दें। बुराईका बदला भलाईसे दे सकते हैं। वह शराब पीता है तो हम शराब पीवें? रंडीबाजी करता है तो रंडीबाजी करें? वह जुवा खेलता है तो हम ज्वा खेलें? एक धादमी तलवार चलाता है तो

हम भी तलवार चलाएं, श्रौर बच्चोंको मार जाता है तो हम भी बच्चोंको मार डालें ? वह ग्रगर लड़िकयोंको ले जाता है तो हम उसकी लड़कीको ले जायं? तो उसमें श्रीर हममें फर्क क्या हमा? मैं तो कोई फर्क नहीं पाता हूं। मैं तो कहता हूं, "ऐ मुसलमान, हिंदू और सिख, कुछ समभी तो सही, मजहब क्या सिखाता है ?" इकबालने कहा--"मजहब नहीं सिखाता ग्रापसमें वैर करना।" इकबालने ऐसा कहा उस वक्त वह लंदनमें रहता था। वह बड़ा कवि था। उस वक्त वह राउंड टेबुल कान्फ्रेंसमें भ्राया हुआ था। वहां उसके लिए सबने एक खाना किया तो मुक्तको भी बुलाया गया। मैं चला गया। उसने कहा कि मैं तो बाह्मण हं। क्यों बाह्मण हं? क्योंकि मेरे बापदादे बाह्मण थे। कहांके ? काश्मीरके । मैं तो काश्मीरका हं। ब्राह्मण हूं ग्रीर ग्रव मैं इस्लाममें ब्राया हूं। ब्रभी नहीं बहुत पीछे हम इस्लाममें ब्राए। तो भी हममें ब्राह्मण खून पड़ा है, श्रीर इस्लामका तमद्दन हमारेमें पड़ा है। तो इकबालने कहा "मजहब नहीं सिखाता आपसमें वैर करना।" पीछे उसने दूसरा-तीसरा भी लिखा है। यह दूसरी बात है। इकबाल तो चले गए, लेकिन हम इतना तो सीख लें कि हमको हमारा धर्म नहीं सिखाता है कि हम किसीसे बैर करें। इसलिए मैं कहंगा कि हम इन्सान बनें। इन्सान बनें तो हम हिंदुस्तानको ऊंचा ले जाते हैं। श्राज तो हम हिंदुस्तानको गिरा रहे हैं। ईश्वर करे कि हम हिंदुस्तानको कभी गिराएं नहीं।

# : 808 :

१ अक्तूबर १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

एक बहनने मुभको कल खत लिखा है, उसमें वह लिखती है

<sup>&#</sup>x27; संस्कृति ।

कि मैं कुछ सेवा करना चाहती हुं ग्रौर मेरे पतिदेव भी कुछ सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमको कोई बताता नहीं कि वया करें। यह प्रश्न बहुत लोग करते हैं; लेकिन मैने ऐसे प्रश्नोंका एक ही जवाब दिया है कि हकूमतका क्षेत्र, सरकारका क्षेत्र, वह तो छोटा रहता है लेकिन सवाका क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है। इतने दु:खी ग्रीर पीड़ित भूखे श्रीर नंगे हैं, लंबा-चौड़ा सेवाका क्षेत्र पड़ा है। इसमें किसीको पछने-की गंजाइश ही नहीं रहती है। जो सेवा करना चाहता है वह करे। लेकिन हम ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसीको पछना पडता है। तो मैं बता दुं नया करें? भ्राखिरमें देहली स्वच्छताके लिए कितनी मशहर है ? उसमें इतने कैंप पड़े हैं और उनमें कितनी स्वच्छता है, यह मैं जानता हूं। लोग वहां बीमार हो जाते हैं यहां जितने शिविर पड़े हैं उनमें इतनी गंदगी भरी रहती है कि उसका वयान करना बड़ी मुसीबतका काम है। जहां खुन-खराबा हो गया है, वहां भी बस ऐसा ही पड़ा है। दिल्लीकी म्युनिसिपैलिटी कभी भी सफाईके लिए मशहूर नहीं रही। देहली शहरकी म्युनिसिपैलिटीने शहरको साफ-स्थरा कभी रखा हो और दनियामेंसे लोग आकर देहली देखें और कहें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहे तो देहली देखे, ऐसी तो बात नहीं है। सफाई हो तो लोगोंके मकान साफ़ हों, लोगोंके पाखाने साफ हों, लोगोंके बैठनेका, सोनेका स्थान साफ हो। ऐसे ही लोगोंके दिल भी साफ हों। तो अगर दूसरा काम न मिल सके तो मैं कहुंगा कि इतना काम तो है ही। यह हो सकता है कि वह कैंपोंमें न जा सकें तो श्रीर भी जगहें हैं। कहीं भी हम प्री सफाई रखें तो उसका असर सारे दिल्लीके शहरपर पड़ता है। ऐसा मानकर हर एक श्रादमी अपने मकानको, और अपने दिलको, श्रात्माको साफ ही रखे। उसका नतीजा मुभ्ने बतानेकी जरूरत नहीं। मैं तो उस बहनको कहता हुं कि अगर वह सचमुच सेवा करना चाहती है, सेवा-भावसे-नामके लिए नहीं, तो सेवा करनेके लिए भ्रापके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र दिल्लीमें पड़ा है। उसको मुभी कुछ भी बतलानेकी आवश्यकता नहीं और अगर यह कर सकें, दिल्लीवासियों के लिए दिल साफ हो जायं, यहां जितने भाश्रित

लोग आते हैं वह भी साफ हो सकें तो वह तो एक बहुत बुलंद काम होगा श्रीर वे आदर्श दंपति बन जायंगे। दूसरे उनकी नकल करेंगे।

श्रभी मेरे पास दो तार श्राए हैं। एक लिखता है कि हमको तो ऐसा लगता था कि हिंदुस्तानके लोग बहुत श्रच्छे हैं और वहां हिंदू-मुसलमान सब मिले-जुले ही रहते हैं। यह तार मुसलमान भाईका है। अब हिंदुस्तानमें क्या हो गया है कि हिंदु-मुसलमान एक-दूसरेके साथ बैठ भी नहीं सकते। एक-दूसरेके साथ भगड़ते हैं, एक-दूसरेको काटते हैं श्रीर जंगली पश-से बन गए हैं। दिल्लीको लें। दिल्लीके हिंदु, सिख, मसल-मानोंको श्रपनाना चाहते हैं, श्रौर उनको भाई बनाकर रखना चाहते हैं, बशर्ते कि वे अपनी वफादारी यूनियनके प्रति सच्चे दिलसे जाहिर कर दें। जो युनियनमें रहना चाहते हैं, मैं हुं या ब्राप हैं या कोई भी, ऐसा तो सबको करना ही चाहिए। यह मुसलमानोंके लिए खास नहीं है, सबके लिए हैं भ्रीर जरूरी है। फिर मुसलमानोंके पास काफी हथियार पडे हैं, बहतसे मिल गए हैं, लेकिन सब नहीं आए। पलिसके जरिए तहकीकात चल रही है, लेकिन पुलिसके जरिएसे सब तो था नहीं सकते हैं। तो वे अगर साफ-दिल हैं और हिंदुस्तानके साथ लड़ना नहीं चाहते तो वे हिंदुस्तानके वफादार वनें। कोई मुसलमान-ताकत हो ग्रीर हिंदुस्तानपर हमला करें तो उससे भी लड़ना चाहिए। यह ठीक है कि अगर उन्हें हिंदुस्तानके साथ लड़ना नहीं है, तो उन्हें हथियारोंकी क्या जरूरत है ? हमारे यहां किस्टी वहत थोड़े हैं, लेकिन ग्रगर किसी किस्टी-मल्कके साथ, जर्मनके साथ लडाई छिड गई तो उन्हें उसके साथ हमारी श्रोरसे लड़ना होगा श्रौर युनियनका वफादार रहना होगा। यह तो ठीक है कि अगर मुसलमान वफादार हैं, उनकी हिंदुस्तानसे लड़ना नहीं है तो फिर हथियारोंकी जरूरत क्या है? जनको हथियार भपने-श्राप दे देना चाहिए। यह तो सब ठीक है लेकिन जिस तरह वह बात कही गई उसमें जहर भरा था। भ्राज तो शायद ५० हजार या इससे ज्यादा मुसलमान कैंपोंमें पड़े हैं, उनको दिल्लीमेंसे हमने निकाल दिया है। कुछको कत्ल कर दिया है। कैसा ही बहादुर ग्रादमी हो, लेकिन मौल तो कोई पसंद नहीं करता। कोई

तिजारत करना चाहता है, कोई और कुछ करना चाहता है, वह सोचते हैं, चलो, जिंदा तो रहेंगे, यहांसे भाग-भागकर कहां जाएं? सो उन्होंने पनाह ले ली है प्राने किलेमें, श्रीर हुमायंकी कबके नजदीक जो बगीचा है उसमें। उनपर पानी श्राता है, सब कुछ होता है। पुरी डाक्टरी मदद नहीं मिल सकती है। यह डाक्टर नैयर मुभको वहांकी हालत सुनाती हैं। चार घंटे रोज उनको देती हैं। वहां काफी गर्भवती पड़ी हैं। उनके बच्चे पैदा कराने हैं। उसके लिए नर्सें चाहिएं, कछ दवा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वह सब म्राहिस्ते-म्राहिस्ते होता है। वं ऐसी हालतमें पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं? हिंदू कहते हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया है उसमें हमने कोई गुनाह नहीं किया। लोग कहते हैं कि उन्हें हम वापिस भी ला सकते हैं कब, जब वे देशके लिए वफा-दार हो जायं। मैं कहता हं कि उनको तभी वापिस लाया जा सकता है जब उनके लिए दिल साफ हो जायं। मान लो, वे वफादार भी नहीं रहे मान लो कि वे श्रसला भी नहीं देते, क्या इसीलिए हम मसल-मानोंको मारें-काटें? चार करोड़ या साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े हैं, अगर उसमें एक करोड़ या एक लाख भी कही, वह अपने घरोंमें छूपा-कर ग्रस्त्र रखते हैं तो भ्रापकी मिलिटरी है, पुलिस है, वह उनको घरसे वाहर ला नहीं सकती ? ग्राज पुलिस ग्रंग्रेजोंके जमानेकी नहीं है। अगर हम मुसलमानोंको मारें, उनके वच्चोंको काटें, बहनोंको काटें, तो उसका नतीजा क्या होगा, यह आप देख लें। मैंने कहा है कि हम गिर गए हैं। जब १५ अगस्तको आजादीका दिन मनाया गया, हम श्राजाद बन गए, तब दो-चार दिनके लिए तो सब भाई-भाई होकर रहे, तो उस वक्त कोई ग्रस्त्रोंके लिए कुछ नहीं कहता था। उस वक्त वफादारीकी भी बात नहीं थी। सब बिलकुल ठीक था। श्राज सब भूल गए हैं कि वे भाई हैं। वे हमें, श्रापको मारते हैं, उसमें गुनहगारतो मुस्लिम लीग थी। दिलमें गुस्सा भरा था। लेकिन श्राजादीका एक तेज आ गया और घड़ीभर हम भूल गए कि वे कभी दुइसन

र लड़ाईके हथियार।

थे। यह नजारा मैंने कलकत्तेमें देखा। सारे हिंदुस्तानभरमें ऐसा हो गया। लेकिन बादमें वह गुस्सा निकल ग्राया ग्रीर उन्होंने कहा कि अब तो हिंदुओं, सिलोंको काटना चाहिए । काटो, निकाल दो । तो अब हम क्या करें। हम और ग्राप मुसलमानोंके साथ शर्त करें? हम करें भी तो वह काम हमारा नहीं है। लेकिन हमारे नामसे हमारे लिए, जो हमारे नुमाइदे<sup>१</sup> हकुमत चला रहे हैं उनको करना है। वे नहीं करते तो ऐसा नहीं है। ग्राप देख लें, वे कोशिश कर रहे हैं भौर थोडे-बहत ग्रसला ले भी लिये हैं। ऊंचे पहंचकर हम एकदम नीचे गिर गए और रोज-वरोज गिरते जा रहे हैं। मैंने कहा है कि दोनों शर्ते भले कायम रखो लेकिन इसके साथ एक भीर शर्त भी लगा दो तो पीछे श्राप श्रारामसे काम कर सकते हैं। वह शर्त यह है कि हम कानुन अपने हाथोंमें नहीं लेंगे। उन्हें सजा करना हमारा काम नहीं था, हम कब्ल करते हैं कि हम वेवकुफ बने । मैं मानता हुं कि मुस्लिम लीगने पहिले बेवकुफी की, लेकिन एक आदमी घोड़ेकी सवारी करता है और दूसरा भी सवारी करता है, तो पहिला आदमी घोड़ेपरसे किसी कारणसे गिर जाता है, तो क्या जो दूसरा घुड़सवार है वह भी गिर जाय ? पीछे दोनोंका नारा हो जाता है। हमें इस तरह उनका मुकाबला क्या फरना था? हम मकाबला करेंगे किस चीजमें? जैसा कि मैंने बतलाथा है, जितना ज्यादा भलापन उनमें है उससे ज्यादा हम लाएं। लेकिन जितनी दुष्टता उनमें है, उतनी ही दुष्टता हम करेंगे ऐसा मुकाबला करें तो हम दोनों गिरते हैं। वे बुराई करते हैं तो इस चीजको हमारी हकुमत दुरुस्त करेगी। हमारी हकुमत देख लेगी कि हमारा कोई भी आदमी पाकिस्तानमें पड़ा है, हिंदू हो, सिख या किस्टी हो, वह वहां माइनारिटी में है और उसकी देखमाल ग्रगर पूरी तरह नहीं होती है, उनको वहां काटते हैं, उनकी लड़कियोंको उठा ले जाते हैं, उनकी जायदाद ले लेते हैं भीर उन्हें जबर्दस्तीसे इस्लाममें लाते हैं तो उसका जवाब हमारी हक्मत देगी। हम कौन जवाब

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> प्रतिनिधि <sup>२</sup> ग्रल्प संख्या

देनेवाले है ? जवाब देनेकी कोशिश करके हम जाहिल वन जाते हैं। हम कभी जाहिल नही बनेंगे। यह ग्राजादीकी बड़ी भारी निशानी है। उसमें हम बिलकल नापास साबित हए हैं। उसका नतीजा क्या हुआ ? मेरे दिलमें ग्राता है कि हममेंसे जो सचमच कातिल बने हैं, वे कीन है यह तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन हैं तो सही श्रीर वे तजवीजसे काम कर रहे हैं कि भ्राज इतना खुन करें, भ्राज इतने घर जला दें, इतने मकान खाली करवा दें। वे करनेवाले कहां है, यह मैं जानता नहीं, लेकिन ऐसा होता है तो हम तो गिरते ही हैं। इसलिए हमको कबल कर लेना है कि यह हमारी वेवकूफी है। उस वेवक्फ़ीको हम निकाल देगे ग्रीर पीछे जितने पड़े हैं उनको लाएंगे। सल्तननको और हक्मतको यह देखना है कि जितने लोगोंको पाकिस्तानमें ईजा हुई है, जितने तबाह कर दिए गए है उन सबको पाकिस्तान मिन्नत करके ब्लावे श्रीर जिनकी जाय-दाद लाहौरमें है, वह जायदाद उनको वापिस भिले। उनके मकान जो ले लिए गए हैं उनको यापस देना है। कितने बुलंद मकानात मैने देखे हैं। लड़कियोंकी कितनी तालीमगाह वहां है। तालीमका जो इंतजाम लाहौरमें रहा, वह हिंदुस्तानमें किसी जगहगर नहीं रहा। लाहौर तालीमके बारेमें पहिले दर्जेंपर था। वह लाहौर म्राज कहां है? लाहौरको, वहांकी संस्थाओंको बनानेमें लाहोरकी हकमतने हिस्सा नहीं लिया है, पैसा नहीं दिया है। पंजाबके लोग तगड़े हैं, बड़ी तिजारत करनेवाले हैं, पैसा पैदा कर लेते हैं, बड़े-बड़ें बैंकर पड़े हैं, वे लोग जैसा पैसा पैदा करनेमें होशियार हैं वैसे पैसा खर्च करनेमें हैं। मैंने यह सब ग्रांखोंसे देखा है। उन्होंने इतने मकानात बनाए, इतने कालेज श्रीरतों और मदौंके लिए रक्खें और पीछे ऐसे ग्रालीशान अस्पताल बनाए. वे सब उनको वापस करना चाहिए। ५० मील लंबा कारवां भ्रा रहा है, बेहाल पड़ा है। हकूमतके हाथमें ग्रगर हम ग्रपने दु:खका बदला लेना छोड़ देते तो हम जाहिल नहीं वनते। यह मैंने बतलाया। मेरे पास निदेशसे मुसलमान भाईका तार ग्राया है। लोग ऐसे क्यों बन

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मुर्ख <sup>२</sup> शिक्ष गालय

गए हैं, भाई-भाई बनें, हम तो मुसलमान हैं मगर हम नहीं चाहते ।
कि ग्रापसमें लड़ें, इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता । मैंने कहा ही है कि ग्राप्तेग जागें । इनना मैं कह दं, ग्राप मेरी न मानें तो न मानें, मगर ।
ऐसी चीजोंका गवाह तो नहीं बनना चाहता हूं। मैं यह गिरावट देखन नहीं चाहता हूं। मेरी तो यही ईश्वरसे प्रार्थना है कि मुफ्ते इसम्पहले उठा ले । ग्राप्त हालत न सुधरी तो मेरे दिलमें ऐसा ग्रंगा पैदा हो जायगा कि मुफ्ते भस्म कर डालेगा। मेरा दिल कहता है तू या देखकर क्या करेगा। हिंदुस्तानकी ग्राजादीके लिए तूने ग्रपनी जान कुर बान करनेकी कोशिश की, जान तो नहीं गई लेकिन ग्राजादी तो मिरु गई। लेकिन ग्राजादीके साथ-साथ तू यह नतीजा देखनेके लिए जिंद रहकर क्या करेगा? तो मेरी तो दिन-रात ईश्वरसे यह प्रार्थना रहतं है कि मुफ्तको तू यहांसे जल्दी उठा ले। या मेरे हाथमें एक बाल्टी रख दे तांकि उसके मार्फत इस ग्रंगारको बुक्ता दं।

यहां एक श्रस्पताल हैं। श्रस्पतालमें बहुतसे घायल मुसलमान परं हैं, सब मुसलमान नहीं हैं थोड़े हिंदू भी पड़े हैं। उनको घायल श्रीर करूर करनेकी किसीने कोशिश की। ऐसी कोई पार्टी पड़ी है, देहातसे आई है उन्होंने बिलकुल एक छापा मारा, दरवाजेसे नहीं, लेकिन छोटी-छोर्ट खिड़कियां रहती हैं उसमेंसे भीतर घुसे, श्रीर चार या पांच मरीजोंकें करल करके भागे। इससे ज्यादा कोई जहालत की बहिन्नयाना बात व नहीं जानता। किसी लड़ाईमें भी ऐसा नहीं होता। लड़ाइयोंमें कार्फ श्रस्पतालोंमें गोलियां चली हैं लेकिन इस तरहसे तो कभी नई ह्या।

श्रौर एक बात सुनाता हूं। ट्रेन श्राती है तो उसमें पांच श्रादमी एवं श्रादमीको खिड़कीमेंसे फेंक देते हैं, जैसे सामान फेंक दिया। तो वह तं मर ही जायगा। यह श्राजकी बात है श्रौर श्रस्पतालका किस्सा वह कलर्क बात है या परसोंकी होगी। इसमें शिमंदा होना किसको है ? सि भुकाना किसको है ? श्रापको, मुफ्तको। जितने हम पड़े हैं हिंदू, उनको

<sup>&#</sup>x27;पानी की बास्टी 'मूर्खता 'जंगली

पीछे ऐसा कहते हैं कि मुसलमान भी ऐसे हैं। मैं वह समकता हूं। वहां पश्चिम पंजाबमें जो होता है उसका जवाब हकूमत मांगे।

### : १०५ :

#### २ अवत्बर १६४७

भाइयो और बहनो,

ग्राज एक सिख भाई मेरे पास ग्राए थे। उन्होंने कहा कि मुभसे किसीने पूछा कि आपने गुरु अर्जुनदेवकी वाणी तो सुनाई, परंतु दसवें गर गोविंदिसिंहजीने उसमें तबदीली करदी, इस बारेमें श्राप क्या कहोगे ? इतिहास सिखाया जाता है कि गुरु गोविंदसिंह तो मुसलमानोंके दुश्मनकी हैसियतसे पैदा हुए। लेकिन ऐसा माननेका कोई सबब नहीं, क्योंकि दसवें गर साहबने करीब-करीब वही कहा है जो गर धर्जुनदेवने कहा था। गुर नानककी बात ही क्या। वह तो कहते हैं कि मेरे नजदीक हिंदू, मुसलमान, सिखमें कोई अंतर नहीं है। कोई पूजा करे, कोई नमाज पढ़े, सब एक है। एक ब्राह्मण पजा करता है तो इसरे धर्मवाला भगवानको कोसता है, ऐसा नहीं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। पूजा ग्रीर नमाज दोनों एक ही चीज हैं। मानुस सब एक हैं, वाणी दूसरी-दूसरी है। गुर गोविंदसिंहने कहा है कि मानुस सब एक हैं और एक हीके अनेक प्रभाव हैं तो पीछे मैं माने लेता हैं कि हम सब एक हैं, अनेक हैं। श्रीर देखनेमें तो अनेक भेष हैं, लेकिन वैसे सब एक हैं। व्यक्ति तो करोड़ों हैं, लेकिन स्वभावसे एक हैं। गुरु गोवियसिंहने कहा है, "एकै कान, एकै देह, एकै बैन ।" पीछे कहा, "देवता कहो, अदेव कहो, यक्ष कहो, गंधर्व कहो, तुर्क कहो" वह सब न्यारे-न्यारे हैं, वही गुरु गोविंदसिंहजी कहते हैं-- "देखत तो ग्रनेक भेष हैं, उसका प्रभाव एक है।" बैनके माने बाणी है, बाणी तो एक है, जबान एक है। और म्रातिश

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> प्रकाश

वह एक है। क्या मुसलमानक़े यहां एक मूरज है भ्रीर हम भ्रीर भ्राप लोगोंने लिए कोई दूसरा सूरज है? वह तो सबके लिए एक ही है। वह कहते हैं भाव, पानी भी एक है। गंगा बहती है तो गंगा नहीं कहती है कि खबरदार, कोई तुर्क हो तो मेरा जल नहीं पी सकता है, बादलों में से जल ग्राता है तब बादल नहीं कहते हैं कि में ग्राता हूं पर मसलमानोंके लिए नहीं, पारिसयोंके लिए नहीं, मैं तो सिर्फ हिंदुओंके लिए हं। यनियन सरकार हिंदुओं के ही लिए हो, ऐसा नहीं; यह हो नहीं सकता। करान कहो, गीता कहो, पराण कहो, सब एक ही हैं, लेकिन लिबास अलग-अलग पहना दिया है। अरबी जवानमें लिखो तो पीछे उसको कहो कुरान है, नागरी लिपिमें लिखो, संस्कृतमें लिखो, मगर समभकर पढ़ो तो चीज एक ही है। तो वह कहते हैं कि सब एक हैं, और ऐसा कहकर खत्म करते हैं। गृह गोविंदसिंहने यह सिखाया है। मैंने पूछा कि पंडितजी, अगर गृह गोविंदसिंहजीने, ग्राप कहते हैं वैसे किया भी हो, तो वह गलत बात थी। जब लड़ाई होती थी तो हिंदू-मुसलमान लड़ाईमें मरते थे, घायल भी होते थे श्रीर जखमी भी; लेकिन जो जिंदा होते थे उनको गुरु साहबका एक समऋदार शिष्य पानी देनेका काम करता था। उसने मसलमानोंको भी पानी पिलाया, हिंदुश्रोंको भी श्रीर सिखोंको भी। उसने कहा, मुक्तको गुरु महाराजने ऐसा ही सिखाया है कि तेरे नजदीक न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई हिंदू है, 'सब-के-सब इन्सान हैं और जिसको पानीकी हाजत हो तो उसको पानी देना है। वह ऐसा थोड़े ही कहते थे कि अगर कोई हिंदू जखमी हो गया है तो मरहम-पट्टी लगा दें लेकिन अगर कोई मुसलमान जलमी पड़ा है तो उसको वैसे ही छोड़ दो। उन्होंने पूछा, लेकिन गुरुजी तो मुसलमानोंके साथ लड़े थे ? तो लड़े तो सही, लेकिन उन मुसलमानोंके साथ लड़े जिन्होंने इन्सानियत और इन्साफके रास्तेकी छोड़ दिया था, जिन्होंने अपने मजहबको छोड़ दिया था। वह दानी पुरुष थे, निलिप्त थे, अवतारी पुरुष थे, उनके लिए मेरे-तेरेका सवाल नहीं था । लेकिन हां, वह अपनी रक्षा तो करते थे, लडाई करते थे, इसमें कोई शक नहीं। सिख दावा करे कि नहीं, हम तो श्रहिसक हैं तो वह तो गलत बात होगी। वह कृपाण रखते हैं,

लेकिन गुरुजीने सिखाया कि कुपाण रक्षाके लिए हैं, वह कुपाण तो मासूम की रक्षाके लिए हैं। जो दूसरोंको तंग करता है उस जालिमके साथ लड़नेके लिए वह कुपाण है। कुपाण बूढ़ी औरतोंको काटनेके लिए नहीं है, बच्चोंको काटनेके लिए नहीं है, श्रौरतोंको काटनेके लिए नहीं है, जो निर्दोध बेगुनाह श्रादमी हैं उनको काटनेके लिए नहीं है। कुपाणका तो यह काम नहीं है। जो गुनहगार है और जिसपर इल्जाम साबित हो गया है कि यह गुनहगार है, पीछे वह मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख भी क्यों न हो, उसके पेटमें वह कुपाण चली जाएगी। श्राप लोग कुपाण जिस तरीकेसे श्राज खोलते हैं वह तो जहालतकी बात है। ऐसे लोगोंके पाससे कुपाण छीनी जाए सो कोई गुनाह नहीं माना जायगा, क्योंकि उन्होंने धर्म तो छोड़ दिया है, सिखने कुपाणका दुरुपयोग किया है।

ग्राज तों मेरी जन्मतिथि है। मैं तो कोई ग्रपनी जन्मतिथि इस तरहसे मनाता नहीं हं । मैं तो कहता हं कि फाका करो, चर्खा चलाग्रो, ईश्वरका भजन करो, यही जन्मतिथि मनानेका मेरे खयालमें सच्चा तरीका है। मेरे लिए तो ग्राज यह मातम मनानेका दिन है। मैं ग्राजतक जिंदा पड़ा हूं। इस-पर मुभको खुद ग्राश्चर्य होता है, शर्म लगती है, मैं वही शख्स हूं कि जिसकी जवानसे एक चीज निकलती थी कि ऐसा करो तो करोड़ों उसको मानते थे। पर प्राज तो मेरी कोई स्नता ही नहीं है। मैं कहं कि तुम ऐसा करो ''नहीं, ऐसा नहीं करेंगे''—ऐसा कहते हैं। "हम तो बस हिंदस्तानमें हिंदु ही रहने देंगे श्रीर बाकी किसीको पीछे रहनेकी जरूरत नहीं है।" भ्राज तो ठीक है कि म्सलमानोंको मार डालेंगे, कल पीछे क्या करोगे? पारसीका क्या होगा और किस्टीका क्या होगा और पीछं कहो अंग्रेजोंका क्या होगा ? क्योंकि वह भी तो किस्टी हैं ? श्राखिर वह भी काइस्टको मानते हैं, वह हिंदू थोड़े हैं? ग्राज तो हमारे पास ऐसे मुसलमान पड़े हैं जो हगारे ही हैं, प्राज उनको भी मारनेके लिए हम तैयार हो जाते हैं तो में यह कहंगा कि मैं तो ऐरो बना नहीं हं। जबसे हिंदुस्तान ग्राया हुं मैंने तो वही पेशा किया कि जिससे हिंदू, मुसलमान सब

<sup>&#</sup>x27;निरपराथ 'उपवास 'शोक

एक बन जाएं। धर्मसे एक नहीं, लेकिन सब मिलकर भाई-भाई होकर रहने लगें। लेकिन माज तो हम एक-दूसरेको दूरमनकी नजरसे देखंते हैं। कोई मुसलमान कैसा भी शरीफ हो तो हम ऐसा समभते हैं कि कोई मुसलमान शरीफ हो ही नहीं सकता। वह तो हमेशा नालायक ही रहता है। ऐसी हालतमें हिंदुस्तानमें मेरे लिए जगह कहां है और में उसमें जिंदा रहकर क्या करूंगा ? भ्राज मेरेसे १२५ वर्षकी बात छट गई है। १०० वर्षकी भी छूट गई है ग्रीर ६० वर्षकी भी। ग्राज में ७६ वर्षमें तो पहुंच जाता हूं, लेकिन वह भी मुक्तको चुभता है। मैं तो श्राप लोगोंको, जो मुक्तको समकते हैं, और मुक्को समकतेवाले काफी पड़े हैं, कहंगा कि हम यह हैवानियत छोड़ दें। मुभ्ते इसकी परवाह नहीं कि पाकिस्तानमें मुसलमान क्या करते हैं। मुसलमान वहां हिंदुशोंको मार डालें, उससे वे बड़े होते हैं, ऐसा नहीं, वह तो जाहिल हो जाते हैं, हैवान हो जाते हैं तो क्या में उसका मुकाबला करूं, हैवान बन जाऊं, पश बन जाऊं, जड बन जाऊं ? मैं तो ऐसा करनेसे साफ इन्कार करूंगा और मैं श्रापसे भी कहुंगा कि ग्राप भी साफ इन्कार करें। ग्रगर ग्राप सचमुच मेरी जन्म-तिथिको मनानेवाले हैं तो ग्रापका तो धर्म यह हो जाता है कि ग्रबसे हम किसीको दीवाना बनने नहीं देंगे, हमारे दिलमें ग्रगर कोई गुस्सा हो तो हम उसको निकाल देंगे। मैं तो लोगोंसे कहुंगा भाई, श्राप कानुनको भ्रपने हाथमें न लें, हकूमतको इसका फैसला करने दें। इतनी चीज श्राप याद रख सकें तो मैं समभ्तंगा कि ग्रापने काम ठीक किया है। बस इतना ही मैं श्रापसे कहना चाहता हं।

# : १०६ :

### ३ ग्रक्तूवर ११४७

भाइयो भ्रौर बहनो,

में देख रहा हूं कि हमारे मुल्कमें काफी जगहपर श्राज सत्याग्रह चलता है। मुफ्तको बड़ा शक है कि जिस जगहपर वह कहते हैं कि

सत्याग्रह चलता है वहां सचमुच वह सत्याग्रह है या दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्कमें हो गया है कि एक चीजका नाम ले लिया, लेकिन काम उससे उल्टा किया। श्रीर श्राज जब कोई भी श्रावमी, चाहे वह पोस्टग्राफिसका हो, टेलीग्राफ श्राफिसका हो, रेलवेका हो या तो देशी राज्यमें हो, जिस जगहपर वह सत्याग्रह करनेकी कोशिश कर रहा है इन सबको इतना समभ लेना चाहिए कि यह काम जो वे कर रहे हैं सत्य है या श्रसत्य। श्रगर श्रसत्य है तो उसका श्राग्रह क्या करना था श्रीर श्रगर सत्य है तो सत्यका श्राग्रह हमेशा श्रीर हर हालतमें करना ही चाहिए। 'हमको कुछ मिल जाय', इस उद्देश्यसे जो सत्याग्रह करते हैं वह सत्याग्रह नहीं हो सकता। वह तो श्रसत्यका श्राग्रह होगा। सत्याग्रहके लिए मैंने बहुत-सी चीजों बतला दी हैं। दो चीजों तो श्रनिवार्य बतलाई हैं। एक तो यह कि जिस चीजके लिए लड़ते हैं वह सचमुच सत्य है श्रीर दूसरे यह कि उसका श्राग्रह रखनेमें श्रीहंसाका ही उपयोग हो सकता है।

जितने लोग आज सत्याग्रह चला रहे हैं वे समभ-बूभकर काम कर। अगर मूल चीज असत्य है और उसके आग्रहमें जबर्दस्ती की जाती है तो उसको छोड़ना अच्छा होगा। अगर उसमें जहर भरा है, अगर वह दुराग्रह है और असत्य है, जो वह मांगते हैं वह हक उनको मिल नहीं सकता, तो भी वह मांगना शुरू करते हैं, तो मैं कहूंगा कि ऐसी चीज मांगनेमें अहिंसा इस्तेमाल हो नहीं सकती। वह अहिंसा नहीं हुई; वह तो हिंसा हुई। जो आदमी एक असत्य चीज मांगता है और पीछे कहता है कि अहिंसासे कर लेगा, वह कर नहीं सकता है।

श्रगर कैंपोंको चलानेका काम मेरे हाथमें हो तो कैंपोंमें रहनेवालोंको में कहूंगा कि कैंपोंकी सफाईका काम तो श्रापको ही करना है। क्या कैंपोंमें जो लोग पड़े हैं वे ताश खेलेंगे, चौपड़ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे और पड़े रहेंगे या तो सोते रहेंगे? खाना तो पूरा नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, यह मैं जानता हूं। 'तो पीछे मैं क्यों काम करूं?' ऐसा करते हैं तो हम ऐबी बन जाते हैं। वहां कोई ५ या ७ श्रादमी थोड़े ही हैं, हजारोंकी तादादमें पड़े हैं। कब पहुंचेंगे अपने घरमें, यह भी पता नहीं। खाना तो हम जनको देंगे, लेकिन उस खानेके लिए वे कुछ काम तो

करें। कम-से-कम सफाई करनेसे शुरू करें, पीछे कह दें कि हम दूसरा भी काम कर सकते हैं, सूत कात सकते हैं, बुन सकते हैं, बढ़ईका काम कर सकते हैं, लुहारका काम कर सकते है, दर्जीका काम कर सकते हैं। या तो हम खटीकका काम करें वह निकम्मी चीज नहीं है। इतने काम हिंदस्तानमें पड़े हैं। कल वह भले ही करोडपित थे, आज तो करोड चले गए। ऐसा दुनियामें हो जाता है। ग्रब सबको नए सिरेसे काममें जट जाना ठीक है। कोई कहे कि हम करोड़पति थे हम क्यों यह काम करें, तो हमारा काम बिगड़ जाता है। हम जो काम करना चाहते हैं वह बन नहीं सकता । मैं बड़े अदबसे कहंगा इस तरह हमारा काम चल नहीं सकता। हर दष्टिसे जितना काम हमारा चलता है वह तो म्रादर्श होना चाहिए। उसमें सफाई हो, गंदगी बिलकुल नहीं। लोग पड़े हैं उन्होंने ग्रपना सब काम खुद किया है। ऐसा करें तो मैं ग्रापको कहता हं कि हमें श्राज जो तकलीफ हो रही है वह काफी हदतक रफा होनेवाली है। श्रीर अगर हम इस तरह काम करनेवाले बन जाते हैं तो पीछे हमारा गस्सा भी शांत हो जायगा। हमारे दिलोंमें जो बैर-भाव पढ़ा है वह भी शांत हो जायगा। भलाई तो इसीमें है कि बुरे कामको बुरा समऋना और पीछे उसका बदला देना है वह भलाईसे देना। उसका नाम भलाई है। ऐसा नहीं कि कोई पागल बन जाय, तो हम भी मुरख बन जायं। भलाईकी निशानी यह है कि हम दुष्टताका बदला दुष्टतासे न दें, दुष्टताका बदला हम साधुतासे दें। हमारे मुल्कका तो इसीमें कल्याण है। हम किसीको रंज नहीं पहुंचाएंगे लेकिन खुद दु:खको बर्दाश्त करके दूसरोंको सुखी करनेकी कोशिश करेंगे। अगर यह किया तो पीछे हिंदुस्तानका तो भला होता ही है ग्राप जगतका भी भला कर सकते हैं। ग्राज तो हिंदुस्तानकी श्रोर लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या करता है ? श्रभी तो हमारे सच्चे इम्तहानका वक्त ग्रा गया है। ग्राजादी मिली है। श्रब हम क्या करेंगे।

# : 800 :

#### ४ भ्रक्तूबर १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

में ग्राप लोगोंको कैसे मनवा सकूंगा कि भ्रगर हम लोग पागल नहीं बनते तो यह सब जो आज हो रहा है होनेवाला नहीं था। इसमें मुक्कको कोई संदेह नहीं, मान लो कि मुसलमान पागल बने, इस-लिए ये शरणार्थी लोग पाकिस्तानसे भागकर भाते हैं। इन्हें वहां चैन मिले तो हिंदू वहांसे क्यों भागेंगे ? पश्चिमी पंजाबसे क्यों भागेंगे ? दूसरा पाकिस्तानका हिस्सा है, वहांसे भी लोग भाग-भागकर श्राते हैं, यह द:खकी कथा है। लेकिन वहांसे क्यों हटते हैं वे, यह समभने लायक चीज है। वहांके लोग जालिम बने हैं ऐसा हम मान लें, लेकिन उसके सामने क्या हम भी जालिम बन जायं ? क्या हम हकमत अपने हाथोंमें ले लें; कानून अपने हाथोंमें ले लें कि चलो, वह मारते हैं तो हम भी मारेंगे, वे बढ़ोंको मारते हैं तो हम भी मारेंगे. ग्रीरतोंको मारते हैं तो हम भी मारेंगे, बच्चोंको मारते हैं तो हम भी मारेंगे, जवानोंको मारते हैं तो हम भी मारेंगे ? मैंने बहुत दफा कहा कि यह वहशियाना कानून है। यह कानून चले और साथ-साथ मेरा जीवन चले, तो ये दो काम नहीं चल सकेंगे। तो आजतक मेरी प्रार्थना ईश्वरसे यही रहती थी कि मुफ्तको १२५ वर्ष जिंदा रख जिससे में कुछ-न-कुछ ग्रौर भी देशकी सेवा कर सकूं। ग्रौर हिंदुस्तानमें खुदाई राज, राम-राज्य, जिसका नाम ईश्वरीय राज्य है, वह स्थापित हो तब मुफ्तको चैन या सकता है। तब मैं कह सकता हूं कि हिंदु-स्तान सचमुच ग्राजाद बन गया है। लेकिन ग्राज तो वह ख्वाब-सा हो गया है। रामराज्य तो छोड़ दो, ग्राज तो किसीका राज्य नहीं। ऐसी हालतमें मेरा-जैसा भादमी क्या करे ? श्रगर यह सब नहीं सुघर सकता तो मेरा हृदय पुकार करता है कि हे ईश्वर! तु मुक्तको आज

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सपना-सा

क्यों नहीं उठा लेता? मैं इस चीजको क्यों देखता हूं? अगर तू नहीं उठाता और चाहता है कि मुक्तको जिंदा रहना है तो कम-से-कम वह ताकत तो मुक्तको दे दे जो में एक वक्त रखता था। मुक्ते ऐसा गुमान था कि मैं लोगोंको समका सकूंगा। लोगोंके पास आया और कहा, खबरदार, इस तरहसे न करना, तो वे समक्त जाते थे। उनके दिलमें मेरे प्रति इतनी मुहब्बत थी। मैं नहीं कहूंगा कि आज मेरे लिए लोगोंके दिलमें मुहब्बत कम हो गई है। मगर कम हो या वेगी, उसके पीछे तो अमल होना चाहिए। वह नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मेरा असर चला गया है। जब हम गुलामीमें थे तव तो मेरा काम अच्छा चलता था, लेकिन अब जब हम आजाद हो गए हैं, तब मेरा काम नहीं चलता। जो पाठ मैंने प्रजाको उस वक्त सिखाया था मैं तो वही पाठ आज भी दे सकता हूं। अगर वह पाठ आज आप ले लें तो हम खुब आगे बढ़ जाते हैं।

में कहना तो यह चाहता था कि आप लोगोंके लिए अब जाड़ेके दिन आते हैं। मेरे लिए तो आप देखते हैं यह गरम चादर ये लड़िक्यां लेकर आई हैं कि शायद मुक्तको ठंड लगे। खांसी भी है। इस वक्त कम है, सो यह सूती चादर काफी है। लेकिन वे जो यहां कैंपोंमें पड़े हैं, पुराने किलेमें पड़े हैं उनका क्या? ग्राप कह सकते हैं कि मुसलमानोंको हम क्यों दें? मैं तो ऐसा नहीं बना हूं। मेरे लिए तो मसलमान भी वही हैं, सिख भी वही हैं, पारसी भी वही हैं, ईसाई भी वही हैं। मैं ऐसा भेद नहीं कर सक्ता। इन जाड़ेके दिनोंमें उन सबका क्या होगा? श्रगर हम यह कहें कि यह तो हकूमतका काम है, हक्मत उन्हें जाड़ेके दिनोंमें कंबल दे देगी, तो मैं ग्रापको कहता हूं कि हकुमत नहीं दे सकेंगी। हकुमत कोशिश तो करेंगी, लेकिन म्राज हमारे पास वह स्टाक कहां है ? हकूमत कंबल कहांसे निका-लंगी ? छ-मंतर करके उनके पास था जाता हो, ऐसे नहीं बनते। श्राज सारे युरोपमें, श्रमरीकामें भी वह चीज नहीं मिलती। हमको वहांसे कोई वस्तु भेज नहीं सकते। कुछ रहम करके कोई भेजे भी तो दस-बीस हजार कंवलोंसे क्या होगा ? यहां तो लाखों लोग पड़े हैं, ऐसे हर एकको थोडे ही मिल सकते हैं। मैं जितने आप लोग हैं सबसे

कहूंगा कि जाड़ेके दिनोंमें वे सर्दीको बर्दाश्त करते रहें यह ठीक नहीं। इसके साथ भ्राप भ्रपने सब कंबल भी नहीं दे सकते। लेकिन में जानता हूं कि हमारे पास बहुतसे लोग ऐसे पड़े हैं जो श्रपने लिए कंबल रखते हैं भ्रौर जितने चाहिए उससे ज्यादा रखते हैं। दिल्लीमें काफी गरीव पड़े हैं, जिन्हें मुसीबतसे कंवल मिलते हैं। जितने कंबल भ्राप बचा सकते हैं उन्हें दे दें।

मैंने देखा है, मैं दिल्लीमें रहा हूं और जाड़ेके दिनोंमें रहा हूं। मैं समभता हं कि दिल्लीमें काफी गरीब लोग भी पड़े हैं; लेकिन मैं तो इतना ही कहंगा कि जो ऐसे गरीब नहीं हैं, जिनके पास एक कंबलसे काम चल सकता हो, और उनके पास दो हों तो एक मुक्ते दे दें। इसी तरहसे श्राप श्राजसे चीजें देना शुरू करें। श्राप ऐसा न सोचें कि यहां हक्मत करती है सो आपको कुछ करना नहीं। ठंड तो शरू हो गई है; लेकिन अभी बर्दाश्त हो सकती है। लेकिन १७ अनत्बरके बाद मैं वाइसरायके घर गया था, तब वहां भ्राग जलती थी। क्योंकि ठंड हो गई थी और यहांकी ठंड ऐसी होती है कि आदमीकी वर्दास्तके बाहर हो जाती है। श्रक्तुबरसे वह जल्दी-जल्दी बढ़ने लगती है श्रीर तेज हो जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यह सब जाड़ेके खुशनुमा दिन हैं। जिनके पास खाना है, कपड़ा है, काफी पहनकर चलते हैं, बड़े बूट पहने हैं, मोजे पहने हैं, वह तो जाड़ेकी खुशनुमा कह सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं हैं उनका क्या हाल होता है, उसका मैं गवाह हूं। ग्राप भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कहुंगा कि इतना तो हम करें कि जितनेको हम बचा सकते हैं, बचा लें। जिनके पास जाड़ेमें पहनने लायक कपड़े हैं, यह भी हो सकता है कि आपके पास ऊनी कपड़ा न हो, ऊनी कमलिया नहीं तो लिहाफ तो रहता है, लिहाफ काफी हो जाता है, अगर वह अच्छा हो तो याप लिहाफ भी ला सकते हैं। चद्दर भी रहती है, जी चद्दर पुराने जमानेकी मोटे कपड़ेकी, मोटे खहरकी रहती है वह काफी गरम रहती है, मुक्ते और कपड़े नहीं चाहिए। लेकिन यह चहरकी शक्लमें ऊनकी हों, लिहाफ हों, या तो मोटी चहर पड़ी हों, उन तीनों चीजोंमेंसे जो ग्रापके पास ग्रारामसे बच सके,

श्राप श्रपने-श्राप मुक्ते दे दें। श्रगर श्राप भेजना शुरू कर दें तो इंत-जाम हो जायगा कि कीन उसका कटजा लेंगे। में ग्राप तो करनेवाला नहीं हं। ऐसा भी नहीं होगा कि चीज ग्रा गई तो सब गोदाममें पड़ी सड जायगी या नालायक श्रादमीको मिल जायगी। जितनी चादरें श्राप देंगे, जितने ऐसे कपड़े आप देंगे, मैं आपको इतना कह सकता हं कि वे सब योग्य परुप और योग्य स्त्रीके पास जानेवाली हैं। मैं उम्मीद तो करूंगा कि आप मुक्तको ऐसान कहें कि यह तो हम हिंदुओं के लिए देते हैं, यह सिखके लिए देते हैं। इन्सान सब एक हैं। पीछे कोई न कहें कि इसमें मे मुसलमानोंको न देना। यहां काफी मुसलमान तो मारे गए, काफी भाग गए। हमने भगा दिए। जो वाकी रहे हैं, उनके पास कितनी जायदाद पड़ी है यह मुझको पता नहीं। जो मुसलमान हिंदु-स्तानमें पड़े हैं वे भी अगर कंवल वगैरह भेजें और कहें कि हम तो मुसलमानोंको ही देंगे, तो मैं मुसलमानोंको दे दुंगा। लेकिन मैं यह उम्मीद करूंगा कि जितने लोग मेरी बात सुनते हैं और दूसरे जो इस रेडियोकी मार्फत सननेवाले हैं, वे सब मुक्ते परेशान न करें, और कह दें कि हमने तुभको यह चीज कृष्णार्पण की, तो जो उसके लायक है उसको मिल जायगा। इसलिए मेरी उम्मीद है, विश्वास है कि इतना ग्राप करेंगे। तो मैं यह कहंगा कि ग्रापने वहत बड़ा काम किया है। ऐसान करें कि चलो, जो ट्टा-फुटा निकम्मा हो, मैला पड़ा हो, वह लाकर मुक्कको दे दें कि मैं घोऊं, रेफू करूं। मैला कपड़ा है तो ग्राप धोनेकी कोशिश करें, इतनी अपनेको तकलीफ दें, धोबीको देनेकी कोई जरूरत नहीं रहती है। भारामसे थोडा पानी तो मिल जायगा, तो उसको भच्छा साफ करके लपेट करके धाप मुभे दे दें। तो मुभको बड़ा बच्छा लगेगा।

दान ।

## : 20 = :

### ५ अक्तूबर १६४७

भाइयो ग्रौर बहनो,

पहले तो मैं ग्रपनी तबियतके बारेमें ग्रापसे कुछ कहं, क्योंकि श्राज भी ग्रलबारोंमें मेरी बीमारीकी बाबत कुछ खबर ग्राई है। किसने दी है, मुभको पता नहीं है। जो डाक्टर मेरे इर्द-गिर्द रहते हैं, उनकी तो यह खबर दी हुई नहीं हो सकती । लेकिन बहुत आदमी यहां आते-जाते हैं, वे देखते हैं कि मुभे कुछ बांसी वगैरह है, थोड़ा बुखार भी आ जाता है और फिर वे रजका गज बना देते हैं। ऐसा क्यों? कछ मेरी तंद्रह्तीके वारेमें लिखें तो, क्योंकि मैं महात्मा माना जाता हं इसलिए वह चीज सारी दूनियामें फैल जाती है। गांधी मर जायगातो क्या होगा? सब मरनेवाले हैं तो गांधीको भी मरना है। कोई अमृत-फल खाकर तो आया नहीं है। मुक्ते कुछ दुर्बलता और खांसी तो है, पर इसे अखबारोंमें देनेसे क्या लाभ ? मैं यह कहंगा कि जिन्होंने यह खबर दी उन्होंने न तो मेरा श्रौर न किसी श्रन्यका ही भला किया। श्राप तो देखते हैं, मैं श्राता हूं बात भी करता हूं, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। हां, थोड़ी दुर्बलता है, खांसी है, लेकिन उसको जाहिर क्या करना था? मेरी इच्छा है कि लोग ऐसान करें।

दूसरे, मैंने तो कल धाप लोगोंसे कहा था, प्रार्थना की थी कि अगर दे सकते हों, तो गरीबोंके लिए, अभी जाड़ेके दिन आते हैं, तो कंबल दें, रजाई दें, और दूसरी श्रोढ़ने लायक चीज़ें हों, उनको भी दें। आज तीन सज्जनोंने कंबल भेजे हैं। उनमेंसे दो सज्जन हैं वे तो यहीं इर्द-गिर्दमें रहते हैं। नाम तो मैं उनका भूल गया हूं। उन्होंने दो कंबल मुक्ते भेजे हैं, अच्छे-खासे हैं। एक शख्स हैं, उनका भी नाम तो मैं भूल गया हूं, उन्होंने दस कंबल दिए हैं और वे तो नए ही हो सकते हैं। वह सब जैसा मैंने आपको कहा है, सुरक्षित रखे जा रहे हैं और जैसा आपको कल कहा था उनका इस्तेमाल योग्य भाई और बहुनोंको

देनेमें होनेवाला है। मेरी उम्मीद है कि आज अगर आप सब लोग समक्ष गए हैं तो जो कोई चीज आप दे सकते हैं, मुक्षको दीजिए।

ग्रभी एक तार मेरे पास ग्रा गया है, जिसे कई ग्रादिमयोंने मिल-कर साथ भेजा है। तार मेरे सामने पड़ा है। उसमें जो लिखा है, वह मुभे अच्छा नहीं लगता। लिखनेका तो उनको ग्रधिकार है। तार भेजनेवाले लिखते हैं कि जैसा हिंदुओंने किया है यदि वं वैसा न करते तो शायद तुम भी जिंदा नहीं रह सकते थे। यह बहुत बड़ी बात हो गई। मुभको जिंदा रखनेवाली कोई ताकत में मानता ही नहीं हूं, सिवा एक ईश्वरके। वह जबतक चाहता है तबतक में जिंदा हूं, ग्रौर उस वक्ततक मेरा कोई नाश नहीं कर सकता है। जो मेरे लिए सही है, वह सबके लिए सही है। तो ऐसी बात वे क्यों लिखें? मुभको कहना पड़ेगा कि लिखा तो मुहब्बतसे है यह, पर मेरा यह विश्वास है कि मुभे या किसीको भी जिंदा रखना सिर्फ भगवानके हाथोंमें है।

वे पीछे लिखते हैं कि याद रक्खो, (कुछ नाम भी दिये हैं उनको में छोड़ना चाहता हूं ) तुम बहुत भोले हो, जो श्रवतक मुसलमानींका विश्वास करते हो। कोई एक नहीं जो मक्तको ऐसा बतलाते हैं, सब मिलकर मुभको सुनाते हैं कि यहां मुसलमान ऐन मौकेपर दगा देनेवालें हैं; वे पाकिस्तानका साथ देनेवाले हैं श्रीर वे पाकिस्तानके लिए हिंदुस्तानके सामने लड़नेवाले हैं। वे लिखते हैं कि १०० मेंसे ६८ मसलमान दगाबाज हैं। मुक्तको कहना पड़ेगा मैं यह नहीं मानता। यहांके साढ़े चार करोड़ मुसलमान तो ज्यादातर देहातोंमें पड़े हैं, श्रीर जो थोड़े मुसलमान शहरोंमें पड़े हैं, वे हममेंसे ही मसलमान बने हैं. वे सब-के-सब दगाबाज नहीं हो सकते। तो क्या सब मुसलमान दगाबाज हैं, यह मानकर प्रत्येक मसलमानके घरमें प्रवेश करो और उन्हें तबाह कर दो ? हर एकके पास हथियार हैं, उनको छीन लो ? उनके कहनेका बिल्कल ऐसा ही मतलब हो जाता है कि उनकी तवाह करो श्रीर सबके सबको यहांसे हटा दो। मैं उन भाइयोंको कहुंगा कि यह तो कायरोंकी बातें हैं। मैं तो एक ही चीज कहंगा कि मान लो यदि मुसलमान ऐसे हैं तो वह चीज हक्मतको साबित कर दो। हकूमतको कहो कि इसका फैसला करे। ऐसा ही करें जैसा कि वे भाई कहते हैं तो उससे तो हम दोनों दुक्मन बनेगे और फिर उसका नतीजा होगा दोनोंकी लड़ाई। दोनों लड़ते हैं तो पीछे दोनोंका नाक्ष होने-वाला है या यह कहो कि हम पाई हुई म्राजादीका नाक्ष करेंगे। कोई हिंदू दूसरोंके मातहत जाकर म्रपना हिंदूगन नहीं रख सकता है। म्रंगेज ये तो हम उनकी गुलामीमें सोचते थे कि हमारे धर्मकी रक्षा होती है, वह भूल थी।

जब मैं वच्चा था तो मैंने एक ग्रंथे किवकी, जो एक अच्छे किव थे, किवता पढ़ी थी, जिसके ग्रंथं यह होते हैं 'खैर, ग्रब तो वैर गया, हमें ग्रारामसे रहना है, ग्रंग्रेज ग्रा गए हैं।' एक जमाना था कि हम ग्रंग्रेजोंपर मुग्ध हो गए थे ग्रौर सोचते थे कि इनके नीचे हम सुरक्षित हैं। वह भूल सुधारो। ग्रव यि हम ऐसे बुजदिल बनें कि साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंको मार भगानेकी सोचें तो उससे तो हम कायर सिद्ध होंगे। ऐसी बातोंसे हम ग्रपने धर्मको कभी भी बचा नहीं सकेंगे। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि हिंदू, मुसलमान जन्मसे एक दूसरेके दुष्मन पैदा हुए हैं। ग्रौर ग्रगर ऐसे बने तो पीछे हिंदुस्तान कैसे जिंदा रह सकता है? क्या दोनों, हिंदू ग्रौर मुसलमान गुलाम बनने-वाले हैं ग्रौर दोनों ग्रपने धर्मको भूल जानेवाले हैं? यह कैसे हो सकता है? हमारा-ग्रापका तो धर्म हो जाता है कि हम इस संबंधमें सब बातें सरकारको पहुंचा दें।

श्राज मैं श्रापको कहूंगा कि मैं तो मंत्रियोंके साथ बैठता-उठता हूं। पंडितजी तो हमेशा करीब-करीब रोज मेरे पास श्राते हैं, सरदार भी करीब-करीब रोज श्राते रहते हैं, हालां कि उतना नहीं जितना पंडितजी श्राते हैं। लेकिन दोनों श्राते हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों मेरे साथ रहते हैं। दोनोंने बड़ी खूबीसे मेरे साथ लड़ाई भी की है। तो भैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि मैं उनको कुछ कह नहीं सकूंगा। सरकारको हिंदू, मुसलमान, पारसी श्रीर ईसाई सबकी रक्षा करनी है, तभी वे कह सकते हैं कि वे सच्चे कांग्रेसी हैं। हिंदू-सभा है—तो उसका काम तो हिंदू-धमंकी रक्षा करना है। सिखों श्रीर

हिंदुओं के धर्मकी रक्षा करना, बुराइयों ग्रीर बिदयों को हटाना, उनका ग्रपना काम है। दूसरा थोड़े ही कोई मिटानेवाला है? हम दूसरों को कहें कि ग्राप मेहरबानी करके हमारा धर्म बचा दें, तो इस तरह धर्म बचता नहीं है। मेहरबानी से कहीं धर्म बचता है? यदि हम कहें कि हमारा धर्म बचाग्रो तो वह तो धर्मका सौदा हुग्रा। हमें जान प्यारी है इसीलिए हम ऐसा कहते हैं। हम कभी एक चोला पहिनें, कभी दूसरा, तो यह भी कोई धर्म होता है? इस कारण मैं कहूंगा कि ये जो तार देनेवाले हैं, उन्होंने कोई बडा सयानापन नहीं किया है।

वह चीज कहकर में ध्रापको दूसरी बात बतलाना चाहता हूं। हमारे चिंचल साहबने दुबारा भी वही चीज कही है ध्रौर बढ़ाकर, बनाकर कही है। यह मुक्तको चुभता है। क्योंकि में तो अंग्रेज लोगोंका दोस्त हूं। मुक्तको किसीके साथ दुश्मनी तो है ही नहीं। उनमें बहुत भले लोग पड़े हैं ध्रौर अभी उन्होंने भारतको आजादी देकर बहादुरीका काम किया है। पीछे उसका कुछ भी ध्रसर हो, मुक्ते उसकी परवाह नहीं। चिंचल साहब उसपर हमला करते हैं और कहते हैं कि जैसा उन्होंने पहले भाषणमें भी कहा था, "मैं तो हमेशासे मानता आया हूं। हिंदो-स्तानी ऐसे हैं, वैसे हैं"। अगर हमेशा मानते आए हैं तो अब पीछे उसको दोबारा दुहरानेकी क्या जरूरत थी?

लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल अपनी पार्टीके लिए ही मजदूर सरकारपर हमला किया है, ताकि लेबर पार्टीकी मिनिस्ट्री मिट जाय और फिर उनकी पार्टीकी हकूमत हो जाय। इंग्लैंडमें आज मजदूरोंका राज्य है। वह एक छोटा-सांटापू है, लेकिन मजदूरोंकी शक्ति-पर वह इतना बढ़ा है और अपने उद्योगके कारण दुनियामें मशहूर हो गया है। जो मजदूर सरकार अब वहां बनी है, उसको हटा दो, यह चिल साहबकी मंशा है। और उसको हटा देनेके लिए वे कहते हैं कि इस लेबर मिनिस्ट्रीने येवकूफी की है, उसने यह भहा काम किया, एम्पायरको मिलयामेट कर दिया, हिंदस्तान जो एम्पायरमें था,

र साम्राज्य।

उसको गंवा दिया और ग्रब बर्माका भी वही हाल होनेवाला है जो हिंदका हुआ। अब मैं कैसे कहूं चिंचल साहवको कि श्रापका इतिहास बहुत देखा, वर्मा किस तरहमे ग्राप लोगोंने लिया, हिंदुस्तानमें कैसे श्रापने ग्रंग्रेजोंकी हकूमत कायम बी, उस इतिहासपर कोई श्रादमी अभिमान कर सके यह मैं नहीं मानता हूं।

हम ग्राज जो कर रहे हैं, वह वहिंशयाना काम करते हैं, ग्रीर हमारे हाथमें जो हक्मत ग्राई है, उसको मिटानेकी चेष्टा कर रहे हैं। मैं कब्ल करता हूं कि ग्राज ग्रापके नजदीक में एक नाकिस शादमी बन गया हूं, मेरी ग्रापके पास ग्राज नहीं चलती, लेकिन मैं ग्रापको कहं कि श्रगर चर्चिल साहबकी बात श्रंग्रेजोंने मान ली, जिसको कि कंजरवेटिव पक्ष कहते हैं. उसने मजदूरोंको हराया श्रीर मजदूरोंके राज्यको शिकस्त दे दी तो वह बरा होगा। मैं भ्रापको कहंगा कि हम किसी शक्तिके मार्फत भ्राजाद हुए हैं, ऐसा सारी दुनिया कहती है। वह शक्ति कैसी है ? उस वक्त सत्ता मजदूरवर्गके हाथमें थी, सोगलिस्ट हक्मत उस वक्त इंग्लैंडमें थी श्रीर उसने हमें श्राजादी दी। सोशलिज्म को कीन मिटा सकता है? उसको न तो चर्चिल साहब गिटा सकते हैं और न कोई और ही मिटा सकते हैं। उनका राज्य दूसरी तरहसे चल ही नहीं सकता, यह तो में देख चुका। लेकिन माना कि अंग्रेजी प्रजाने अपनापन गंवा दिया और मजदूरोंकी शिकस्त हो गई ग्रीर चिंचल साहबके हाथ फिर सत्ता ग्रा गई, तो क्या वे हमें अल्टीमेटम दे देंगे कि नहीं, हम तुमको फिरसे गुलाम बनानेवाले हैं; हमला करनेवाले हैं? दें तो सही। किस तरहसे वे दे सकते हैं, मेरी अवल काम नहीं करती। कैसे भी हम हिंदुस्तानी बुरे हों, भले हों, हम बदमाश बन जाते हैं, हम दीवाने बन जाते हैं, तो भी उन्हीं लोगोंने मुभको सिखाया है कि श्राजादी सबसे बड़ी चीज है। ऐसी बड़ी भ्राजादीमें जितनी गलतियां हों वह सब करनेका तुमको हक है। आजादीका मतलब यह नहीं है कि हम भले बनें, तब तो बाजादी मिलेगी और बगर लुटेरे रहते हैं, बुरे रहते हैं तो

<sup>&#</sup>x27; खराब; 'कट्टरपंथी; 'समाजवाद।

म्राजादी न मिले। यह कहांकी वात है ? भ्रंग्रेजोंके लिए तो वह कानून नहीं हुमा । कोई भी प्रजा-जितनी दुनियामें पड़ी है, इनके लिए यह कानून नहीं था भीर भगर ऐसा रहता कि जो भला रहता है, उसके पास ही भ्राजादी रह सकती है, तो भ्राज सारी दुनियामें जो हो रहा है, उसे देखकर कहीं भी भ्राजादी कैसे रह सकती है ? भ्रंग्रेजोंने ही हमें सिखाया है कि भ्राजादी गुलामीकी भ्रपेक्षा भली है । एक भ्रंग्रेज लेखक कहता है कि हम चाहे शराब पिए पड़े रहें पर भ्राजाद रहें, परंतु गुलाम होकर सुधरना स्वीकार नहीं । पर हम उनकी बुराइयां ले लेते हैं, भलाइयां नहीं।

हिंदुस्तानमें तो सात लाख देहात पड़े हैं, सात लाख देहातके लोग तो श्राज पागल नहीं हो गए। सात लाख देहातके लोग श्रगर पागल बन जाते हैं तो हिंदुस्तानका नक्शा बदल जायगा। लेकिन सात लाख देहात हिंदुस्तानके हैं, वे सब-के-सब पागल बन जायं, लेकिन श्राजाद बने रहें तो मुक्तको बड़ा मीठा लगेगा। लेकिन चूंकि वे पागल बन गए हैं, इसलिए कोई हिंदुस्तानपर बद-नजर करे श्रीर कब्जा लेनेकी कोशिश करे तो वह चलनेवाली चीज नहीं है।

मैंने कह दिया है श्रौर ग्राज फिर कहता हूं कि ग्रगर हम पागल रहें तो उसका नतीजा यह ग्रानेवाला है कि ग्रंग्रेज तो श्रव यहां श्रानेयाले हैं नहीं, वे श्रव यहां नहीं श्रा सकते हैं, उन्होंने एक चीज उगल दी तो पीछे दुवारा थोड़े ही वापिस लेनेवाले हैं, मगर दुनियाके सामने तो सव है, वह तो देखेगी कि क्या हो रहा है ? दुनिया उसको यह नहीं करने देगी ग्रौर न हिंदुस्तान ही करने देगा। लेकिन दूसरी जो ताकतें हैं, जिसको यू० एन० ग्रो० कहते हैं, जिसके पास वड़ी ताकत पड़ी है, यदि वह यहां जांच-पड़तालके लिए ग्राए तो हम उसे रोक नहीं सकेंगे। पीछे हम ऐसे पागल बन जाते हैं कि श्रपनापन छोड़ देते हैं तो हम ग्राजादीको लोकर उनको दे देंगे।

में चाहे बिलकुल अकेला रह जाऊं, लेकिन मेरी जवान तो यही सुनाएगी कि खबरदार, सारी दुनिया भी आए, वह हमारा बिलकुल नाश करना चाहती है, तो कर सकती है, लेकिन हमको दुवारा गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। मेरी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम दुवारा गुलाम न बनें। उस प्रतिज्ञाका ग्राप पालन करेंगे, उसको सच्चा बनाना वह तो ग्राप लोगोंका काम है, मेरे श्रकेलेका नहीं है। मैं श्रकेला तो भारतको बचा नहीं सकता । मेरा क्या ठिकाना है? कौन जाने कवतक चलता हूं। ईश्वर मुभे उठा लेता है तो हिंदुस्तानका क्या होनेवाला है? मैं श्रकेला थोड़े ही हिंदुस्तानको बचा सकता हूं। वह तो ईश्वरपर निर्भर है और ग्रगर वह साथ रहेगा और उसकी मेहरवानी रही तो हिंदुस्तान बच सकेगा। जवतक मैं जिंदा हूं मैं समभता हूं कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि चलो, हिंदुस्तानमें कुछ तूफान हो रहा है, इसलिए उसको गुलाम वनाग्रो ग्रीर कब्जा करो। ईश्वर गेरी इस प्रतिज्ञाका पालन ग्रापकी मार्फत कराए! यही मेरी इच्छा है।

## : 308:

# मीनवार, ६ ग्रक्तूबर १९४७

(लिखित संदेश)

जिन लोगोंको हमारी खुराककी समस्यापर जानकारी होनी चाहिए वे डा० राजेंद्रप्रसादके निमंत्रणपर, उनको खुराकके बारेमें, सलाह देनेके लिए यहां जमा हुए हैं। इस जरूरी मामलेमें यदि कोई भूल हो जाए तो उसका परिणाम यह हो सकता है कि उस भूलसे, जिससे बचा जा सकता है, लाखों ग्रादमी मर जाएं। हिंदुस्तानके, भूखे रहनेसे, करोड़ों नहीं तो लाखोंकी संख्यामें, कुदरती तथा इन्सानके बनाए हुए दुष्कालसे मरनेसे कुछ अपरिचित नहीं हैं। मैं कहता हूं कि किसी अच्छे संगठित समाजमें हमेशा पानीकी कमीसे ग्रीर ग्रनाजकी फसल बिगड़नेसे होनेवाली ग्रापत्तिसे बचनेका कामयाब इलाज पहलेसे ही सोच रखा जाता है। इस बातकी चर्चा करनेका यह मौका नहीं है। इस बक्त तो हमें यही देखना है कि ग्राया करनेका यह मौका नहीं है। इस वक्त तो हमें यही देखना है कि ग्राया करनेका यह मौका नहीं है। इस वक्त तो हमें यही देखना है कि ग्राया करनेका यह मौका नहीं है। इस वक्त तो हमें यही देखना है कि ग्राया करने करनेका यह मौका नहीं है। इस वक्त तो हमें यही देखना है कि ग्राया करनेका यह मौका नहीं है। इस वक्त तो हमें यही देखना है कि ग्राया करनेका यह मौका नहीं है। इस वक्त तो हमें यही देखना है कि ग्राया करने का स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्

र अथवा।

हम मौजूदा खुराककी भयंकर परिस्थितिसे बचनेकी उम्मीद रख सकते हैं या नहीं।

मेरा खयाल है कि हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। पहला पाठ जो हमें सीखना चाहिए वह है खुदकी मदद श्रीर स्वाश्रय। ग्रगर हम इस पाठको हजम कर लें तो तुरंत ही अपने को विदेशी मुल्कोंकी मददपर भरोसा रखनेसे श्रीर श्राखिरमें दिवालियापनसे बचा लेंगे। यह बात कुछ श्रीम-मानके तौरपर नहीं कही जा रही, बल्कि यह तो एक हकीकत है। हमारा कोई छोटा मुल्क नहीं है जो अपनी ख्राकके लिए बाहरकी मददपर निर्भर रहे। हमारी जनसंख्या तो चालीस करोड़ है जो एक वरें-आजमके ध हिस्सेमें रहते हैं। हमारे देशमें वाकी दिरया है और भांति-भांतिकी फसलें होती हैं और असंख्य मवेशी हैं। यह तो हमारा ही कसूर है कि यह मवेशी हमारी जरूरतसे भी कम दूध देते हैं, मगर उनमें इतनी शक्ति श्रा सकती है कि वह हमारी जरूरतके मुताबिक दूध दे सकें। यदि गत चंद सदियोंमें हमारे देशको भलाया न गया होता तो वह न सिर्फ अपने लिए प्री खुराकका प्रबंध कर सकता बल्कि वह बाहरके देशोंको भी कुछ खुराक पहुंचा सकता, जिसकी कमी दुर्भाग्यवश पिछली लड़ाईके कारण तमाम संसारमें हो गई है। इसमें भारतवर्ष भी शामिल है। मुसीबत घटनेके बजाय बढ़ती ही जा रही है। मेरी तजवीजका यह अर्थ नहीं है कि यदि कोई देश हमें खुशीके साथ खुराक देना चाहे तो हम उसे नामंजूर कर दें। मेरे कहनेका आशय तो केवल यही है कि हम भीख मांगते न फिरें। इससे हममें गिरावट श्राती है। इसके अलावा यह खयाल करो कि ख्राकको एक जगह पहुंचाने में कितनी कठिनाइयां स्नाती हैं। हमें यह भी डर रहना चाहिए कि विदेशसे जो अनाज आवेगा वह शायद अच्छा नहीं होगा। हम इस बातको नजर-श्रंदाज नहीं कर सकते कि मनुष्य-स्वभाव हर मुल्कमें कुदरती तौरपर कमजोर है। वह कहीं भी न पूर्ण हुआ है न पूर्णताके नजदीक पहुंचा है। ग्रव हमें यह देखना है कि हमें विदेशी सहा-यता क्या मिल सकती है। मुभ्ते बताया गया है कि जरूरतका केवल तीन

<sup>&#</sup>x27; महाद्वीप ।

फी सदी वाहरसे आ सकता है। यदि यह बात सच है और मैंने कई निपुण जानकारोंसे इस संख्याकी सच्चाई मालूम कर ली है, तो विदेशोंपर भरोसा रखनेके कोई मानी नहीं रहते हैं; क्योंकि विदेशोंपर थोड़ा-सा भी भरोसा रखें तो इसका परिणाम यह आ सकता है कि हमें अपनी हर एक इंच जोती जानेवाली जमीनपर जितना ध्यान देनेको है, वह नहीं देंगे। अगर हम स्वाश्रयी वननेका निर्णय करें या धन पैदा करनेवाली फसलकी बजाय खुराककी फसलपर ध्यान दें तो जो जमीन बेकार पड़ी है उसे हमें तुरंत काममें लाना चाहिए।

खुराकके केंद्रीकरणको में नुकसानदेह मानता हूं। विकेंद्रीकरणसे काले बाजारपर बड़ी ग्रासानीसे ग्राधात पहुंचता है तथा खुराकको इथर-उधर ले जानेमें जो समय ग्रीर पैसा खर्च होता है वह बचता है। इसके प्रलावा किसान तो हिंदुस्तानका ग्रनाज ग्रीर दालें पैदा करता है। वह जानता है कि ग्रपनी फसलको चूहों वगैरहसे कैसे बचाए। ग्रनाज जब एक स्टेशनसे दूसरे स्टेशनपर जाता है तो चूहोंको नुकसान करनेका मौका मिलता है। देशको करोड़ोंका नुकसान उठाना पड़ता है ग्रीर लाखों टन ग्रनाजकी कमी पड़ जाती है जिसकी हर एक छटांक हमारे लिए कीमती है। ग्रगर हर एक हिंदुस्तानी खुराक पैदा करनेकी, जहां-जहां वह पैदा किया जा सकता है, जरूरत महसूस करने लगे तो बहुत मुमकिन है कि हम यह भूल जाएं कि देशमें ग्रनाजकी कमी है। मैंने ग्रनाज ग्रधिक पैदा करनेके लिए सुंदर ग्राकर्षक विषयको पूरी तरह बयान नहीं किया; लेकिन जितना मैंने बयान किया है उससे बुद्धमान इस बातकी ग्रीर ध्यान देंगे कि हर एक ग्रादमी इस शुभ काममें किस प्रकार मदद दे सकता है।

यब मैं यह बताना चाहता हूं कि जो तीन फी सदी अनाज हम बाहरसे शायद हासिल कर सकते हैं यह घाटा कैसे सहें। हिंदू हर एकादशीको या पंद्रह रोज बाद उपवास या अर्ध-उपवास करते हैं, मुसलमान और दूसरे लोगोंको इस बातकी मनाही नहीं है कि कभी-कभी भोजनका त्याग कर दें, खासकर जब कि लाखों भूखोंके लिए उसकी जरूरत है। अगर तमाम मुल्क इस बातकी खूबीको महसूस कर ले तो हिंदुस्तान विदेशी अनाजकी कमीको जरूरतसे ज्यादा मिटा देगा। मेरा अपना खयाल है कि राशनिंगका ग्रगर कुछ लाभ है भी, तो वह बहुत कम है। यदि काश्तकारोंको उनकी मर्जीपर छोड दिया जाय तो वे अपनी पैदावारको बाजारमें ले आएंगे ग्रीर हर एकको भ्रच्छा खाने लायक भ्रनाज मिलने लगेगा जो ग्राजकल ग्रासानीसे नहीं मिलता। मैं खुराककी कमीके इस मुख्तसिर बयानको खत्म करता हुआ प्रेसीडेंट ट्रमैनकी सूचनाकी ग्रोर ध्यान दिलाता हूं जो उन्होंने श्रमेरिकन लोगोंको दी है कि उन्हें रोटी कम खानी चाहिए, ताकि यूरोपवालोंके लिए ग्रनाज बचा सकें, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। प्रेसीडेंटने यह भी कहा है कि इस त्यागसे अमेरिकन लोगोंकी सेहत खराव नहीं हो जायगी। मैं प्रेसीडेंट ट्रूमैनको उनके पार-माथिक बयानके लिए बधाई देता हूं। मैं नहीं मान सकता कि इस दानके विचारके पीछे ग्रमेरिकाको पैसा बनानेका खयाल रहा होगा। मनुष्यको उसके कार्यसे जांचना चाहिए न कि उस भावनासे जिससे वह प्रेरित हम्रा है। केवल परमात्मा ही मनुष्यके हृदयको जानता है। यदि अमेरिका भूखे यूरोपके लिए खुराकका त्याग कर सकता है तो क्या हम अपने ही लिए यह छोटा-सा त्याग नहीं कर सकते ? ग्रगर बहुतको भूखे मरना ही है तो कम-से-कम हम इतना श्रेय तो लें कि हमने ग्रपनी मदद करनेके लिए जो बन सकता था वह किया। यह मेहनत हमारे देशको ऊंचा उठाती है।

हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डा॰ राजेंद्रप्रसादने जो कमेटी बुलाई है वह जबतक कोई भ्रमली हल इस खुराककी स्थितिको सुधारनेका न निकाल लेगी. काम न छोडेगी।

: 280:

७ भ्रक्तूबर १६४७

भाइयो और बहनो,

कल जो मैंने कहा उसमें तो एक शब्द भी, ग्राज जो हिंदू-मुसलमानके

<sup>&#</sup>x27;संक्षिप्तः ' व्यावहारिक।

बीचमें चल रहा है उस बारेमें नहीं था। लेकिन भ्राज ऐसा कुछ हो गया है कि मुभको विलक्ल खामोश रहना नहीं चाहिए। यहां नहीं हुआ है, वह हम्रा तो है देहरादूनमें। खासा सज्जन मुसलमान था; उसको कत्ल कर दिया। जहांतक मुक्तको पता है, उसने कुछ गुनाह नहीं किया था, श्रौर कोई कानुन हाथमें लिया हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन चंकि वह मुसलमान था, इसलिए उसको काट डाला। मुक्तको बुरा लगा कि ऐसा ही हम करते रहे तो श्राखिरमें हम कहां जाकर ठहरेंगे। श्राज तो मैं देखता हं कि मेरे पास काफी मसलमान भाई-बंद पड़े हैं। मेरा दिल िक भकता है। ग्रगर मैं उनको कहूं कि ग्राज यहांसे जाग्रो, उस जगहपर चला जा-वह कैसे जाए ? ग्राज मैं पाता हं कि ट्रेनमें मसलमान सही-सलामत हैं. ऐसा भी नहीं। जिंसको जो चाहे कंपार्टमेंटसे उठाकर फेंक देते हैं या दूसरी तरह करल कर डालते हैं। मैं यह समभता हूं कि पाकिस्तानमें ऐसी ही चीज हो रही है, लेकिन ऐसा हम करते रहें तो उससे हमको क्या फायदा पहुंचनेवाला है। ग्राखिरमें हम ग्रपने-ग्रापको पहचानें तो सही। श्रपने धर्मको भी तो पहिचानें। सबका धर्म सबके पास रहता है। हमारा धर्म क्या सिखाता है ? क्या हम धर्मको छोड़कर काम कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पागल थी? ग्रालिर ६० बरसतक कांग्रेस क्या करती आई? ग्रगर कांग्रेसने ग्राजतक गलती की तो वह मुल्ककी दूरमन थी, और मैं कहंगा कि पीछे कांग्रेसको हटा देना चाहिए। आज जो अपनेको कांग्रेसी मानते हैं वे भी साफ-साफ कह दें कि हम कांग्रेसको छोड़ देते हैं, दूसरी कोई पार्टी बना लेते हैं। उसमें कोई शिका-यत नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ भी करो, सारी दुनियाके सामने श्रौर हमारे लोगोंके सामने, मैं इतना तो कह सकता हूं कि हम ग्रपने हाथोंमें कानुन न लें। ले लेंगे तो हम ग्रपनेको मार डालनेकी कोशिश करेंगे ग्रीर म्राजादी गंवा बैठेंगे; तो पीछे जब दूसरा कोई म्राकर हिंदुस्तानपर कब्जा कर लेगा तो हम हाथ मलना शुरू कर देंगे कि हमने क्या गजब कर दिया। वह कोई भ्रच्छी बात नहीं है। ऐसी बातोंमें एक पाठ हमें सिखाया जाता है। एक नेवला था। उसने बच्चेको बचानेके लिए एक सांप मार डाला। उसका मृंह खुनसे लाल हो गया। मां तो श्राती है

बेचारी वाहरसे। सरपर पानीका बर्तन है। कुएंपर गई थी, पानी लेने।
मिट्टीका बर्तन था। वह नेवला तो नाचता-नाचता भ्राया कि मैने तुम्हारे
यच्चेको बचा लिया, पर वह समभी कि उसने बच्चेको मार डाला है।
वह बर्तन उसपर डाल दिया। बर्तनका पानी गया, बर्तन टूटा, नेवला
मर गया। भीतर जाकर देखती है बच्चा तो पलनेमें पड़ा था भीर खेल
रहा था। वह भी खुबीसे भ्रपनी मांको मिलना चाहता था। भीर सामने
सांप मरा पड़ा है। तो वह समभ गई कि नेवला उसका दोस्त था। श्रफ्सोस
हुआ। कहा, मैने खामखाह उसे मार डाला। तो ऐसा हम न करें कि
भ्राखिरमें हम, जैसे उस मांको पछताना पड़ा वैसे पछताएं कि भरे, हमने
भ्रपनी हकूमतका कहना न माना। हकूमत हमने बनाई है, क्या हम उसे
विगाडेंगे?

हमारे हाथोंमें आज हकूमत आ गई है, अपने प्रधान आ गए हैं। म्राज मुख्य प्रधान यहां जवाहरलाल हैं। वह तो सच्चा जवाहर है भौर उसने काफी लोगोंकी सेवा की है। सरदार हैं, दूसरे हैं। क्या वे हमको नापसंद हैं ? श्राज कहें जवाहरलाल तो निकम्मा है, वह ऐसा हिंदू कहां है, और हमको तो जैसा हम कहते हैं ऐसा ही करनेवाला चाहिए कि जो मसलमानोंको छोड़ दे, उनको निकाल दे, तो ऐसा जवाहरलाल नहीं है, न मैं ही हूं, यह मैं कबूल करता हूं। मैं अपनेको सनातनी हिंदू मानता हूं, तो भी ऐसा सनातनी नहीं कि सिवा हिंदूके श्रीर किसीको हिंदुस्तानमें रहने नहीं दूं। कोई किसी धर्मका हो, लेकिन हिंदुस्तानका वफादार है तो वह हिंदुस्तानी है और उसको यहां रहनेका उतना ही हक है जितना मुक्तको है। भले ही उसके जातिवालोंकी तादाद बहुत छोटी हो। धर्म मुभको यही सिखाता है। बचपनसे मुभको सिखाया गया कि इसको रामराज्य कहो या ईश्वरीय राज्य कहो। कभी हो नहीं सकता है कि एक ब्रादमी इस वक्त विधर्मी है इसलिए वह नालायक है, नापाक है। तो श्राप समभें कि गांधी भी तो कैसा हिंदू है। गांधीके हायमें ताकत नहीं है, वह प्रधान नहीं है। जवाहरलाल है, तो उसे चाहो तो हटा सकते हो। सरदार है। कौन सरदार? वह बारदोलीका सरदार है। उसकी मानते हो? तो उसके भी मुसलमान दोस्त पड़े हैं। उनके

दोस्त इमाम साहब जो गुजरातमें हमारी कांग्रेसके सदर थे, मर गए। ग्रब इमाम साहबके दामाद श्रहमदाबादमें हैं। मेरा खयाल है वे डिस्टिक्ट कांग्रेसके प्रयान हैं। खासा भादमी है, बड़ा भला है। मैं तो उसे बहुत जानता हं। उसने इमाम साहबकी लड़कीसे गादी की। वे इमाम साहब, जो दक्षिण भ्रफीकासे मेरे साथ ग्राए थे. भ्रपना कारबार छोडकर भ्रपनी बीबीको साथ लेकर ग्राए और मेरे साथ रहे। वे मर भी गए, उनकी जवान लड़की बैठी है। वया में उसे छोड़ दूं भीर कहं कि ग्रब तू हमारे कामकी नहीं है; क्योंकि भाखिरमें तु मुसलमान है ? मुसलमान है इसमें कोई शक नहीं; लेकिन वह भली है, प्रच्छी है, ऐसा मैं कह सकता हं। उसको पता नहीं है कि उसको जाना पड़ेगा। श्रगर सरदार उसे जाने दे तो पीछे वह कहां रहनेवाली है ? हम ग्रपने हाथोंमें कानून न लें। श्रीर जो कानून होनेवाला है वह सरदार या जवाहरलाल करें, श्रार्डिनेंस बनावें ग्रौर पीछे वह प्रजापर छोड़ दें, ऐसा प्रधान ग्राज हो नहीं सकता। माना कि श्रंग्रेजोंके समय वह सब पहले चला था, उन्होंने जो किया सो हम भी करें क्या? हम जिसकी शिकायत आजतक करते रहे हैं. वही शिकायत हमारे लिए की जाए? ऐसा हम बर्दाश्त न करें। यही में तो कहना चाहता था।

# : 888 :

अक्तूबर, १६४७

भाइयो और बहनो,

एक सज्जन मेरे पास झाते हैं, अच्छे हैं। वे देहरादूनसे आ रहे थे। ट्रेनमें काफी आदमी थे। तो किसी स्टेशनपर, मैं स्टेशनका नाम तो भूल गया, उनके डिब्बेमें एक आदमी आ गया। बाकी तो उस डिब्बेमें सब हिंदू थे, सिख थे। किसीके हाथमें तलवार थी, किसीके छुरा था।

र प्रधान।

उन्होंने नए ग्रानेवालेको देखा । किसीने पूछा कि ग्राप कोन हैं। वह तो बेचारा अनेला आदमी था, उसने कहा भाई मैं तो चमार हं। लेकिन उनको शक हुआ। उसका हाथ देखते हैं तो उसका नाम हाथोंमें गुदा हुआ है। कभी लोग हाथोंमें अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो वह तो मुसलमान सावित हो गया और किमीने उसके छुरा भोंक दिया और पीछे जमुनामें जो बीचमें रास्तेमें भ्राती हैं उठाकर फेंक दिया। यह कार्रवाई तो की एक ही आदमीने, लेंफिन इतने आदमी थे, वे भी उनके गवाह रहे। मुभसे बात करनेवाले सज्जन यह सब देख न सके और मृंह दूसरी और फेर लिया। मैंने तो उनको कहा कि अगर आपके दिलमें रहम आ गया था भौर ग्राप उस चीजको ठीक नहीं समभते थे तो ग्रापने क्यों नहीं उस श्रादमीको कहा कि अरे ऐसी वहशियाना बात न करो। पचास साठ हिंद, सिख उस डिब्बेमें थे, उनमें एक बेचारा मुसलमान । यह कहांकी इन्सानियत है कि उसको कोई मार डाले और जमुनामें फेंक दे। वह विल्कुल मर गया था ऐसा तो न था, उसके छुरा भोंका गया था थार वैसा ही फेंक दिया गया था। श्रापमें इतना रहम था तो इतना श्रापने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसको मरनेसे बचाया? उसने कहा कि मुभको दु:ख तो हुआ, लेकिन मैं अपना फर्ज भूल गया। मुभको सुभा नहीं कि क्या करना चाहिए तो मैंने कहा यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, यह कोई इन्सानियत नहीं है। हम इतने लोग पड़े हैं, एक हमारा मुसल-मान भाई भाता है, उसका इस तरहसे खून कर देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा करनेवालेका हाथ पकड़ो और रहमसे मुहब्बतसे कहो कि आप यह क्या करते हैं, किसको मारते हैं, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया है, उसको श्राप न मारें। और अगर वह न माने तो उस भाईकी जान बचानेके लिए श्राप श्रपनी जान कुर्वान कर दें, तो मुक्ते बड़ा श्रच्छा लगेगा। एक श्रादमी-को पचास साठ मिलकर मार डालें, इसमें क्या बहादुरी है ? लेकिन इतने भ्रादमी जमा हुए हैं उसमेंसे एक भ्रादमीको किसीने मारनेका इरादा कर लिया भीर वह उसको मार डालता है तो सब बैठे देख रहे हैं, उनकें दिलमें या तो यह खयाल होता है कि चलो, मार डाला अच्छा है, इसमें बात क्या है। मैं कहंगा कि जो लोग इस तरह सीचते हैं वे बहुत भारी

गलती कर रहे हैं। वे मारनेवाले ऐसे भी लोग होते हैं जिनके दिलोंमें रहम तो है और वे मारनेको अच्छा काम नहीं समभते, लेकिन चंकि उनको अपनी देह प्यारी है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते और वे भल जाते हैं कि उनको ऐसे मौकेपर क्या करना चाहिए था। इसमें भलना क्या था, एक ग्रादमी इस तरहकी वहशियाना हरकत करे तो ग्राप उससे कहें कि ऐसा मत करो। यह कितनी बुरी बात है कि जिन श्रादिमयोंको यह काम पसंद नहीं था वे भी उसके गवाह होते हैं। मैं ग्रापको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने नजरोंसे देखा है कि एक ब्रादमी ऐसा बुरा काम करता है तो दूसरे भादमी जो खड़े रहते हैं वे उसको पसंद भी नहीं करते लेकिन हिम्मत नहीं कर सकते कि आगे बढ़कर रोकें। एक भी माई हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और उसे रोकता है भीर कहता है कि अगर उसे मारोंगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, नहीं मानोगे तो खुद मरूंगा लेकिन उसको नहीं मरने दूंगा, तो वह तो मैं समभूंगा। लेकिन अगर मेरे जैसा आदमी है वह तो अहिंसापर रहेगा, खुद मर जायगा, मार तो सकता नहीं, लेकिन उसकी जान अपनी जान देकर बचाएगा। मभे तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई इस तरह हिम्मत करता तो वह श्रादमी बच जानेवाला था। श्रीर श्रगर उसे बचानेकी कोशिशमें श्रपना खुन हो जाता तो वह तो सच्चा बहादूर श्रादमी साबित हो जाता । इसीका नाम सच्ची श्रहिंसा है। सच्ची श्रहिंसा यह नहीं है कि बलवानके सामने तो हम श्रहिसाका उपयोग करें, लेकिन कमजोरपर हिंसा करें।

यंग्रेजोंके लिए हमने य्रहिंसाका इस्तेमाल किया लेकिन आज हम हिंसा अपना रहे हैं। किनके साथ ? अपने भाइयोंके साथ। तो यंग्रेजोंके साथ जो हमने प्रहिंसाको अपनाया वह बहाबुरोंकी श्रिहिसा नहीं थी। उसका नतीजा हिंदुस्तान आज पा रहा है श्रीर उसका नतीजा आज में भी पा रहा हूं, आप भी पा रहे हैं। मैं कबूल करता हूं कि मैं आपको सच्ची यहिंसा नहीं सिखा सका। मैं तो आपको बहाबुरकी श्रिहंसा बत-लाता हूं। आज यहां मुसलमान पड़े हैं, पाकिस्तान वहां हिंदुश्रोंके साथ बुरा करता है, तो हम भी यहां वही करें? वे क्या कोई बहाबुरीका काम करते हैं! मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान जो करता है वह बुरा करता है और हम यूनियनमें अगर उसकी नकल करते हैं तो वह भी बुरा है। पीछे यह कहना कि किसने, पहले किया, किसने बादमें किया, किसने कम किया, किसने ज्यादा किया, यह तरीका दोस्त बनानेका नहीं है। सच्चा तरीका दोस्तीका तो यह है कि हम हमेशा इन्साफपर रहें और शरीफ बने रहें। इस तरह करनेसे जंगली और दीवाना भी आखिरमें सुधर जाता है। हम इसमें नहीं जाना चाहते कि किसका गुनाह बड़ा है और किसका छोटा और किसने पहले शुरू किया। ऐसा कहें तो यह सब मैं जहालत समभता हूं। वह दोस्तीका तरीका नहीं है। जो कलतक दुश्मन थे उनको दोस्त बनना है तो भले ही कलतक उनमें दुश्मनी रही हो, लेकिन आज जब उन्होंने दोस्ती कर ली है तो पीछे वे सब कलकी बात मूल जाते हैं। उसको याद क्या रखना था? दोस्तीका यह तरीका नहीं है कि लड़ना होगा तो लड़ेंगे, उसके लिए भी तैयारी कर लें और अगर दोस्ती हो गई तो दोस्त बनकर रहेंगे। इसमेंसे सच्ची दोस्ती पैदा नहीं हो सकती।

ग्रव में दूसरी चीजपर ग्रा जाता हूं ग्रीर इस बारेमें थोड़ासा कह दूं तो भ्रच्छा है। भ्राज दुनियामें भ्रखबारोंकी ताकत वहल बढ़ गई है जब एक मुल्क ग्राजाद हो जाता है तब पीछे उसकी ताकत ग्रीर भी बढ़ जाती है। ग्राजादीके जमानेमें यह नहीं हो सकता है कि जो ग्रखबार निकालनेवाले हैं उनको सिर्फ इतनी रिपोर्ट देनी है और यह खबर नहीं देनी है, वह सब बन नहीं सकता। मंगर लोकमत ऐसे वक्तमें बड़ा काम कर सकता है। श्रखवार जो गंदी बात कहते हैं या भूठी बात कहते हैं या दूसरोंको उकसानेवाली बात लिखते हैं या तो हक्मत उनको बंद करे भीर उनपर कानन लगावे, कोर्टमें चली जाय। लेकिन वहां जानेसे हुल्लड़ मच जाता है, और काम बढ़ जाता है। हकूमत ऐसा भी नहीं कर सकती। ग्रंग्रेजोंका जमाना दूसरा था । उनको क्या पड़ी थी ? तिलक महाराज-जैसे भ्रादमीको पकडुकर छ: बरसके लिए सजा कर दी। अखवारमें उन्होंने कुछ दिया था। ऐसी कोई खास बात भी नहीं लिखी थी। तो भी उनको छः बरसकी सजा मिली। श्रौर पूरी सजा भुगतनी पड़ी। इस तरहसे वहतोंको जेल जाना पड़ा। मुभको भी छ बरसकी सजा हो गई थी। छ: वर्ष रहा नहीं यह दूसरी बात हैं। लेकिन सजा हुई छ: वरस की, क्योंकि

मैंने 'यंग इंडिया'में एक लेख लिखा था। कोई बुरा नहीं लिखा था, लेकिन सजा मभको दी गई। ग्राज ग्राजादीके जमानेमें यह सब नहीं हो सकता। भाज तो जो अलवारनवीस हैं, एडीटर हैं और जो भ्रखवारोंके मालिक हैं, उनको सच्चा बनना है, लोगोंका सेवक बनना है । श्रखवारोंमें गलत श्रौर भठी खबरोंको न श्राने देना चाहिए श्रौर न लोगोंको उकसानेवाली बातें छापनी चाहिए। भ्राज भ्राजादीके जमानेमें तो यह पब्लिकका फर्ज हो जाता है कि गंदे अखवारोंको न पढ़े, उनको फेंक दें। जब उन्हें कोई लेगा नहीं तो वे अपने-आप ठीक रास्तेपर चलने लगेंगे। आज मुक्ते बड़ी शर्म लगती है यह देखकर कि गंदी श्रीर गलत खबरोंको पढ़नेकी लोगोंकी म्रादत-सी हो गई है। ऐसे म्रखबार म्राज चलते हैं। एक चीज मैंने देखी, वह रिवाडीका किस्सा है। एक ग्रंखबारने लिख दिया कि रिवाडीके मेव लोगोंने, जो वहां पड़े थे, सारे हिंदुओं को मार डाला, मकान जला डाले ग्रीर माल, मवेशी लुट लिए । मेवोंने इतना बुरा काम किया यह खबर देखकर मुभी बड़ी चोट लगी। दूसरे रोज अखबारमें रिवाड़ीके बारेमें कोई खबर ही न थी। यह सब बनाई हुई वात थी। मैं परेशान था कि उस अखबारमें रिवाड़ीकी बात कैसे आ गई। मैं तो कहंगा कि जिस सज्जनने रिवाड़ीकी बातें लिखी थीं उसे यह साफ करना चाहिए। अगर गलती की थी तब भी और अगर जान-बुभकर ऐसा लिख दिया था तो भी उसको साफ होना चाहिए। उसने खुदाके सामने बड़ा गुनाह कर लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा वह करे तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता है। हक्मत तो आज श्रखबारवालोंकी चौकसी नहीं कर सकती, वह चौकसी तो मुझको करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। हम अपने हृदयको साफ करें, गंदी चीजको पसंद न करें। गंदी चीजको पढ़ना छोड़ दें। श्रगर हम ऐसा करेंगे तो श्रखबार श्रपना सच्चा धर्म पालन करेंगे। एक बात श्रौर कहकर मैं खतम कहंगा।

जैमें अखबार हैं वैसे ही हमारी मिलिटरी है और पुलिस है। मिलिटरी और पुलिस सबके दो हिस्से हो गए। वह उन्होंने नहीं किया यह मैं कबूल करता हूं, लेकिन हो गया। तो यहांकी जो मिलिटरी है, उसमें हिंदू हैं सिख हैं। और मुसलमान फौज पाकिस्तानमें चली गई है। अगर

हिंदू, सिख फौज और पुलिस अपने दिलमें ऐसा समभे कि हम तो .हिंदू हैं, सिख हैं, इसलिए हिंदुकी ही रक्षा करेंगे, हिंदू है, उमने एक गनाह किया है तो उसको छिपाएंगे, जो मुसलमान है तो उनके लिए हम सिपाही कहां हैं, मिलिटरी कहां है, उनकी हम रक्षा क्यों करें ? ऐसा हमारे लोग समभ लें, श्रीर पाकिस्तानमें जो मुसलमान फीज है, पुलिस है वह ऐसा समभे कि जो हिंदू है उसको मारो, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म नहीं है। ऐसा अगर हो तो हिंदुस्तानका भला नहीं हो सकेगा। हक्सतके पास तो पुलिस है, फौज है। लेकिन मुक्ते न तो पुलिस चाहिए न मिलिटरी चाहिए। मैं तो लोगोंसे कहंगा कि श्राप हमारी पुलिस वन जाइए, फीज वन जाइए । हिंदु धगर यहां मुसलमानोंको मारते हैं तो उन्हें वचाना है। हमें उस कामसे हटना नहीं है। मैं मर भी जाऊं लेकिन पीछे नहीं हट्गा। तो मेरी हक्मत तो ऐसी है। यह कोई मैं हवामें बात नहीं कर रहा हूं, सच्ची बात है सो कहता हूं। तो वही वात मैं हक मतकी मिलिटरी भौर पुलिससे कहता हं। उनका पहला धर्म यह हो जाता है कि मुट्ठी भर भी मुसलमान अगर यहां पड़े हैं तो उनकी रक्षा करनी है। अगर उनपर, जो यहां पड़े हैं, हिंदू हमला करते हैं, सिख हमला करते हैं, तो पलिस भीर फौजको उनको बचाना चाहिए। अपनी जानको खतरेमें डालकर भी उनको बचाना चाहिए। तब वह सच्ची पुलिस है, सच्ची मिलिटरी है। हिंदुस्तानको जो आजादी मिली है, वह भी एक प्रजीव किस्मकी है। सारी दुनिया ऐसा कहती है और मैं भी कहता हूं कि इस तरहसे किसी भी हकमतने किसी मुल्ककी ग्राजादी वहांके लोगोंको नहीं दी है। बिना किसी लड़ाई-अगड़के और खुनखराबीके हमने अपनी आजादी पाई है। तो जरूरी है कि हमारी मिलिटरी हो, पुलिस हो, वह ऐसी न हो कि जेब भरनेके लिए काम करे। उनको जितना मिलता है, उससे संतोष रखना चाहिए। उनको यह नहीं सोचना कि मिटाई मिले, जलेबी मिले भीर दूसरे स्वादिष्ट भोजन मिलें। सिपाही तो वह है जो सुखी रोटी नमक मिलता है उसको खाकर पेट भर लेता है और ग्रपने धर्मका पालन करता है। लेकिन अगर वह समभे कि दूसरे आदमी-का लडका तो कालिज-मदरसेमें जाता है, उसके लिए तो मीटर रहती

है वाईसिकल रहती है श्रोर क्या-क्या चीजें नहीं रहती हैं, श्रौर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए रिक्वत लेना है, प्रजाको खाना है, तब वह प्रजाके सेवक नहीं रहते । इस कारण मैं कहता हूं कि रोटीका टुकड़ा खाकर जो मिले उसमें राजी रहकर अपना काम विना धर्मके भेदभावके करे वही सच्चा फौजी और सिपाही है । वह कभी ऐसा न सोचे कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मुसलमानको मारूं। मुसलमान श्रगर बदमाशी करे तो उसे पकड़े श्रौर सजा दिलवाए वह दूसरी बात है । लेकिन क्या जो बेगुनाह श्रादमी है मगर मुसलमान है, उसको हम यहां इसलिए मारें कि दूसरे मुसलमान जो वहां हैं वे बिलकुल बदमाश हैं ? श्रगर कोई भी हिंदू ऐसा करता है तो सिपाहीका धर्म हो जाता है कि वह उस मुसलमानकी रक्षा करे । तब मैं कहूंगा कि वह जो हिंदुस्तानका नमक खाता है उसको सही श्रदा करता है । श्रौर श्रगर हमारी पुलिस श्रौर मिलिटरी ऐसा नहीं करती तो वह नमकहराम बनती है ।

ऐसा मैं पाकिस्तानकी मिलिटरी और पुलिसके लिए भी कहूंगा। लेकिन वहां तो मेरी कुछ चलती नहीं है। मैं किसको कहूं किसको न कहूं। लेकिन मैं जो यहां कहता हूं अगर यहां वैसा होता है, तो वहां अपने-आप बादमें वैसा होना है, इस बारेमें मुभे कोई शक नहीं है। तो आज तो लोगोंके दिमाग बिगड़ गए हैं, वे कहते हैं कि वहां हमारे भाइयोंपर ऐसा होता है तो हम यहां भी वैसा क्यों न करें? लेकिन ऐसा कहना इन्सानियत नहीं है। इसलिए मैं तो जबतक मेरेमें सांस हैं, चीख-चीखकर यही कहता रहूंगा कि हम अपनेको साफ रक्खें, शरीफ बनें रहें, हमारे अखबारोंको शरीफ रहना है, मिलिटरी और पुलिस है उसको शरीफ रहना है। यह चीज अगर नहीं रहती है तो हमारी हकूमत चल नहीं सकती है और पीछे हम बेहाल हो जायंगे। पाकिस्तानमें कुछ भी हो, हमें शरीफ रहना है। वह दीवाना बनें, तो भी हमें तो शरीफ ही रहना है। तो मैं कहता हूं हमें शराफत हर हालतमें अपनेमें रखनी है। इतना तो करो। अगर मेरी न सुनी, तो मैं कहता हूं कि सब बेहाल होनेवाले हैं।

## : ११२ :

#### ६ अक्तूबर, १६४७

भाइयो स्रीर वहनो,

हमेशा मैं किसी न किसी रूपमें वही बात कह देता हूं। लाचार बैठा हूं। इसी कामके लिए तो यहां पड़ा हूं। मुफ्ते कहना चाहिए कि क्योंकि आप उदार हैं, भले हैं, इसलिए शांतिसे मेरी बात सुन लेते हैं, इस-लिए मैं आपका उपकार मानता हूं। अन्यवाद ही दे सकता हूं। लेकिन मेरेमें ऐसा तो हैं नहीं कि चलो मैंने सुना दिया और लोगोंने शांतिसे सुन लिया और खतम हुआ। उससे मेरा पेट नहीं भरता। हमारे इतने लोग परेशान पड़े हैं, हिंदुस्तानमें बहुत जगह पड़ी हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए ? उन लोगोंका धर्म क्या है ? हकूमतका धर्म क्या है ? जो लोग एक किस्मकी खराब आबोहवा पैदा करते हैं उन्हें हमें समफता है, समफाना है, तब तो पीछे जो लोग दूसरी जगह पड़े हैं उनतक भी मेरी आवाज पहुंचेगी।

मेरे पास कुछ लोग, जो लोग परेशानीमें हैं, वे भ्रा गए थे। वे लोग बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तानके पिक्सी पाकिस्तानके हैं। मेरे पास दस- बारह रोज पहले भ्रा गए थे। पहले मैंने कहा, मुभे सब कुछ लिखकर दो। उन्होंने लिखकर बयान दे दिया, ताकि मुभसे कुछ हो सकता है तो कहां। उनका कहना यह था कि जो पाकिस्तानमें पड़े हैं; उन लोगोंके भ्रानेका कुछ प्रबंध हो, नहीं तो वे भ्रा नहीं सकते। रास्तेमें सतरा रहता है। उनके पास भ्रनाज है, पर भ्रनाज साथमें कैसे ला सकते हैं? रखने कीन देगा? हवाई जहाजमें भ्रा जायं, मोटरसे भ्रा जायं ऐसा ही रास्ता भ्राज हो सकता है। ट्रेनमें भ्राज बड़ी दुश्वारियां हैं। जैसे पहले चलती थीं ऐसे ट्रेनें चलती भी नहीं। जो भ्रवतक भ्रा नहीं पाए हैं उनका पीछे क्या हाल हुआ वह भी पता नहीं। ऐसी हालतमें वे भ्रा जायं तो अच्छा है। लेकिन मैं सोचता हूं कि हम हैं कहां, भ्रीर कहां जा रहे हैं?

ग्रव में जरा मनको बंगालकी ग्रोर ले जाऊं। वहां भी तो मैंने काफी

काम किया है। पूर्वी वंगालमें भी ग्रीर पश्चिमी वंगालमें भी। पूर्वी वंगालमें तो नवाखाली है, जो ग्राज पाकिस्तानमें है। वहां मैं चला गया था ग्रीर वहां वडी लंबी पैदल यात्रा की। रोज ग्रलग-ग्रलग जगहपर चला जाता था। वहांके लोगोंसे वातचीत करता था। हिंदू वहनों, भाइयोंमें जो डर भरा था उसे निकालता था। राम नामसे निकालना ठहरा। राम नाम लेते हुए कोई मार डाले तो मर जाएं। ऐसा हमें क्या जीनेका मोह पड़ा है ? क्या जिंदा रहनेके लिए राम नामको छोड़ दें ? डरके मारे राम नाम न लें ? औरतें श्रगर क्मकुम लगाती हैं तो वह न लगाएं ? वहां जो ग्रौरत विधवा नहीं होती वह शंखकी चुड़ियां पहनती हैं, यह सौभाग्यकी निशानी है। जो विधवा बन जाती हैं वे नहीं पहनतीं। तो क्या डरके मारे शंखकी चड़ी न पहनें, हालांकि वे विधवा नहीं है ? जो श्भ चिन्हके रूप शंखकी चुड़ियां पहनती थीं वे श्राज पहनने से भिभकती थीं तो मैंने उनको समभाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वे समभ गई श्रौर कहा कि अब पहनेंगी। अब मैं सून रहा हं कि वहांसे थाहिस्ते-म्राहिस्ते लोग चले याते हैं। इसका मुक्ते पता नहीं चला, वहां तो मेरे श्रादमी पड़े हैं। शायद मैंने श्रापको कहा है कि जो श्रच्छे ग्रादमी मेरे साथ थे वे सब वहां पड़े हैं। प्यारेलाल वहां पड़े हैं, खादी प्रतिष्ठानके लोग वहां पड़े हैं, कन गांधी वहां पड़े हैं। ऐसे काबिल लोग वहां पड़े हैं। सतीशचन्द्र भी बहां पड़े हैं। वे सब लोगोंको हिम्मत देते हैं। लेकिन फिर भी लोग भागे चले आते हैं। वहां लोगोंको परेशानी है। होनी भी चाहिए। लेकिन वहांसे भागना क्या था? कहांसे भागेंगे श्रौर भागकर वे करेंगे क्या ? वे सोचें। हमारे यहां कुछक्षेत्रमें २५००० शरणार्थी पड़े हैं, ग्रीरतें हैं, मर्द हैं। कुछ ग्रीरतें हैं जिनके बच्चे होनेवाल हैं। उनमें से कोई मर जाय तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वहां उनका इलाज ग्राज कौन करेगा ? वहां मकान भी नहीं हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि वे पंजाबसे भागकर आए हैं। तो मैं अपने दिलमें सोचता हूं कि मुक्ते उन लोगोंको क्या सलाह देनी चाहिए ? जितने ग्राए हैं इससे ज्यादा तो अब भी पड़े हैं। हम कोई दस-बीसकी तादादमें हों, लाख दो लाखकी तादादमें हों तो उन्हें समभा सकें, संभाल सकें। करोडोंकी

तादादमें, इस बड़े मुल्कमें लोग पड़े हैं, वहां लोगोंको तबदील करना, एक जगहमे दूसरी जगहपर ले जाना छोटी बात मत समभो। इसमें परेशानी इतनी है कि वे विचारे वगैर मौतके मर जाते हैं, भूखों मर जाते हैं। हक्-मत सबको सब चीज पहंचानेकी कोशिश करे तो भी पहंचा नहीं सकती। है, चाहे कितनी भी कोशिश करे। हक्मतके पास भाज जो सिपाही हैं, मिलिटरी है, सबका इंतजाम श्रंग्रेजोंके पास जैसा था वैसा तो हो नहीं सकता । होना नहीं चाहिए । हकमतके पास जो फौज है वह लोगोंकी मारफत काम चला सकती है। लोग चाहें तो वे हकमतके हाथ हैं, पैर हैं। अगर वे उन लोगोंको मदद न दें श्रीर उनके पाससे मददकी उम्मीद करें तो वह मिल नहीं सकती। यह मैं वजीरोंसे भी कहता हूं। मैं देखता हुं कि हुकूमत बेफिकर नहीं है। मैं करीब-करीब हुमेशा उनको मिलता हूं। वे लोग भी परेशान हैं यह मैं श्रापको कहना चाहता हूं। मगर वे करें क्या ? ग्राखिरमें हक्मत तो वे जानते नहीं थे। कांग्रेस चलाई मगर वह तो मट्ठी भरकी थी। हमारे दफ्तरमें जितने नाम रजिस्टर हैं उतने भी तो कभी हाजिर नहीं हए और हमारे दप्तरमें जितने हैं वह तो मुट्ठी-भर श्रादमी हैं, थोड़े पैसींमें काम करना रहा। श्राज करोड़ोंका काम करना है। करोड़ों रुपया पड़ा है श्रीर हजारोंकी तादादमें जो आदमी पडे हैं उनका थोडोंकी मारफत काम करना है।

यह काम कैसे हो सकता है। और कैसे पचीस हजार आदिमयोंको समयपर खाना पहुंचा सकते हैं, वह सोचना है। हजारों नए आदमी रोज आते हैं, तो वे भूखों रहते हैं। कपड़ा पूरा नहीं है और जाड़ेके दिन आ रहे हैं। जो हाल यहांका है वही हाल आप समभें कि पाकिस्तानमें है। पाकिस्तानमें कोई जन्नत है और हमारे यहां दोजख है ऐसा नहीं है। या यह कहो हमारे यहां जन्नत है तो वह है नहीं, यह में नजरोंसे देखता हूं और पाकिस्तानमें दोजख हो ऐसा भी नहीं। आखिरमें दोनों जगहोंमें इन्सान हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है लेकिन, उस अच्छापन और बुरापन-का हिसाब कौन निकाले? निकालकर हम क्या पाएंगे? मेरे सामने

१ वदलना ।

तो बड़ा प्रश्न ही यह हो जाता है और आपके सामने भी यही होना चाहिए, कि ऐसे लोग जो पड़े हैं, जिन्हें आना है या जो आ गए हैं, उनकी जो हो सके हिफाजत करें। लेकिन जो आए हैं उनके लिए भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वे आखिर अपने घर चले जाएं। मैं आपको कहता हूं कि उन्हें अपनी जगहपर जाना है। मैं तो जानता हूं कि जो देहातमें रहनेवाला आदमी है वह अपने देहातको छोड़कर नहीं जायगा। एक एकड़ जमीन होतो उसके पीछे वह ख्वार हो जायगा। हजारोंकी तादादमें, लाखोंकी तादादमें लोग चले जाएं तो कहां जाएं, कैसे रहें। जाते-जाते तो रास्तेमें मरते जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें मरना है तो हम मरेंगे। किसी जगहपर पड़े हैं तो वहां पड़े रहेंगे। पीछे क्या होता है देखेंगे। गाकिस्तानमें रहते हैं तो वह देखनेवाला नहीं है, ऐसा नहीं है। देखनेवाला ईश्वर तो है और दूसरा कोई है या नहीं, हकूमत तो है।

श्रभी बंगालमें मैंने कहा हमारे दोस्त सब पड़े हैं। तो जो हकूमत पश्चिमी बंगालमें है वह पूर्वी बंगालकी हकूमतको लिखे, कि यहां क्या है। लेकिन वहांके लोग, वहां भी क्या, हर जगहपर, जो हकूमत कहे उसकी तामील नहीं करते। अफसर लोग उसकी तामील नहीं करते। उनके दिल-दिलमें ऐसा गुमान श्रा गया है, श्रव तो श्राजादी श्रा गई है श्रव कौन है हमें पूछनेवाला। शंग्रेज थे, वह तो गए। उनकी लाल श्रांखें देखकर तो यह कांप उठते थे। श्रव क्या हो गया है? श्रंग्रेजोंके सामने कांपते थे इसका मैं गवाह हूं। लेकिन श्राज सबको लगे कि हमको कौन पूछनेवाला है, हम श्रपने जनरल हैं, सिपाही हैं, ऐसी श्राजादी हम पा गए हैं, उस श्राजादीमें श्रच्छा लगे सो करेंगे, तो मैं श्रापको कहना चाहता हूं कि इस तरह काम नहीं चल सकता।

दोनों हकूमतें मानती हैं कि हमें इन्साफ करना ही है, तो पीछे जोर आ जाता है। लेकिन माना कि हकूमत इन्साफ नहीं करना चाहती तो क्या होगा? आखिर हो क्या सकता है? मैं तो नड़ाई करनेवाला आदमी हूं नहीं, मैं तो नड़ाईसे भागूंगा। लेकिन जिसके पास हथियार रहते

<sup>&#</sup>x27;पालन ।

हैं, सिपाही या पुलिस रहती है, मिलिटरी रहती है, उसको लड़ना नहीं तो दूसरा क्या करना है ? मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन जिसको करना है उसे तो करना ही है। तब लड़ना होगा। मेरे धर्मके आदमी जहां पड़े हैं, वहां वे परेशान पड़े नहीं रह सकते हैं। तो हमको कछ करना होगा। वह तो दोनों हकुमतके लिए मैं वात करता हं। दोनों हकुमतके लिए होता है। उसमें जो जालिम हैं उसको यह हक नहीं कि दूसरे जालिमको सजा दे। जो हक्मत लोगोंको श्रच्छी तरहसे नहीं रखती या नहीं रख सकती वे दूसरी हक्मतका इसी दोषके लिए सामना करेंगे क्या ? ऐसा कोई कर सकता है ? इन्साफके लिए लड़ते-लड़ते हम मर गए, हक्मत मर गई तो मैं समभ सकंगा। लेकिन हम ब्राज इस तरह डरके मारे मर जाएं मरते-मरते वहांसे भाग आवें ? आधे तो आते-आते मर जाते हैं, पीछे आते हैं तो, लेकिन रखना कहां ? उनको खाना कहांसे दोगे ? वे क्या बेकार बैठे रहेंगे ? बेकार न बैठें तो उनको काम-धंधा देना होगा। इस देशमें आपके करोड़ों लोग मुखसे मरते हैं, करोड़ों बेकार बैठे हैं, उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं पाते, तो जो लोग बाहरसे आते हैं, बाहरसे नहीं किसी दूसरे प्रांतसे बाते हैं, परेशानीमें पड़े हैं, उनके लिए काम कहांसे निकालोगे ? वह जो पेशा करते थे, वह कैसे होगा, वे कैसे करेंगे और क्या करेंगे ? भंभट यह बड़ी है, इसमेंसे खराबी पैदा होती है, वह खराबी जो मैं बताता हं, उसमें हो नहीं सकती और पीछे लोग बहादर वनते हैं। लोग मरनेका इल्म सीख जाते हैं। मरनेका इल्म सीख लें तो हमारा भी भला है ग्रीर जगतका भी भला है। मैंने श्रापको जो उपाय बताया है वह हम हिंदुस्तानको समका दें तो सबका भला है। हम बहादुर बनते हैं और पीछे सारा जगत हमारी तारीफ करनेवाला है, उसमें मेरे दिलमें कोई संदेह नहीं।

#### : ११३ :

१० ग्रक्तूबर, १६४७

भाइ गो स्रं र वहनी,

श्राज भी काफी कंवलियां वगैरह श्रा गई हैं। थोड़े भाई पैसे भी दे गए हैं। बड़ौदासे एक तार भी ग्राया है कि हम काफी कंवलियां यहांसे भेज सकते हैं। मेरा खयाल है कि उन्होंने लिखा है कि ग्राठ सौ कंबल तो तैयार हैं, लेकिन यहां रेलवाले ले नहीं सकते। ठीक है कि ग्राज रेलपर इतना बोभ पड़ा है कि हर कोई कुछ भेजना चाहे तो वह नहीं हो सकता। हो सकेगा तो मैं यहांकी हकूमतके पाससे चिट्ठी ले लूंगा कि वहांसे कंबलियां ग्रा जायं। तब हमारे पास ठीक-ठीक सामान तैयार हो जायगा। पूरा तो श्रभी नहीं हुश्रा है, लेकिन मेरी उम्मीद ऐसी है कि भगवान किसी न किसी तरह से वह पूरा कर देगा और कोई ठंडके मारे परेशान च होगा।

ग्रभी एक वहनने ग्रंगूठी भेजी हैं, उसका भी ग्राज तो मैं यही. उपयोग कर सकता हूं कि ग्रंगूठीको इसी काममें लगा दूं ग्रौर ऐसा ही करनेकी चेंड्टा होगी।

सब हमारे सामने एक गहरा प्रश्न है जिसके बारेमें मैंने तो काफी कह दिया है। खुराककी तंगी है ग्रीर इसिलए परेशानी होती है। स्राजादी तो मिली लेकिन स्राजादी मिलते ही हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। मुफ्ते लगता है कि स्रगर हम सच्ची स्राजादीको हजम कर लेते हैं तो ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सच्चे स्राजाद लोग किस तरहसे चलें? हमारी स्राजादी भी कैसी कीमती स्राजादी है कि जिसमें हमको किसीके साथ सोल्जर जैसे लड़ते हैं ऐसी लड़ाई नहीं करनी पड़ी। लड़ाई तो एक किस्मकी थीं, लेकिन उस लड़ाईकी सारी दुनिया तारीफ करती है। उस लड़ाईके स्रंतमें हमको स्राजादी मिली तो उस स्राजादीकी कीमत हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन है नहीं। यह हमारी कमजोरी है। तो मैं क्या पाता हूं कि जो मैंने बात

१ सिपाही।

कही है वह तो वड़ी सीधी है ग्रीर बिल्कुल व्यवहारकी वात है। यानी बाहरसे खुराक नहीं मंगवाना । ऐसी व्यवहार की बात सनते ही लोग कांप क्यों उठते हैं ? कहते हैं भ्रादत पड गई है। भ्रादत तो पड़ी है पर वह तो कई बरसोंकी नही। वह हमारी ग्रादत कहीं भी नही जा सकती है कि हमको कोई रोटी लिलाये तो हम खाएं। हमारे लिए ऐसा इंतजाम वने कि हमें छः ग्राउंस, ग्राठ श्राउंस, बारह ग्राउंस ग्रनाज, जो क्छ भी हो उतना श्रनाज, हमें मिले तब हम खा सकते हैं. श्रीर उसके लिए नई-नई चिट्रियां लिखें। वह तो व्यवहारके बाहरकी बात हो गई। जो मैं कहता हं वह बिल्कुल व्यवहारकी बात है। भीर उसमें परेजान क्या होना था। हिंदुस्तान जैसा वड़ा मुल्क जिसमें करोडोंकी तादादमें हम पड़े हैं, जमीन भी हमारे पास काफी पड़ी है, ईश्वरकी क्रपासे पानी भी बहुत है। ऐसे स्थान हैं हिंदुस्तानमें कि जिस जगह पानी नहीं मिलता। ऐसे रेगिस्तान पड़े हैं यह मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा नही कहा जा सकता कि हिंदुस्तानमें किसी जगह पानी मिलता ही नहीं है। तो हमारे पास पानी पड़ा है, जमीन पड़ी है, करोड़ोंकी तादादमें लोग पड़े हैं, हम क्यों परेशान बनें !

मेरा तो कहना इतना ही है कि लोग इसके लिए तैयार हो जायं कि हम अपने परिश्रमसे अपनी रोटी पैदा कर लेंगे। रोटी खानके लिए अनाज पैदा कर लेंगे। इससे लोगोंमें एक किस्मका तेज पैदा हो जाता है और उस तेजसे ही आधा काम हो जाता है। कहा जाता है और वह सच्ची बात है कि मौतके उरसे जितने आदमी मरते हैं उससे बहुत कम सच्ची मौतसे मरते हैं। एक आदमीको ऐसा हो गया कि मैं तो आज चला कल चला। किसी आदमीको क्यों, मुक्तको ही ले लो। मुक्ते खांसी हो गईं तो खांसीके कारण में समक्ष कूं कि मैं तो अब मर जाऊंगा, तो मरना तो जब है तब महंगा, वह तो भगवानके हाथमें पड़ा है, लेकिन मैं अगर आजसे परेशान हो जाऊं और ऐसा मान लूं कि मैं तो अब मरा तो वह बेमौत मरना है। और रॉज मरना अब चला हाय! अब क्या होगा, तो इस तरह जो मेरे समीपमें लोग पड़े हैं उनकों भी परेशान कहंगा और मैं भी परेशान हुंगा और हमेशा सूखता जाऊंगा। हमेशा रोता ही रहूंगा कि

अब मैं चला। उससे भ्रच्छा तो यह है कि जबतक हमको मौत नहीं श्राती तयतक हम श्रारामसे पड़े रहें श्रीर समभें कि कोई हमको मारनेवाला नहीं है, कोई मारनेवाला है तो ईश्वर है। जब उसका जी चाहेगा उठा लेगा। एक तो यह चीज कि हम मौतका डर छोड़ देते हैं तो हमको हमारी परेशानी भी छोड़ देती हैं। इस तरहसे मैं कहता हूं कि जब हम यह करेंगे, तब हम परेशान न होंगे। किसीको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसीकी मेहरवानीसे अपनी खुराक पावें। बल्कि हम अपनी मेहनतसे उसे पैदा करें। तभी मैं कह रहा हूं कि हम बगैर मौतके न मरें। भ्राज जो चिटें मिलती हैं, राशनिंग होती है श्रीर इसी तरहके जो तरीके हमें बेमौत मारनेके हैं, उनको हम छोड़ वें। यह तो खुराककी बात है।

ऐसी ही बात कपड़ोंकी है। मैंने तो कह दिया है कि अब जितना कपड़ा मिलता है, उससे चौगुना मिल सकता है। हमारे मुल्कमें कपड़ोंकी तंगी कैसी ? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि खुराककी तंगी तो थोड़ी-सी हो भी सकती है, लेकिन कपड़ोंकी तंगी इस हिन्दूस्तानमें नहीं होनी चाहिए । क्यों नहीं होनी चाहिए ? क्योंकि हिन्दुस्तानमें जितनी रुई पैदा होती है वह हमको जितनी कपड़ोंके लिए रुई चाहिए उससे बहुत ग्रधिक है। हिंदुस्तानमें कातनेवाले, बुननेवाले, इतने काफी पड़े हैं कि अपने-श्राप कात सकते हैं और सतको बन सकते हैं और भारामसे पहन सकते हैं, तब तो पीछे हम बिल्कुल माजाद बन जाते हैं... खानेके लिए, कपडेके लिए, ग्रीर मिलसे भी हम ग्राजादी पा लेते हैं। ग्राज तो नहीं पाई ग्रौर ग्रभी पा नहीं सकते तो उसमें हमारा श्रनजानपन है। मेरा खयाल था कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन आज तो वह नहीं है, वह जमाना तो चला गया कि जब मैं सारे हिंदुस्तानमें घूम-घूमकर खहरका प्रचार करता था। बहनोंको कहता या कि कातो, जितना कात सकती हो उतना कातो। उन्होंने कताई की भी, लेकिन काता बिना समभके। उन्हें मजदूरीकी परवाह नहीं थी, वह कातती थीं और कपड़े बनवा लेती थीं। यह होता था, लेकिन आज तो शक्ल दूसरी है। आज तो तुम्हारे पास कपड़ा ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि अब हम अपने कपड़ोंके लिए सुत पैदा करें, कातें श्रीर उसको बुनवा लें श्रीर बुनें। श्रपने-श्राप बुननेमें कोई तकलीफ

तो है नहीं। लेकिन वह भी न करें तो क्या करें ? हां, तो जो मैं वात कर रहा था उसमेंसे नतीजा यह ग्राता है कि लोग तो जो कपडेकी दकाने पड़ी हैं वहां चले जायं, कपड़ा ले लें। हकूमत है वह भी मिलोंके पाससे कपड़ा ले और पीछे लोगोंमें बांटना शरू कर दे। इसके मलावा जो लोग कर सकते हों वह एक, दो महीनेके लिए, चार महीनेके लिए, यह दत ले लें कि हम कुछ कपड़ा लेनेवाले नहीं हैं। कपडेके लिए खहर चाहिए। छींट वगैरह जो महीन कपड़े हैं वह न लें। हम इतने महीने तक वह न लेंगे, इसका मतलब तो यह होता ही नहीं कि हम नंगे रहनेवाले हैं। इतनेमें खादी तैयार कर लेंगे तो जाड़ेके दिनोंमें भंभटसे छट जायंगे। यहां कंबलकी बात तो नहीं है । यहां तो इतनी ही बात है कि हमें पहननेके लिए जो खहर चाहिए वह खुद बना लेंगे, बाजारसे नहीं खरीदना चाहते हैं। इतना हम करें तो कपड़ेका दाम एकदम गिर जाता है। भ्राज तो कपड़ेका बाजार भी गरम होता जाता है। सभी बाजार गर्म होता जाता है। थोड़ा कपड़ा तो हमें चाहिए, कमीज बनवाना है, कर्ता बनवाना है, उसके लिए थोड़ा गज कपड़ा तो चाहिए। तो खहर लो। और मैंने कहा है कि चाहिए तो यह कि वह खद्दर हम अपने हाथसे बना लें। तय कर लें कि कपड़ेकी दकानपर न जाएंगे । ऐसा हम वत लेकर बैठ जायं कि इतने महीनेतक नहीं खरीदेंगे, तो मैं कहता हूं कि सब भंभट निकल जाता है और कपड़ोंके लिए भीर खुराकके लिए हम भाजाद हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि लोगोंमें मेरी समक्तमें म्रात्म-विश्वास ग्रा जाता है भीर लोग स्वावलंबी बन जाते हैं और वह समभते हैं कि कपड़ेकी तंगी हमें क्या होनेवाली है। हम तो कपडा ग्रपंने लिए खद पैदा कर लेंगे. करवा लेंगे। हमारी अपनी खुराक है वह पैदा कर लेंगे या तो करवा लेंगे। यह सब करें तो उसमेंसे एक बड़ा भारी बुलंद नतीजा श्रा जाता है। हम भ्राजाद तो बने मगर राजनीतिक प्रथमिं भ्राजाद बने। हमारी करोडोंकी आर्थिक स्थिति आज सही नहीं हो गई। वह हम महसूस नहीं करते। पीछे महसुस करेंगे जब यह समभें कि अब हमारे यहां हम खुराक पैदा कर लेते हैं, उसका दाम हम जितना चाहें उतना ले लेते हैं, कपड़ा हम अपने-आप बना लेते हैं। रूई तो पड़ी है। या तो कहीं मिलींसे ले लेते

हैं। कपड़ा मिलोंमें मिलनेकी कोई गुंजाइय नहीं है ऐसा समक्त लेना चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन कम-से-कम इतना तो समभें कि हम परेयानी उठानेवाले नहीं हैं। तो हम कम-से-कम आधिक आजादी पा जाते हैं। श्रीर जो गरीय लोग हैं उनको भी पना चलना है कि हमको आजादी मिल गई है। इतना काम हम करें, पीछे इसका दूसरा नतीजा खुद ही आ जायगा।

याज हम श्रापस-श्रापसमें भगड़ते हैं लेकिन भगड़ा करनेके लिए फुसंत तो होनी चाहिए। जब हम काममें गिरफ्तार हो जायंगे ग्रीर सब मजदूर-जैसे बन जाएंगे तब एक मिनट भी हमको न भगड़ा करनेको रहेगा न किसीसे मार-पीट करनेको। खाना तो हमारे पास है। पहिनना, उसका भी हमारे पास इंतजाम है। हम शरावखोरी छोड़ दें, जुश्रा खेलना छोड़ दें। इस तरहसे सिलसिलेवार हम सीधे चलते जाते हैं तो मैं कहता हूं पीछे कोई दोष ही हममें नहीं रहता। ऐसा ग्रपने-श्राप हम महसूस कर लेते हैं कि श्रब हम ग्रापस-श्रापसमें लड़ेंगे ही नहीं। का कोई मुसलमान रहा न हिंदू रहा। कोई बदमाशी करेगा तो उसका जवाब हम दे देंगे। उसके साथ लड़ना है तो लड़ेंगे। लेकिन ग्राज हम क्यों बगैर मौतसे मरना शुरू कर दें?

इसलिए में तो कहूंगा कि जो चीज मैंने श्रापको सिखा दी है भीर सुनानेकी चेष्टा की है वह श्रगर श्रच्छी तरहसे श्रापके दिलोंमें जम जाय श्रीर उसपर चलनेका फैसला हम करें तो मैं कहता हूं कि हम बहुत ऊंचे चढ़नेवाले हैं। श्रीर हमें किसीकी श्रोर देखना नहीं पड़ेगा कि कौन हमें मदद देता है। हमें मदद किसकी चाहिए ? मदद तो हमको ईश्वर देनेवाला है श्रीर वह किसको मदद देता है ? जो श्रादमी श्रपने-श्रापको मदद देनेके लिए खुद तैयार रहता है उसीको ईश्वर मदद देता है।

# : \$\$8 :

११ प्रवत्बर, १६४७

भाइयो और बहनो,

श्राज भाद्रपदकी कुष्णपक्षकी द्वादशी है। यह दिन गुजरातमें यानी

काठियावाडमें कच्छमें रेंटिया बारलके नामसे समभा जाता है और उस वक्त लोगोंका ध्यान रेंटियाकी स्रोर यानी चखेंकी स्रोर स्रोर चखेंके डर्ट-गिर्दमें जो चीजें समभी जाती हैं उनकी श्रोर खिच जाता है। एक सिल-मिला चलता है तो पीछे उसको कोई छोड़ता नहीं, लेकिन में माज ऐसा नहीं पाता हं कि रेंटिया ढादशीका हम कोई उत्साहसे पालन करें। रेंटिया-का विस्तृत अर्थ भी मैंने दिया है श्रीर हिंदुस्तानने मान लिया है कि चर्ला म्रहिसाका प्रतीक है। उसकी निशानी है। म्राज वह निशानी तो गुम हो गई है। श्रगर वह निशानी रहती तो श्राज हमारे सामने जो चीजें बन रही हैं वह बननेवाली नहीं थीं। लेकिन बनती है तो भी उस निशानी-का स्मरण तो मैं आपको करा दुं। मेरा जन्म दिन दो अक्तबरको मनाया था सो काफी था। लेकिन कई वर्षोंसे अंग्रेजी तारीख भी मानी जाती है और जो हिंदी तिथि है उसको भी माना जाता है। इस तरहसे वह दो दिन हैं और उनके बीचमें जितना फर्क रह जाता है वह सबका सब समय उत्साहसे चर्का उत्सव मनानेमें दिया जाता है। लेकिन भ्राज जैसा मैंने कहा ऐसा कोई मौका मैं पाता नहीं हूं। तो भी श्रगर दैवयोगसे कोई भी चर्लें को और जिसपर वह निशानी है उस श्रीहंसाको मान ले तो अच्छा ही है। पांच भादमी भी इसे मान लें तो श्रच्छा ही है। श्रीर करोड़ करें तो भौर भी भ्रच्छा है। लेकिन एक ही करे तो भी वह भ्रच्छा है। इसलिए मैंने भ्राप लोगोंका ध्यान इस भ्रोर खींचा है।

कराचीमें हमारे मंडल साहब हैं और वे पाकिस्तानका जो प्रधान मंडल है उसमें कोई प्रधान हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे हरिजन हैं और बंगालके हैं। तो भी कायदे आजमने उन्हें पाकिस्तानके प्रधान मंडलमें स्थान दे दिया है। उन्हींकी सूचनासे एक बात बन गई है। उसमें दूसरे दो-तीनका नाम में मूल गया हूं, वे भी शरीक हो गए हैं। सबके सब शरीक हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन दो हुए तो भी क्या, एक हुआ तो भी क्या। लेकिन एक सरक्युलर निकल गया है कि जितने हरिजन भी सिंधमें रहते हैं उनको हाथपर एक पट्टी रखनी चाहिए। उस पट्टीपर ऐसा लिखा जायगा कि यह हरिजन है, याने अछूत है अस्पृत्य है। जिससे उन्हें कोई हलाक न करे, कोई निकाल न दे। उसका लाजभी नतीजा मेरी समक्तमें यह

आता है—(वह अगर मेरे शककी ही बात है तो अच्छी ही बात है लेकिन वैसा एक ग्राही जाता है) कि वह हरिजनोंको ग्राज तो नौकरी मिल जायगी और पीछे मान लें कि वे हरिजन वहां ही रहें तो (सबके सब रहनेवाले तो नहीं हैं वाज तो वहांसे निकल भी गए हैं श्रीर निकलनेवाले हैं. ऐसा मैंने सुना है। मेरे पास बहुत खत ग्रा गए हैं, लेकिन जितने वहां रह जायं) उनको पीछे म्राखिरमें इस्लाम कबुल करना है। ऐसा नतीजा ग्रा जाता है, मेरे सामने तो यह भयंकर नतीजा है। एक ग्रादमी ऐसा मानकर कि वह सच्ची चीज है अपना मजहब छोड़ देता है और कोई भी धर्म कब्ल कर लेता है तो उस चीजका में कहुंगा कि सबको हक है। आज में अपनेको सनातनी हिंदू मानता हं, कल मुक्तको ऐसा लगे कि सनातन हिंदू क्या है इस धर्मको मैं पसंद नहीं करता, तो उसे छोड़ सकता हं। लेकिन वह वहत भारी बात है। मैं ग्रपने धर्मको कब्ल नहीं करूं तो म्भे कौन रोक सकता है ? मेरे दिलमें कोई लालच नहीं है कि मैं किस्टी हो जाऊंगा तो मेरी श्रायिक स्थितिको दुरुस्त करूंगा या ग्रीर कोई भी फायदा उठाऊंगा। मैंने तो अपने ईश्वरके साथ हिसाब कर लिया फिर दुनिया इसकी मुखालिफत करे तो भी मैं वही करूंगा। मैं मानता हं कि यह हालत आज एक भी हरिजनकी नहीं होगी। यह बात मैं दावेसे कहना चाहता हं क्योंकि में हरिजन वन गया हं, प्रछूत वन गया हूं, उनका धर्म मैंने कवल कर लिया है। मैं यह उम्मीद करता हं कि श्राज पाकिस्तानमें जितने हरिजन पड़े हैं या कोई दूसरे पड़े हैं उनके लिए इतना ऐलान कर देना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं। पीछेसे वह बिल्ला लगानेकी जरूरत नहीं रहती। सबके लिए ऐसा ऐलान होना चाहिए कि कोई भी शख्स म्राज ऐसा कहेगा कि मैंने घर्मका परिवर्त्तन राजीसे कर लिया है तो वह माना नहीं जायगा। धर्म ग्रपने दिलकी बात है। इन्सान जाने भीर उसका ईश्वर जाने। लेकिन पाकिस्तानकी हक्मतमें कोई भी श्रादमी ऐसा दावा ग्राज नहीं कर सकता कि उसने ग्रपने धर्मका परिवर्तन जान-बुभकर किया है। ऐसा ही माना जायगा कि उसने किसी डरकी वजहसे

१ विरोध।

या मजबूर होकर ऐसा किया है इसलिए आज ऐसा उनको कहना है किसीके धर्मका परिवर्तन हो ही नहीं सकता।

दूसरी एक बात रह जाती है। हमारे सामने इसी महीने दो त्योहार मा रहे हैं। एक तो दशहरा है। वह वड़ा बुलंद त्योहार है। उसको बहुत लोग मानते हैं, सारे हिंदुस्तानमें हिंदू लोग मानते हैं। लेकिन उसकी महिमा बंगालमें वहुत अधिक है। मैं बंगालमें रहा हं, इसलिए मैं जानता हूं कि दशहरेकी क्या महिमा वहां मानी जाती है। वह त्योहार स्राता है जससे ठीक दो दिनके बाद बकरीद भ्राती है। पहले जब बकरीद होती थी तो हिंदु-मुसलमानमें कोई बड़ा वैमनस्य नहीं था। श्राजकी तरह लडाई नहीं करते थे तो भी दिलमें खटका रहता था। श्रीर जो श्रंग्रेजी सलतनत थी उसको भी कुछ तैयारी रखनी पडती थी कि बकरीदके दिन कुछ हो न जाय, हिंदू-गुसलमानोंके बीचमें लड़ाई न चल जाय। कोई भी मौका मिल सकता था गाय को काटे, गायको सजावटके साथ ले जाय. ग्रीर हिंदुश्रोंको जकसानेके लिए ऐसा करें। दशहरेमें तो सब जगह सजा-वट करते हैं बाजा तो वजाना है, श्रीरतों-मर्दोकी सजावट होनेवाली है, नए कपड़े पहनकर कोई गाड़ीपर सवार होंगे, कोई घोड़पर सवार होंगे, वह सब करेंगे तो क्या, वह भी एक लड़ाईका मौका हो जायगा ग्रीर बकरीद भी लड़ाईका मौका हो जायगा । मैं तो कहंगा कि जो हिंदू और मुसलमान दोस्ताना तीरसे साथ-साथ रहना चाहते हैं उनका यह धर्म हो जाता है कि वे मर्यादासे इन त्योहारोंका पालन करें। ऐसी चीज कोई न करें जिससे सामनेका आदमी गुस्सेमें आ जाय। बगैर इस सबके आज हम गुस्सेसे भरे हैं श्रीर गुस्सेमें जब श्रा जाते हैं तो एककी दस बना देते हैं। ऐसी हालतमें ऐसी कोई बात हम न करें जिसरो गुस्सा बढ़े।

अंग्रेजी हकूमतने जाते हुए जो काम किया उसमें एक दोष रह गया। हिंदुस्तानके दो टुकड़े कर डाले और दो हकूमतें बन गई। आज तो दोनों दुश्मन-जैसे बन गए हैं। संभव है कि आपस-आपसमें कभी भी लड़ाई न करें। लेकिन ऐसा सामान बन रहा है कि जिससे यह कोई समभ नहीं सकता है कि आगे क्या होगा। लेकिन आशा रखें कि हम दोनों समभ जायं और अगर नहीं सगभोंगे तो अपनी आजादी हार बैठैंगे। मुल्कको हार बैठना धर्मकी बाजी है, उसको गंवाकर बैठ जाना वह बड़ी भारी गलती होगी। मेरी तो यह प्रार्थना है ईश्वर सबको ज्ञान दे स्रीर हम सब शुद्ध हो जायं। वह बड़ी स्रच्छी बात होगी।

एक ग्रीर चीज मैंने कह दी है, दक्षिण ग्रिफिकामें हमारे जो लोग पड़े हैं उन्हें सावधान होकर काम करना है और यहां जो दो हकूमतें हैं उन दोनोंको हमारे जो भाई वहां पड़े हैं उन्हें पूरी सहायता देना चाहिए और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए।

# : ११५ :

#### १२ अक्तूबर, १६४७

भाइयो श्रीर बहनो,

भाज भी काफी कंबलियां भा गई। रजाई भी। भीर रजाईके बारेमें तो मैं यहांतक कह सकता हूं कि मिलोंकी तरफसे भी रजाइयां तैयार हो रही हैं। वह रजाइयां भी आ जायंगी। मेरे दिलमें इतनी आशा जरूर हो गई है कि जिस रफ्तारसे ये रजाई और कंबलियां वगैरह श्रा रही हैं उससे इस जाड़ेके दिनोंमें जो लोग यहां इकट्ठे हो गए हैं यहांके माने दिल्लीमें ग्रौर उसके इदिंगिर्द, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह तजवीज भी हो रही है कि वह सबकी सब रजाइयां जिनको मिलनी चाहिए या कंवलियां या जो दूसरी चीजें पहिननेको ग्रा जाती हैं वह सब जरूरतमंदोंको मिलें। एक बात उसमें समभनेके लायक है कि जो कंबलियां जाती हैं वह ग्रांखरमें फट जायंगी, मगर ग्राज वह पानीसे ग्रीर ग्रोससे बचा सकती हैं। लेकिन रजाई श्रा गईं तो खतरा रहता है कि वह पानीसे नहीं बचेगी। बाकी तो ईश्वरकी कृपा रहेगी तो जाड़ोंके दिनोंमें पानी नहीं ग्राना चाहिए लेकिन ग्रोस काफी पड़ती है ग्रीर सबको कंबलियां शायद न मिल सकें, सबको तंबू भी मिल सकेंगे या नहीं सो मेरे दिलमें शक है। एक चीज है, में भाज बात कर रहा या तब बता दिया था। वह मैं यहां भी बता देना चाहता हूं कि जिन लोगोंके हाथोंमें रजाइयां

चली जाती हैं वह समभों कि न्यज पेपर काफी पड़े हैं, वह मिल जाय तो रजाईपर अगर न्यूज पेपर रखें तो पीछे भ्रोस रजाईमें से होकर नहीं या सकती। दूसरी खुवी रजाईकी यह है कि उसमें काफी रुई श्रा जाती है और उसमें काफी गरमी रहती है। जब रुई ट्ट जाती है तब रजाईको खोल सकते हैं। रजाईका कपड़ा धोकर रुईको धनकर फिरसे भर सकते हैं। तो वह नई चीज बन सकती है। जो देखमाल करके उस चीजको इस्तेमाल करनेवाले हैं जनके लिए वह बड़ी कामकी चीज है। हमारेपर यह एक बड़ी भारी श्रापत्ति आ पड़ी है, लेकिन जो ईक्वरका स्मरण करते हैं और ईश्वरका काम कर लेते हैं उनको ऐसी ब्रापत्तिसे भी सीख मिल जाती है। दो किस्मकी बातें हो सकती हैं। एक तो जब आपत्ति था गई तो श्रादमी घबराहटमें पड़ जाता है या तो गस्सेमें श्रा जाता है, तब पीछे वह ज्यादा दुख पाता है। लेकिन श्रापत्तिमें यह सोचे कि हम बेगुनाह हैं तो भी आपत्ति आती है, लेकिन तो भी हम इस बक्त ईश्वरको भूलने-वाले नहीं हैं, उनकी मदद मांगनेवाले हैं। ऐसे लोग उस ग्रापत्तिमेंसे भी सुखको पैदा कर सकते हैं। काफी लोग जो इधर ग्रा गए हैं भीर श्राधित वन गए हैं वह ताजिर लोग थे, उनके पास काफी पैसा था, दूसरे प्रकारका धन था। बडी-बडी हवेलियां थीं वे सब चली गईं, खो गई। मैंने तो कह दिया है जो जहांसे भ्रा गया है जबतक वहां वापिस पहुंच नहीं सकता है, श्रीर वहां सही सलामत नहीं रह सकता है तबतक हमारी दोनों हक्मतोंके लिए कष्टकी बात है। धगर हम लीग जिंदा रहना चाहते हैं, भ्राजाद रहना चाहते हैं तो कभी न कभी हमें इस तबादलेके पापका पश्चात्ताप करना है। पश्चात्ताप उसका नाम है कि हमने जो मूल की उसको दुरस्त करें। तब वह सच्चा प्रायश्चित है। दुसरा नहीं हो सकता। जो सचमुच गलतीको दुरुस्त कर लेता है उसका पश्चात्ताप काफी हो गया । गलतियां दुहस्त करना है तब तो जो लोग श्राज शाए हैं जान लेकर, जान बचाकर भाग श्राए हैं, उनको वापस जाना है। वह जब होनेवाला है तब होगा, लेविन दरमियानमें क्या करोगे ? मैं यह कहना चाहता हं कि दरमियानमें लोगोंको भ्रगर भ्रच्छे डाक्टर लोग मिल जायं-जो निराघार बन गए हैं उनमें डाक्टर भी रहते हैं, वकील भी रहते हैं सब किस्मके

लोग रहते हैं—वे डाक्टर सेवाका ही काम करें और दूसरे भी जो उनके मातहत पड़े हैं वे भी ऐसा करें, तब बहुत बुलंद काम कर सकते हैं और हम उस ग्रापत्तिमेंसे एक नया पाठ मीख लेते हैं।

मैं शरणार्थियोंके बीच गया तो मुभे बताया गया है कि उनमें करीब ७५ की सदी ग्रादमी ताजिर थे। तो मैं चौंक उठा कि इतने ताजिर लोग यहां तिजारत कैसे कर सकेंगे। लाखोंकी तादादमें ताजिर ग्रा गए हैं, वे सब एकाएक तिजारत करने लगेंगे तो सब जगह गोलमाल हो जायगा। ग्रार ऐसे मनमें रक्खें कि हम तो कुछ-न-कुछ मेहनत करेंगे, हम नई चीज सीखेंगे ग्रीर वह सीख लें तब तो काम चल सकता है। वर्षोंसे जो ताजिर रहें हैं वे ग्रपनी तिजारत भूल जायं। जगतमें ऐसा होता है ग्रार एक चीज नहीं मिल सकती है तो पीछे दूसरी चीज ढूंढ़ो। हम बेकार नहीं बैठेंगे, जुग्रा नहीं खेलेंगे, शराबमें ग्रपना समय गंवाना नहीं चाहते हैं कुछ काम तो करेंगे ही। मेहनत करेंगे। जो ताजिर हैं लेकिन जिसका शरीर ग्रच्छा है, हाथ-पैर ग्रच्छे चल सकते हैं वे थोड़ी मेहनतका काम करें। ऐसी मजदूरी काफी रहती है जिसमें बहुत सीखनेकी जरूरत नहीं रहती। ऐसी चीज वह करें ग्रीर सब मिलजुलकर काम करें। साथमें कैसे काम होता है वह सीख लें। तब हमारे लिए जो यह एक नरक-जैसी चीज तैयार हो गई उसमेंसे हम स्वगं बना सकते हैं।

मैं समका रहा था और मैंने सोचा कि आज तो यह चीज अच्छी तरहसे आप लोगोंके सामने रक्खूंगा और आपकी मार्फत सबको सुना बूंगा। जो निराधार लोग पड़े हैं वे यह सुनेंगे और करेंगे तो उनको बड़ा फायदा होगा और मुल्कको भी बड़ा फायदा होगा। और जो हमारे ऊपर दु: ख आ गया है उस दु:खमेंसे हम सुख पैदा कर लेंगे।

इस सिलिसिलेमें मैं यह कहना चाहता था कि जो रजाइयां हमारे पास ग्रमी नहीं ग्राई हैं लेकिन हर जगहसे ग्रानेवाली हैं उसका हम क्या करें? उसमें जो कपड़ा रहता है वह मैला बन गया हो तो उसकी निकाल-कर घो सकते हैं। उसकी जो रुई पड़ी है उसको हम रख लेते हैं। रुई तो बिगड़ती ही नहीं। उसको सुखा लेते हैं ग्रौर उसको हाथसे साफ कर लेते हैं, घुनकीकी भी जरूरत नहीं। हां, उसे कातना हो, तब दूसरी

बात है। उस रुईके द्वारा गदेले बनाना है या रजाई बनाना है तो वह ब्रारामसे हो सकता है। मेरी समफमें हाथोंसे वह सस्ते दाममें बन सकती है, श्रीर जल्दी बन सकती है। मिलोंके पास काफी कपडा पडा है। यहां में खानेकी चीजकी बात नहीं करना चाहता। काफी कपास पड़ी है। उसमें से रजाई बहुत शीघ्रतासे बन जाती है भीर लोगोंको वह दे दी तो जाड़ेसे वे बच जाएंगे। इसलिए यह चीज किस तरहसे हो सकती है वह लोगोंको बताना है स्रौर पीछे जो एक निरागा फैल गई है उसमेंसे हमें श्राशा खड़ी करना है। एक भजन है कि श्राशा तो लाखों निराशामेंसे पैदा होती है। यह बात सच्ची है। वह किवका वाक्य है। लाखों निराशामें छिपी हुई श्राशाको हम देख लेना चाहते हैं। उसको देखनेके लिए हमको क्या करना है ? जितने निराधार लोग वन गए हैं उनको पहले तो यह समभ लेना चाहिए कि वे सारे हिंदस्तानके हैं, पंजाबके ही नहीं, सरहदी सुबेके नहीं या सिंधके ही नहीं। जितने सुबे हैं वे हिंदुस्तानमें पड़े हैं सो वहांके लोग हिंदुस्तानके हैं। एक शर्तसे हम सब हिंदुस्तानी बन सकते हैं और रह सकते हैं, हम किसीपर बोभ न पड़ें। जैसे दूधमें मिश्री दाखिल करो तो वह दूधको मीठा बनाती है और दूधमें मिल जाती है श्रीर दूधमेंसे निकाली नहीं जा सकती है, दूध वैसाका वैसा रह जाता है, इसी तरहसे मिश्रीकी तरह वे लोग जिघर चले जायं वहां एक-दूसरेके साथ लड़ते नहीं रहें, द्वेप नहीं करें, मिलजुलकर रहें, श्रापस-श्रापसमें सहयोग बना लें और सबके सब मेहनती श्रादमी बन जाते हैं। तब होता यह है कि जिस सुबेमें वे चले जाते हैं उसे दुहस्त कर लेते हैं। तब सुबेके लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे यहां ऐसे चाहे जितने भादमी भा जायं उनको हम समा सकते हैं।

मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि जिन्हें मेरी भ्रावाज पहुंच सकती है ऐसे जो निराधार लोग पड़े हैं उनमें जो काम करनेवाले हैं वे उन लोगोंको यह चीज बता दें कि भ्राप भले भ्रादमी वनें। किसी जगह भी जाकर बोभ न बनें भ्रीर हर जगह पर रहें तो जैसे मैंने बंता दिया है इस तरह मुहब्बतसे रहें, साथ-साथ मिलजुलकर रहें। किसीको घोखा न दें। हमको श्रपना वक्त गंवाना नहीं चाहिए। एक-एक मिनट ईश्वरके

लिए हो, ईश्वरके कामके लिए, सेवाके लिए हो। हम तो सेवाके लिए पैदा हुए हैं। पीछे हम भूल जायंगे कि हम दु:खमें गिरफ्तार होकर पड़े थे, शोकमें हैं। हमारे पास इतने लाखोंकी तादादमें लोग पड़े हैं, वे सेवा करें। हम पैदा हुए हैं सेवा करनेके लिए। हम तय करें कि हम ग्रपने मुल्कको ऊंचा ले जायंगे, गिराएंगे नहीं। इतना ग्रगर हम सीख लें तो मैं समक्तता हूं कि हमारी धन्य घड़ी होगी ग्रौर पीछे हमें कोई फिक न रहेगी। गलती तो होती है, इन्सान गलतियोंका पुतला है। मगर ग्राखरमें गलियां दुहस्त करना भी इन्सानका काम है। हम ग्रपनी गलतियां दुहस्त कर लेते हैं तो हम इन्सान बन जाते हैं।

# ः ११६ :

#### १३ ग्रक्तूबर, १६४७

भाइयो स्रोर बहनो,

कल मैंने शरणार्थी कैंपोंके बारेमें कुंछ बातें कही थीं। अंग्रेजी तर्जुमेमें कुंछ छूट गया था, आज उसे विस्तारसे कहता हूं, क्योंकि में उस चीजको बहुत महत्त्व देता हूं। अगरचे हमारे यहां धार्मिक और दूसरे मेले होते हैं, कांग्रेस मिलती है, कान्फ्रेंसें होती हैं मगर आम तौरपर हमें कैंप जीवनकी आदत नहीं। मैं १६१५में हरिद्वार कुंभ मेलेपर गया था। मुक्ते और मेरे साथियोंको भारत सेवक संध (सर्वेन्ट्स ग्राफ इंडिया) के कैंपमें काम करनेका मौका मिला था। अगरचे मेरी और मेरे साथियोंकी अच्छी तरह देखभाल की गई, मगर मेरे मनपर यह असर पड़ा कि हमारे लोगोंको कैंपमें रहना नहीं आता। हमें सार्वजनिक सफाईकी तरफ ध्यान देनेकी आदत नहीं। परिणाममें भयानक गंदगी पैदा होती है और छूतकी बीमा-रियां फूट निकलनेका खतरा रहता है। हमारे पाखाने इस कदर गंदे होते हैं कि क्या बात करना। शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि पाखाने बनाए ही नहीं जाते। लोग सुममते हैं कि पाखाने तो कहीं भी बैठा जा सकता है। और गंगाजी या जमनाजीका किनारा इस कामके

लिए खास पसंद किया जाता है। पड़ोसियोंका ध्यान किये विना, जहां-तहां थूकना तो अपना हक समक्ता जाता है। खाना पकानेका इंतजाम भी अच्छा नहीं होता। मिक्खयां तो हर जगह हमारी साथिन होती हैं। हम भूल जाते हैं कि मक्खी एक क्षण पहले गंदगीपर बैठी होगी और किसी छूतकी बीमारीके कीड़े उससे चिपके हुए होंगे। रहनेकी जगह, तंबू वगैरह भी ठीक तरीकेसे नहीं लगाए जाते। मैं कोई चीज बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा। कैंपोंमें जो शोर होता है उसकी तो बात ही क्या करना।

तरीकेसे कैंप बनाने ग्रौर पूरी तरहसे सफाई रखनेके लिए किसी मिलिटरी कैंपको देखिए। मैं मिलिटरीकी जरूरत नहीं समफता। मगर उसका यह मतलब नहीं कि मिलिटरीमें खूबियां नहीं। वे हमें नियमनमें, साथ रहने, सार्वजिनक सफाई, समयपर काम करना, हर एक जरूरी कामके लिए वक्त रखना, इन सब चीजोंमें पाठ सिखा सकते हैं। उनके कैंपोंमें पूर्ण शांति रहती है। वे घंटोंमें कैनवसका शहर खड़ा कर लेते हैं। मैं चाहता हूं हमारे शरणार्थी कैंप उस ग्रादर्शको पहुंचें। तब यर्षा ग्रावे या ना ग्रावे उन्हें तकलीफ नहीं होगी।

अगर सब काम करं तो ऐसे कैंप खड़े करनेमें बहुत खर्च नहीं होता। रारणाधियोंको खुद खेमे लगाने चाहिएं। खुद सफाई करना, भाड़् लगाना, सड़कों बनाना, खंदकों खोदना, खाना पकाना, कपड़े धोना वगैरह कोई काम ऐसा नहीं, जो उनकी शानके खिलाफ समभा जाय। कैंपका हर एक काम हर एकके करने लायक है। ध्यानपूर्वक और समभपूर्वक काम किया जाय तो जनताके मनोभावमें यह तबदीली जरूर लाई जा सकती है। तब आजकी विपत्तिको भी ईश्वरकी छिपी प्रसादी समभा जा सकता है। तब कोई शरणार्थी कहीं भी बोक रूप नहीं होगा। वह कभी अकेले अपने-आपका खयाल नहीं करेगा। बिल्क अपने सब मुसीबत-जदा माइयोंका ख्याल रखेगा और जो दूसरोंको नहीं मिल सकता वह अपने लिए नहीं मांगेगा। यह बात सिर्फ विचार करते रहनेसे नहीं

<sup>&#</sup>x27; बिपत्ति ग्रस्त ।

बिल्क जानकार श्रादिमयोंकी देखरेख श्रीर रहनुमाईमें काम करनेसे हो सकती है।

रजाइयां और कंबल आ रहे हैं। आशा है जल्दी ही सर्दीसे बचनेका काफी सामान इकट्ठा हो जायगा।

## : ११७ :

#### १४ अक्तूबर, १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

म्राज भी काफी कंबलियां मा गई। यहां एक मार्य-कन्या-विद्यालय है, उसकी दो शिक्षिकाएं ग्रौर विद्यार्थिनियां ग्रा गई थीं। उन्होंने पैसा इकट्टा किया है, वह भी कंबलियां लेनेके लिए। वह बिचारी कितनी ला सकती थीं। थोड़ी कंबलियां लाईं। लेकिन एक बडी बात मक्तको सुनाई, मुभे वह अच्छी लगी । उन्होंने सुनाया कि जब वह इत रखनेकी बात निकली मैंने कहा कि महीनेमें कृष्ण पक्ष ग्रीर शक्ल पक्ष होते ही हैं, तो एक पक्षमें एक दिन सब निकाल दें और उस रोज खाना छोड दें तो जितना बाहरसे खाना श्राता है वह सबका सब हमें मिल जाता है, क्योंकि इतना वच जाता है। पैसा देकर बाहरने श्रन्न लेना मैं एक बड़ा दोष समभता हं। उस दोषसे हम बच जाते हैं, यह सुनकर विद्यालयकी शिक्षिका ने विद्यार्थिनियोंके साथ मश्चविरा किया। उन्होंने किसीको मजबुर नहीं किया। मगर सबने तय किया कि हम हर गुरुवारको व्रत रक्खेंगे श्रीर उससे जो बच जाता है वह दान दे देंगे। उनके पास जो बचा करता है, वह देनेकी कोशिश करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी जमीन है उससे हम अनाज भी पैदा करेंगी। दोनों काम खुराक बचाना श्रौर श्रधिक पैदा करना हमने श्रपने सरपर ले लिया है। यह सब मुक्तको उनकी जो कंबलियां श्रीर पैसे श्रा गए हैं उससे ज्यादा प्रिय था। पीछे एक ईरानके एलची साहब और उनकी धर्मपत्नी भ्राए। थोड़ा बैठे लेकिन एक बड़ा ढेर कंबलियां दे गए। कहा, यह कंबलियां किसीको दे सकते

हो तो दो। मैंने कहा, मैं तो एक भिक्षुक हूं, जितना मुभको मिल जायगा लूंगा और उसकी जिसे दरकार है उसे दे दूंगा।

मेरे पास काफी सिख भाई म्रा गए थे। दो-तीन हिस्सेमें म्राए थे। उनसे काफी वातें हुई। बातें क्या हुई वह तो मैं म्रापको बताकर क्या करूंगा उसमें कोई ऐसी खुफिया बात नहीं थी लेकिन बातोंका निचोड़ मैंने निकाल लिया है भौर वह यह है कि वह भी पूरा-पूरा समभ जाय भौर इसी तरहसे दूसरे भी समभ जायं कि हम इस तरहसे म्रापस-म्रापसमें लड़कर कुछ हासिल नहीं करनेवाले। न्याय देना, सजा देना, बदला लेना इत्यादि काम करना है तो हकूमत करे। हकूमतके मार्फतसे जितना हो सकता है उतना हम करें। मेरा ऐसा ख्याल है कि वह सबके सब इस बातपर राजी हैं। बाकी हिस्सेको मैं छोड़ देता हं।

पीछे एक तीसरी बात मैंने सुन ली। कुछ श्रादमीको गिरफ्तार किया गया है। हमारी हकुमत है, गिरपतार करे तो वह हकुमतके हाथ है। बाज दफा उनसे निर्दोष ग्रादमी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जान-बुफकर बेगुनाहोंको गिरफ्तार करें, ऐसी गलती तो हमारी हकुमतसे होनी नहीं चाहिए। श्रीर स्वच्छंदतासे किसीको गिरपतार करें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ भी करें श्राखिर इन्सान तो इन्सान है, गलतियोंसे भरा हुआ पुतला है, वह कोई फरिस्ता नहीं है, वह ईस्वर तो है ही नहीं। तो गलतियां करेगा। गलतीसे कुछ वेगुनाह भ्रादिमयोंको पकड़ लिया तो उसमें क्या आंदोलन करना था ? लेकिन मैं सुनता हूं कि कुछ ग्रांदोलन हो रहा है कि ऐसे ग्रादिमयोंको क्यों पकड़ा, वह तो बेगुनाह श्रादमी है। बेगुनाह श्रादमी है या नहीं वह तो हकूमतको देखना है। हकूमतके पास अगर कोई सामान पैदा करके रक्खे कि फलां आदमी येगुनाह है वह तो मैं समभं सक्ंगा। लेकिन हक्मतको इस तरह हलाक करें, आंदोलनके बलसे किसीको छुड़वा लें, तो वह ठीक नहीं है। जब श्रंग्रेजी सत्तनतसे लडते थे श्रीर बाज दफा जो जेल वगैरहमें भेजे जाते थे उनके लिए कहते थे कि उनकी क्यों नहीं छोड़ते, वे बेगुनाह हैं। यह तो

<sup>&#</sup>x27; गुप्त ।

था लेकिन राज्यकी नजरमें वह गुनहगार थे, हमारी नजरमें नहीं थे। उस वक्त तो हमने अंग्रेजी हकूमतके सामने आंदोलन किया कि उन्होंने हमारे नेताओं को क्यों पकड़ लिया। लेकिन आज किसके सामने आंदोलन करें। अपनी सारी सरकार पंचायती राज है। पंचायतके वह प्रतिनिधि हैं, उन्हें नेता भी तो हमने बनाया है। इसलिए मैं कहूंगा कि आज वह मौका नहीं कि आंदोलनके दबावसे हम हमारी हकूमतको दबालें। एक तो यह हमारी हकूमत है, उसके पास वह मिलिटरी ताकत नहीं हैं जो अंग्रेजोंके पास पड़ी थी। अंग्रेजोंके पास सारी नौका-सेना पड़ी थी। जिस नौका-सेनाके लिए एक वक्त कहा गया था कि वह अजित है, बेजोड़ है। आज तो वह दावा नहीं चल सकता, वह दूसरी बात है। लेकिन कैसा भी हो उसके पास सब पड़ा था। उसके बल हमारे ऊपर राज्य चलता था। आज हमारे ऊपर हम राज्य चलाते हैं। अगर हमको मालूम है कि कोई दूसरी ताकत हमारे ऊपर राज्य करते हैं उनको हमने बनाया है तो जिनको हम बनाते हैं उसको हम उठा भी सकते हैं। इसलिए में कहंगा कि ऐसा आंदोलन हमें नहीं करना चाहिए।

चौथी बात में आपको सुनाना चाहता हूं वह यह है, मैंने इस बारेमें काफी तो कहा है कि किस तरहसे हिंदुस्तानमें पूरी-पूरी शांति पैदा हो सकती है। यह पेचीदा प्रश्न है। मैं कोई खुश नहीं होता हूं कि आज तो दिल्लीमें कुछ गड़-बड़ चलती ही नहीं। कहीं एकाध आदमी मार दिया इस तरहसे कुछ चले भी लेकिन जैसा सिलसिलेवार पहले चलता था वैसा नहीं है। यह अच्छा है। इससे हकूमत तो खुश रह सकती है, लेकिन मैं नहीं रह सकता। क्योंकि मैं हकूमत करनेके लिए नहीं आया हूं। इत्तफाक से यहां रह गया। मैं तो इस उम्मीदमें रहा कि दोनोंके दिल फूट गए हैं, उनको दुश्त करना है और ऐसा करनेमें मदद करना है। इससे पहिले भी आपस-आपसमें लड़ते थे, मगर लड़ लिया तो पीछे एक हो गए। आज तो हमारे दिल जहरीले हो गए हैं कि मानो एक-दूसरेके सिदयोंसे दुश्मन है, इस तरहसे मानना शुक़ कर दिया है। हमारे लिए बड़ी नामुनासिब बात है। होना तो

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> संयोग ।

यह चाहिए कि हम कोई बुजदिल न रहें, न मुस्लिम, न सिख और न हिंदु। तो पीछे हमको किसीका डर न रहेगा। मुसलमानोंको सिखोंका डर छोड़ना चाहिए, और डरके मारे भाग जाते हैं उसे बन्द करें। हिंदुश्लोंको ग्रौर सिखोंको मसलमानोंका डर छोड़ देना चाहिए। तब, जब हम श्रापस-ग्रापसका डर छोड़ देंगे ग्रीर सिख, हिंदू, मसलमान, जब एक दूसरोंसे नहीं डरेंगे तब पीछे हम चाहें तो एक बड़ी भारी मिलिटरी ताकत बन सकते हैं। श्रीर हम चाहें तो हिन्द्स्तान एक बड़ी श्रहिसक श्रीर श्रजीत सैन्य बन सकता है। दो रास्ते हमारे पास पड़े हैं, तीसरा नहीं है। ग्राज जो चलते हैं वह कोई रास्ता नहीं है। वह तो हैवानियतका रास्ता है। उसमें श्रागे बढ़नेका रास्ता नहीं है। तो मैं बतलाना चाहता हूं कि किस तरहसे हम एक-दूसरोंके नजदीक या सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि म्सलमान, हिंदू, सिख एक-दूसरोंकी गलतियां निकालते रहे जैसे आज निकालते हैं, वह छोड़ दें। सब अपनी गलतियां देखें और अपनी गलतियों-को पहाड-सा बनाकर देखें। ऐसा नहीं कि मसलमान कहे कि हमने भी एक जमानेमें गलतियां कीं लेकिन उससे क्या हुआ, देखी तो सही हिंदू और सिखकी जो पहाड-सी गलतियां हैं उनके सामने हमारी गलतियां कछ भी नहीं हैं। श्रीर ऐसा ही हम कहना शुरू करदें कि श्रच्छा चलो हिंदू, सिख हैं उन्होंने गलतियां की हैं लेकिन मुसलमानोंने किया उसके सामने वह कुछ नहीं। यह जवाब नहीं। गलतियोंका जवाब गलतियोंसे दे दिया इसमें कौनसी बड़ी बहादुरी है ? यह तो जगतमें होता आया है। ऐसा कहकर हम हिंदू और सिख अपने दिलको फुराला लें, में कहुंगा कि यह कोई तरीका ही नहीं है। इस तरह हम कभी आपस-आपसमें दिल साफ करके बैठ नहीं सकते। म्राज तो नौबत यहांतक मा गई है कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि इतने मुसलमानोंको हम नहीं लेंगे, तो हमारे दिलमें शक पैदा हो जाता है कि उसमें भी कुछ दगेकी बात है। उसमें दगेकी बात क्या होनी थी। और अगर है तो दगा उसके दिलमें पड़ा है उससे हमें क्या ? हम इतने बहादुर नहीं रहेंगे कि शकसे कुछ न करें, तो पीछे मरनेवाले हैं। इस बातको मैं छोड़ दूं। मैं तो इतनी बात कहता हं मुसलमानोंको, हिंदुश्रोंको श्रीर सिखोंको कि दूसरेकी गुनाहकी तरफ

इशारा भी न करें। अपने ही गुनाहको कबूल करें। अगर मानते हैं कि यह गुनाह हुआ है तो उसको कबुल कर लेना चाहिए। मैंने कल कहा कि एक जहरी बात है कि बस हिंदू हैं वह तो हमारे दूशमन हैं। ऐसे हम दूरमन बने तो उसका नतीजा बुरा ही श्रानेवाला है। पाकिस्तान तो हो गया उससे क्या ? लेकिन हम पागल नहीं बनेंगे। कलतक दूश्मन थे, भ्राज दोस्त बने । लेकिन जब दोस्त बने तब हमें ऐसा कहना है कि हम किमी जमानेमें दूरमन थे तब हमने दूरमनी की लेकिन ग्रब तो दोस्त हो गए हैं। दश्मनी भूल गए हैं। हक्मतको हिंदू, सिख श्रीर हिंदुस्तानमें जो कोई भी रहता है उनको साफ-साफ दिलसे कहना है कि इतनी गलती तो हमसे हो गई, ग्रापकी गलती हुई है सो श्राप जानें। मगर हम क्यों गलती करें ? नहीं करेंगे । ऐसा अगर दोनों आपसमें सच्चा मुकाबला करें, एक मुकाबला तो यह है कोई म्राकर एक मुक्का दे तो हम उसके दो मारें, लेकिन उसके बदलेमें यह मुकावला करें कि हम तो बदलेमें बेगुनाह ही रहेंगे श्रीर भले बनेंगे । मुकाबला करेंगे भलेपनमें, श्रच्छा होनेमें, तब मैं कहता हं कि हमारे लिए खैर है। तब मैं भ्रारामसे दिल्ली छोड़ सकता हूं। मेरे नसीबमें अगर दिल्लीमें, यहीं पड़ा रहना है और दिल्ली हीमें मरना है तो मर जाऊंगा। ऐसा करना में जानता हं, दूसरा मैंने सीखा नहीं है। मरना तो एक दिन है ही, कर नहीं सकते हो तो मरो तो सही। लेकिन मारना नहीं है। मैं तो सबको यही कहता हूं कि धरे इतना तो सीख लो। करेंगे या मरेंगे। तीसरी चीज नहीं है। ग्रब हमें भागना नहीं। हमारे नसीबमें जो होगा वह दूसरा तो बन नहीं सकता। हमें किसीसे दूरमनी नहीं करनी, वह हिंदुस्तानकी शांतिका मार्ग नहीं है। हिंदुस्तानकी शांतिका मार्ग तब हो सकता है जब हम किसीसे लखें ही नहीं। सब डर छोड़ देते हैं। मुसलमान यहां रहते हैं तो रहें। क्या हमें वे मार डालेंगे, कैसे मारेंगे, क्यों मारेंगे ? क्या सब यहांसे हट जायं ? क्यों हट जायं ग्रीर कहां हट जायं ? ग्राज पाकिस्तानवाले कहते हैं कि हम तो इतने मुसलमानोंको हजम कर सकते हैं। मुसलमान तो सारे हिंदुस्तानमें पड़ें हैं। एक छोटा पाकिस्तान पड़ा है, उसमें कैसे सब भरें ? वह कहें हम और नहीं ले सकते तो सनना होगा। उसमें क्या फरेब पड़ा है ?

पड़ा या नहीं पड़ा है, उससे हमें क्या ? लेकिन हम इस चीजको तो समफ लें कि हमारे पास हमारे भाई भी पड़े हैं। मुसलमान प्रगर बदमाश हैं तो उसको मारो, कानून करो जो ग्रादमी दगावाज साबित होगा, हिंदुस्तानका बेवफा साबित होगा, उसको शूट करना है तो करो। पांचको करो, पचासको करो, चार करोड़को करो, मुफ्ते कोई परवाह नहीं है, वह तो में समफ सकता हं, लेकिन एक ग्रादमी यों ही ग्राकर उसको मार डाले वह कैसे बरदाश्त हो सकता है ? नहीं करना चाहिए। ग्रीर हम खुद भी ऐसे पागल क्यों वनें ? ऐसे बुजदिल क्यों बनें ? इसलिए मैंने ग्रापको बतला दिया है कि ग्रगर दोनों हकूमतोंको ग्रच्छी तरहसे रहना है तो एक-दूसरेके साथ भलाईमें मुकावला करें। तुम्हारी गलती ज्यादा है यह बताते रहनेसे हमारी जय नहीं होनेवाली है। लेकिन हम समफ जायं कि हा, यह सब गलतियां हुई हैं इनको हम दुस्त करेंगे। ग्रीर सब साफ कर देंगे तो खैर है। कह तो काफी सकता हूं लेकिन ग्राजके लिए मैंने ग्रापको काफी कह दिया इतना हजम कर लें तो बस है।

## : ११= :

#### १५ अक्तूबर, १६४७

भाइयो ग्रौर बहनो,

मेरे पास काफी लोग हमेशा आते हैं। उनमेंसे कई लोग शरणाथियों के लिए कंबलिया और कुछ पैसा भी दे जाते हैं। एक बहनने
आज दो हजार रुपएका चेक भेज दिया है। दो भाई मुसलमानोंकी
तरफसे भी आए हैं। उन्होंने इकट्ठा करके कुछ कंबलियां और कुछ पैसे
भी दिए हैं। वे कारीगर लोग हैं। उन्होंने अपने नामतक भी नहीं बताए।
मैंने उनसे इन चीजोंको अपने-आप अपने पीड़ित भाइयों में बांट देनेको
कहा था। मगर उन्होंने कहा कि हम ये चीजें गांधीके हाथमें ही सुपूर्व
करना चाहते हैं, क्योंकि पिक्चिमी पंजाबमें जो हिंदू और सिख
बर्बाद हुए हैं उनको ये चीजें बटनी चाहिए। मुक्को यह बहुत अच्छा

लगा। ऐसे मौकेपर श्रगर चंद मुसलमान भी ऐसा करते हैं या चंद हिंदू श्रीर सिख ऐसा करते हैं तो वह स्वर्ण श्रक्षरोंमें लिख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जमानेमें हम श्रापको मुसलमानोंका शश्रु मानते थे, मगर श्रव हमें विश्वास हो गया कि श्राप सबके दोस्त हैं। मैं तो हूं श्रीर मेरा यह दावा भी है। इसके लिए मुक्ते किंसीके प्रमाण-पत्रकी जरूरत नहीं है। कोई पांच-सात वर्षसे नहीं, बल्कि ६० वर्षसे इसी धाराके मुताबिक मेरा जीवन चला है।

ग्राम तौरसे यह कहा जाता है कि हर एक सिख मुसलमानोंको ग्रपना दुश्मन मानता है ग्रीर हर मुसलमान सिखको। यह बात बिलकुल गलत है। यह सच है कि काफी तावादमें सिख लोग दीवाने बने, जैसे कि काफी हिंदू ग्रीर मुसलमान भी बने। मगर यह कहना कि सारी सिख-जाति ऐसी है या सारे मुसलमान ऐसे हैं, एक बड़ी ग्रधमंकी चीज है। मेरे पास तो ऐसे ग्रनेक उदाहरण पड़े हैं जहां सिखों ग्रीर हिंदुग्रोंने मुसलमानोंको बचाया या मुसलमानोंने सिखों ग्रीर हिंदुग्रोंने मुसलमानोंको बचाया या मुसलमानोंने सिखों ग्रीर हिंदुग्रोंको ग्रपने घरोंमें रखकर बचाया। पंजाब ग्रीर सरहदी सूबेमें ही नहीं, हर जगहसे ऐसे उदाहरण मिले हैं। ग्रखबारोंको ये चीज ग्रच्छे ढंगसे छापनी चाहिए। वे हिंदुग्रोंद्वारा मुसलमानोंको काटने या मुसलमानोंद्वारा हिंदुग्रोंको काटनेकी खबर छापना छोड़ दें। उससे नुक्सान ही होता है। श्रखबार ग्राजकलकी दुनियामें एक बड़ी सत्ता हो गए हैं, ग्रीर यदि चाहें तो वे बड़ा काम कर सकते हैं।

(युक्तप्रांतीय सरकारकी उस घोषणाकी कि जिसमें कि देवनागरी लिपिमें लिखी हुई हिंदीको राजभाषा घोषित किया गया है, चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा—)सारे हिंदुस्तानके एक चौथाई मुसलमान यू० पी०में भरे हैं। वे उर्दू बोलते हैं। अगर उनको वहां रहने देना है तो देव-नागरी लिपि नहीं होनी चाहिए। मालवीयजी महाराजने भी हिंदीके लिए बहुत काम किया था। मगर उर्दू जबानको काट डालो, ऐसा कहते मैंने उनको कभी नहीं सुना। यू० पी०में आज जिन लोगोंके हाथमें सत्ता है वे बहुत बड़े हैं और अच्छे काम करनेवाले हैं। वे मुसलमानोंको धपने साथ रखते हैं। मगर एक तरफ तो मैं यह कहूं कि मुसलमान

यहांसे न जाएं और दूसरी तरफ उनकी तौहीन करता रहं और उनको गुलाम बनाकर रखनेकी कोशिश करूं तो फिर वे खुद ही मजबूर होकर चले जाएंगे। मगर मेरी तादाद वहां बहुत ज्यादा है तो क्या में इतना घमंडी बन जाऊं कि दूसरे लोगोंको बर्दास्त ही न करूं। ऐसा तो हमसे होना ही नहीं चाहिए। सबको हिंदी और उर्द दोनों लिपियोंमें लिखना सीखना चाहिए। अगर मुसलमान अपनी खुशीसे जायं तो जाने दिया जाय, मगर हमें तो श्रपना फर्ज पालन करना चाहिए। श्राखिर यू० पी०में हर जगह मुसलमानोंकी निशानियां पड़ी हैं। श्रागरा, लखनऊ, देवबंद, प्राजमगढ़ मादि शहरोंमें जनकी मालीशान जगहें हैं। वहां काफी राष्ट्रीय मुसलमान हैं। इसके प्रलावा हिंदू भी ऐसे कितने ही हैं जो केवल उर्दू जानते हैं। सर तेजबहादर समू तो एक बड़े उर्द्दां हैं। क्या उनको देवनागरी लिपिमें लिखनेके लिए मजबूर किया जायगा? क्या उनसे यह कहा जायगा कि तुम उर्दूको भूल जाग्रो? क्या हम अपने हाथसे ही अपने हाथोंको काटनेवाले हैं? अगर हमने ऐसा किया तो हमारी ज्यादतीकी इन्तहा होनेवाली है। हम इस तरहसे हिंदू-धर्मकी रक्षा नहीं कर सकते, इसमें मुभे कोई शक नहीं है। हमें पाकिस्तानकी नकल नहीं करनी है। श्रतः वहांकी हक्मतको, यद्यपि वह मेरे हाथमें नहीं है, मगर मुहब्बतसे मैं उससे कह सकता हं कि जो सर्कुलर उन्होंने जारी किया है उसे वे वापिस ले लें।

# : 388 :

## १६ श्रक्तूबर १६४७

भाइयो श्रीर बहनो,

श्रवतक मैसूरको तो मैं भूल ही जाता था। वहां क्या हुआ यह तो आप लोगोंने देखा होगा। श्रीरामास्वामी मुदालियर मैसूरके दीवान

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> अप्रतिष्ठाः <sup>३</sup> अंत ।

साहब हैं। मैस्र भारतीय युनियनमें भी ग्रा गया है। वहांके लोग काफी लिखे-पढे हैं। उन्होंने काफी दफा सत्याग्रह किया है श्रीर इस वक्त भी उन लोगोंकी तरफसे कुछ सत्याग्रह हुन्ना। वे चाहते थे कि राजतंत्रमें काफी हिस्सा लोगोंका रहे। राजा लोग तो रहें ग्रीर जनता उनके प्रति वफादार भी रहे, परंतु वे राजतंत्रसे हट जाएं। होना भी यही चाहिए था, मगर हुमा नहीं, इसलिए लोगोंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले उन्होंने एक तार भी मुक्ते दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रापको डरनेकी जरूरत नहीं, हम बहत समभ-व्भकर सत्याग्रह कर रहे हैं श्रीर सत्याग्रहके कानुनसे बाहर नहीं जाना चाहते। उसमें जो तकलीफें आएंगी उनको हम बदिशत करेंगे। मगर वहांके दीवान श्रीरामास्वामी मुदालियर तो बहुत बड़े श्रादमी हैं। उन्होंने सारी दुनियामें भ्रमण किया है। उन्होंने समभा कि भ्राखिर कबतक लोगोंको हलाक करते रहेंगे? ऐसा कबतक चल सकता है। नतीजा यह हम्रा कि जो लोग कैदमें चले गए थे वे छूट गए और मैसर राज्य श्रीर उसके लोगोंके बीच एक सुलहनामा हो गया। लोगोंकी जो बाकान्न शर्ते थीं वे राज्यकी तरफसे स्वीकृत हो गई। मैसुरमें यह जो कुछ हुआ उसके लिए वहांके राजा, दीवान साहब ग्रौर लोगोंको धन्यवाद देना चाहिए। राज्यने वहां लोगोंको राजी रखकर ही काम चलाना कब्ल कर लिया है। ऐसे ही श्रीर भी काफी राजा लोग पड़े हैं। वे भी सब ऐसा ही करें ग्रीर लोगोंको राजी रखते हए इंग्लैंडके राजाकी तरह राज करें। जो प्रजा कहे वही वे करें और उसके बाहर न जाएं तो कितना श्रच्छा हो।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जहां में ठहरा हुआ हूं वह एक गृहस्थका मकान है—बिरला भाइयोंका। वे सबको आने देते हैं। हमें उनके इस शिष्टाचारकी कद्र करनी चाहिए। वैसे तो प्रार्थना-सभामें लाखों लोग आए हैं, मगर यहां तो छोटी प्रार्थना-समा होती है और में तो इतनी भी आशा नहीं करता था। जो लोग आते हैं उनमें

<sup>&#</sup>x27; इमल।

पंजाबसे ग्राए हुए लोग भी रहते हैं। मुक्ते यह जानकर बहुत दुःत हुग्रा कि कुछ लोग वृक्षोंके फल तोड़ लेते हैं। किसीको पेड़का एक भी फल छूना नहीं चाहिए। फल तो क्या, एक पत्तीतक नहीं तोड़नी चाहिए। यदि लोग इस तरहसे तोड़ने लगे तो बागके मालीको ग्रच्छा नहीं लगेगा। फल काटनेका भी एक समय होता है। ग्रतः उनके साथ किसीको जबर्दस्ती नहीं करनी चाहिए। यहां जो लोग ग्राते हैं वे ईश्वरका नाम लेनेको ग्राते हैं। कम-से-कम प्रार्थना-सभामें तो हम लोग पवित्र ग्रीर पाक बनकर रहें। सिवाय भगवानके ग्रीर कीई चीज दिलमें होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर चोरी हम कैसे करें। हम सब लोग दुःखमें पड़े हैं, यह एक दूसरी बात है। परंतु हम अपनी सज्जनताको कभी न छोड़ें।

एक शिकायत और मेरे पास आई है। सारे दिनभर लोग मेरे पास आते रहते हैं। उनमेंसे कोई कहते हैं कि प्रार्थना-सभाम तुमन सरकारी अफसरों, पुलिस और मिलिटरीकी प्रशंसा करके उनको योग्यताका प्रमाण-पत्र दे दिया है। ऐसा मैंने कहा तो है नहीं। यदि कह भी दिया तो बेवकूफो की या असावधानीमें कह दिया। मगर मैंने कहा ही नहीं। मैंने यह कहा था कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। यह नहीं कि वे ऐसे हैं। वह आदमी ऐसा था, एक बात है और वह ऐसा होना चाहिए। बिलकुल दूसरी वात है। प्रमाण-पत्र तो मैं दे ही कैसे सकता था, क्योंकि मैं तो किसीको पहचानता ही नहीं! मुक्ते क्या पता कि व सब बाकायदा काम करते हैं। हमारा धर्म तो है कि जो पुलिस और मिलिटरी कहे, क्योंकि वे अधिकारके साथ कहते हैं, उसका पालन करें।

यदि हम पंचायत राज्य चाहते हैं तो उसका पहला नियम यह है कि वह जो हुक्म करे उसको हम पालन करें। हमने अभी पंचायत राज्यका पूरा नतीजा नहीं पाया है। यदि हम दिलसे अहिंसक होते तो आजका यह नजारा हमें देखनेको नहीं मिलता। फिर भी अंग्रेजी हकूमत तो यहांसे हट गई। यहां जो गवर्नर-जनरल हैं, वे नौ सेनाके एक बड़े अफसर और बादशाही कुटुंबके होनेपर भी आज हमारे नौकर बनकर रह रहे हैं। हमारा जो प्रधान मंडल कहे उसपर उनको चलना पड़ता है। वे हमारे हाकिम नहीं, बल्कि हम उनके हाकिम हैं। इस

प्रकार जो हमारी हकूमत हो गई है वह पंचायत राज्य है थाँर उसके हुकमपर सबको चलना चाहिए। अगर किसीको इन सरकारी अफसरों खिलाफ कोई शिकायत है तो उसका इलाज यह है कि वे हकूमतके पास चले जायं या अखबारों में छपवा दें। यदि किसी अफसरने रिश्वत खा ली है या वह निकम्मा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाय। जो लोग रिश्वत लेते हैं वे अपने थार अपने मुल्कके साथ गुनाह करते हैं। अभी कुछ मिलिटरीके लोगोंने स्टेशनपर कोड़ा मारना शुरू कर दिया। किसी अफसरको कोड़ा मारनेका अधिकार ही नहीं है। मगर हम भी यदि उसके जवाबमें कोड़ा मार तो हम भी वही चीज सीख जाते हैं। स्वराज्यसे पहले तो सरकारी अफसर हमारे नौकर नहीं, बल्कि हाकिम बनकर बैठ गए थे। वे अंग्रेजी हकूमतके प्रति वफादार थे थार यदि उस वक्त रिश्वत खाते थे तो अंग्रेजी हकूमतका गुनाह करते थे। मगर थाज भी यदि वे ऐसा करें तो हिंदुस्तानके साथ गुनाह करते हैं। इतना बड़ा फर्क हो गया है।

नवाखालीके लोग मेरे पास भ्रा गए हैं। पूर्वका पाकिस्तान कोई छोटा मल्क थोड़ा ही है। उसमें ढाका और त्रिपरा-जैसे पड़े हैं। उनका कहना है कि ढाकासे हिंदू लोग भाग रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहां कछ ज्यादती होनेवाली है। इन वंगाली भाइयोंने मुक्तसे कुछ कहनेके लिए कहा है। मैं तो वही कह सकता हूं जो कहता आया हं। किसीको इस तरहसे ग्रपना वतन या ग्रपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। जो बहादुर लोग होते हैं वे किसीसे डरते नहीं। यदि डरते हैं तो केवल ईववरसे। उन्हें बुजदिल बनकर भागना नहीं चाहिए। मरनेकी ताकत उनमें होनी चाहिए। पाकिस्तान हक्मतको वे कह दें कि श्राप मारना चाहें तो मारो, हम भ्रापको तकलीफ देना नहीं चाहते। पाकिस्तानके वफादार बनकर हम यहां रहना चाहते हैं। हम यहां पाकिस्तानकी जड काटनेकी बेवफाई नहीं करेंगे। मगर हकूमत यदि चाहे तो हमको काट सकती है, हमारी लड़कीको उठा या छीन नहीं सकती। यदि हक् मत यह कहे कि रामनाम मत लो, तो उसे तो हम लेंगे। यदि वह कहे कि दशहरे के दिन नक्कारा न बजाम्रो, तो नक्कारा हमारा जरूर बजेगा क्योंकि वह हमारे घर्मका भ्रंग बन गया है। मगर यह बात ब्री है कि वड़े-बड़े

श्रादमी तो श्रपनी जान बचानेके लिए भाग जाएं श्रौर बेचारे मिस्कीन' श्रादमी वहां पड़े रहें। वहां शूद्र लोग काफी तादादमें पड़े हैं। वे इतनी वहादुरी कैसे दिखाएंगे। श्रगर मैं तिजारत करता हूं श्रौर मेरे पास काफी पैसे पड़े हैं तो क्या मैं भाग जाऊं? वह मेरा धर्म नहीं है। जो डाक्टर, वकील श्रौर व्यापारी वहां हैं वे इस बातको देखें कि यदि वहांसे छोड़कर जाना ही है तो गरीब लोग उनसे पहले जाएं। गरीब लोगोंको वहीं छोड़कर खुद भाग श्रानेमें कोई इन्सानियत नहीं है। इस तरहसे वे हिंदू, सिख या इस्लाम-धर्मको वढ़ा नहीं सकते। श्राप जहां भी जाएं गरीबोंको श्रपने साथ रखें। बदिकस्मतीसे मैं श्राज पूर्वी पाकिस्तानमें नहीं हूं। ईरवरने मुक्तको कहां ऐसा बनाया कि मैं हर जगह हो सकूं। मैं तो इन्सान पड़ा हूं श्रौर वह भी बहुत मिस्कीन हूं। मगर श्रावाज तो वहांतक पहुंचा हो सकता हूं श्रौर वह पहुंचा देता हूं।

इन बंगाली भाइयोंने कहा है कि मैं हमारे सचिव डा॰ अम्बेदकर साहबसे भी कहूं कि वे इस बारेमें कुछ करें। उन्होंने दलित जातियोंमें काफी काम किया है। उनको भी इस मौकेपर वहांके लोगोंको कुछ कहना चाहिए। वे उनको यह सुना दें कि अपना धर्म छोड़कर जिंदा रहना पाप समक्षना चाहिए। ऐसा कहनेसे उनमें एक ताकत आ जाएगी।

मुभसे सुहरावर्दी साहबको भी वहां भेजनेके लिए कहा गया है। उनका जाना भी ठीक ही होगा। मगर सुहरावर्दी साहव यहां हैं नहीं। एक-दो दिनमें यहां थ्रा जायंगे। मगर ख्वाजा नाजिमुद्दीन तो वहां हैं। वे भी तो ऐसा कहते हैं कि पूर्वी पाकिस्तानमें किसी हिंदू या सिखको हलाक नहीं किया जायगा। सुहरावर्दी साहब भी उनकी मदद करनेके लिए वहां चले जायंगे। नहीं जायंगे तो करेंगे क्या? श्राज सबका स्वार्थ इसीमें है कि हिंदू-मुसलमान और सिख सव मिलकर रहें। धगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मर जाते हैं।

र दोन ।

## : १२0 :

#### १७ अक्तूबर १६४७

भाइयो ग्रीर बहनो,

मेरे पास कुछ खत भी आए हैं श्रीर यों भी जो लोग सुनते हैं वे बताते हैं कि मेरी खांसी अबतक मिटी नहीं है। मैं प्रार्थनाके बाद जब कछ कहता हं तो भी खांसी श्रा जाती है। मैं डाक्टर या वैद्यकी दवाई नहीं करता हं। डाक्टर कहते हैं कि जो तीन दिनमें खत्म होने-वाली चीज है उसको तीन सप्ताह लग गए। पेनिसिलीन लेनेसे तीन दिनमें ठीक हो सकती है। लेकिन मैं समऋता हूं कि रामनाम सबसे ऊंची दवा है। वह रामबाण दवा है। जैसे रामका बाण काम करता था और जाकर कभी निष्फल नहीं होता था, वैसे ही यह दवा कभी निष्फल नहीं जाती। लेकिन धीरज तो चाहिए। इस अवस्थामें श्रीर श्चाजकल दिल्लीमें क्या सारे मुल्कमें जो चल रहा है उसमें मैं श्रपने लिए दूसरा कोई चारा नहीं पाता। सिवा ईश्वरकी मददके श्रीर कोई चारा ही नहीं है। मैं मनुष्यकी हैसियतसे कितनी ही कोशिश करूं वह सब निष्फल होती है। मेरे शब्द एक जमानेमें बड़ा ग्रसर रखते थे, श्राज वे नहीं रखते। तो क्या में कोई गुनहगार हो गया हूं या पहले दिलसे बात करता था भ्राज दिलसे नहीं करता? मैं तो दिलसे ही करता हं श्रीर श्राप भी सुनते हैं। लेकिन युग बदल गया है। युगकी तासीर' होती है, होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन मुभपर नहीं होनेवाली है। में नहीं होने देता। मैं तो जैसा था वैसा ही हं। मैं जानता हं कि में जैसी बात कहता था वहीं बात आज भी कहता हूं। मेरी सत्य श्रीर ऋहिंसापर पहले जो श्रद्धा थी, वह श्रव भी है श्रीर हो सकता है कि श्राज ज्यादा है। युग बदल गया है मगर मैं तो नहीं बदला हूं। श्रद्धासे जो प्रार्थना सुनते हैं उनपर ग्रसर होता है। ग्रादमी स्वभावसे जैसा बना है वैसा ही कर सकता है। इसमें कृत्रिमताको कोई स्थान नहीं है।

<sup>&#</sup>x27; असर ।

म्राज जो काम कर रहा हूं वह रामका नाम लेकर कर रहा है। उसपर मेरी श्रद्धा है। तो क्या वजह है कि इस मामली व्याधिके लिए छोड़ दं। या तो यह व्याधि दूर हो जाती है या मुक्तको दूर कर देती है। श्रादमी मर जाता है तो कौन-सी बड़ी बात है? सबके जन्मके साथ मरण भी लिखा है। अगर रामको मुक्तमे काम लेना है तो जिंदा रखेगा श्रीर अगर नहीं लेना है तो मुक्ते इसी खांसीमें मार डालेगा। अभी लड़कीने जो राम-नामका भजन गाया है उसमें कहा है कि तु रामनाम ले, तु कामको भूल जा, कोधको भूल जा, रागको भूल जा, मोहको भूल जा, लेकिन रामनामको मत भूल, वही तेरा सहारा है। भजनको गाना श्रौर चिंतन करना तेरा काम है। लेकिन ऐसे मौकेपर जब खांसी श्राती है तो डाक्टर या वैद्य बताते हैं कि न् पेनिसिलीन ले। वहां रामनाम कहां श्राया। जब इसी छोटे काममें रामनामपर श्रद्धा नहीं होगी तो बड़े काममें उससे मैं कैसे सफल होऊंगा। इसमें मै अपने पृष्ठपार्थसे काम न करूं तो हीन बन जाऊंगा, निकम्मा बन जाऊंगा । दूसरे चाहे न समभ्रें में अपनी दृष्टिसे बहुत हीन बन जाऊंगा। इस माम्ली-सी खांमीको हटानेमें रामनामको क्यों भूल जाऊं।

हमेशा जैसे ग्राते हैं ग्राज भी कंबलियां ग्रा गई। कुछ चेक भी ग्रा गए। बड़े शौकसे एक मुसलमान भी लिहाफ दे गए। उसमें ढाई न्तल रूई है। जिनक पास नहीं है उनके पास ये पहुंचनी चाहिए ग्रीर उनके पाम पहुंचानेकी चेष्टा की जा रही है। कहते हैं कि लोगोंको जितने उत्साहसे भंजनी चाहिए उतने उत्साहसे नहीं भेज रहे हैं। मैं तो लोगोंको घन्यवाद ही देना चाहना हूं कि वे इतनी तेजीसे कंबलियां भेज रहे हैं ग्रीर पैसे भी भेज रहे हैं। कुछ लोग पैसा इसिकए मेजते हैं कि वे कंबलियां सस्ते नहीं खरीद सकते ग्रीर कहते हैं कि तुम सस्ते खरीद लो।

राजेंद्रबाव्ने खुराकके वारेमें एक कमेटी बुलाई थी। कपड़ेंक बारेमें उसमें कुछ नहीं हुझा। कपड़े और खुराकके बारेमें महीनोंसे जिस चीजको में मानता आया हूं उसीपर में आज भी कायम हूं। में मानता हूं कि गरीव लोग उससे परेशान होते हैं और वह परेशानी और भी बढ़ जाएगी। मुक्को कोई खत लिखता है और जो किसानोंमें काम करते हैं वे कह गए हैं कि जो तुमने कहा है उससे किसान लोग बहुत खुश हो गए हैं। उनपर जो श्रंकुश लादा गया है उससे तो वे छूट जाएंगे। उनको कुछ तो गीका मिल जाएगा। उनके यहां श्रनाज तो भरा पड़ा है। वे सारा श्रनाज क्या खाएंगे? पंसा भी उनको पँदा करना है तो क्या वे श्रनाजपर ब्लैक मारकेट करेंगे? किसान बेचारे स्वभावसे सीधे होते हैं, उन्हें ब्लैक मारकेट क्या करना है। थोड़ा दस-बीस रुपया उनको मिल जाय; इसीलिए वे खुश हो रहे हैं। उनको ब्लैक मारकेट या प्रपंच क्या करना है। इसीलिए मैं किर कहूंगा श्रीर श्रापके मारकिट या प्रपंच क्या करना है। इसीलिए मैं किर कहूंगा श्रीर श्रापके मारकिट या प्रपंच क्या करना है। इसीलिए मैं किर कहूंगा श्रीर श्रापके मारकिट या प्रपंच क्यों नहीं करते कि राशनिंगको छोड़ दो। उसका नतीजा कभी बुरा नहीं हो सकता। लोग वदमाश हो गए हैं श्रीर श्रनाजको छिपा बैठे हैं ऐसा मानकर श्राप क्यों बैठ गए हैं। श्राखिर हकूमत तो श्रापके हाथमें पड़ी है। दुबारा करना हो तो फिर करो। इतनी भी हिम्मत श्राप न रखें श्रीर उसके गारण लोग इतने परेशान हों कि उसका कुछ हिसाब नहीं मिलता। जो पंचायतका स्वभाव है बही होना चाहिए।

मिल-मालिक कहते हैं कि उनके पास कपड़ेका ढेर लग गया है, उसपर ग्रंकुश है, वे कैसे निकालें ? वे ग्रपने फायदेकी वात नहीं करते ऐसा में मानता हूं। बिल्कुल लोगोंकी दृष्टिसे ही बात करते हैं। ग्रगर छूट दे दी जाय तो जो कपड़ा पड़ा है यह लोगोंतक पहुंच तो जाए। यह कितनी भयानक बात है कि हिंदुस्तानमें ग्रनाज तो पड़ा है, लेकिन जिनके पास पहुंचना चाहिए उनके पास पहुंच नहीं रहा है। मुफे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़ा दोष है। हमारे सिविल सर्विसके लोग कुर्सीपर बैठे-बैठे काम करना चाहते हैं। उनके सामने टेबुल है, डेस्क है, लाल पट्टी लगाना, फाइल बनाना यही उनका काम रहता है। का वे किसानोंके बीच रहे हैं? किसानोंका कब उन्होंने परिचय किया है? बड़े ग्रदबसे मैं उनसे कहुंगा कि ग्राप ऐसा क्यों मान बैठे हैं कि लोग मर जाएंगे? ग्रापके ग्रंकुशसे लोग मर रहे हैं यह तो हम ग्रपनी खुली ग्रांकोंसे देख सकते हैं। जो लोग बदमाशी ग्रीर पागलपन करनेवाले हैं वे ग्रब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रच्छी चीजें छिप

जाती हैं। मैं तो कहूंगा कि दोनों चीजें जितनी जल्दी हो सके निकाल देनी चाहिए। अगर स्टाक थोड़ा भी पड़ा है तो भी लोग जाग्रत हो जाएंगे। कपड़ा, अनाज और सब चीजोंके दाम जो आज बढ़ गए हैं वे गिर जाएंगे। जंग तो अब है नहीं और हिंदुस्तानसे बाहर कुछ जाता नहीं है, लिकन दाम बढ़ता ही जाता है। यह बड़ी नामोशी की बात है। हमारा सिर भुक जाता है। ऐसा में मानता हूं। सरकारको लोगोंपर श्रद्धा रखना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मतके सांथ हम जितनी जल्दी हटा सके हटाना चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है और यह विश्वास मेरा दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है।

श्राज तो हम बेचैनीमें बैठे हैं। दिनभर हम यही बात सोचते रहते हैं कि मुसलमान मार डालेंगे, हिंदू मार डालेंगे, सिख मार डालेंगे। यही काम रहता है श्रौर कोई बेहतर काम दीखता ही नहीं। वैमनस्य तो है मगर उसका विचार करनेसे हम उसे भूलनेवाले नहीं हैं। हमारा शास्त्र भी कहता है कि जो उसका विचार करता रहता है वह उस समय बन जाता है। उसका जहर चढ़ जाता है। उसका नशा हमको भी हो जाता है श्रौर हम भी यही सोचने लगते हैं कि मुसलमानोंको काटो श्रौर मुसलमान सोचते हैं कि हिंदुश्रों श्रौर सिखोंको काटो। श्रगर हम ऐसा ही सोचते रहे तो यह हमारा स्वभाव बन जाएगा। क्या श्राजादीमें हमारा यही हाल होनेवाला है? इसका नाम पंचायती राज मैं कभी नहीं कह सकता।

दक्षिण अफीकासे मेरे पास तार श्राया है। तारमें वे लिखते हैं कि तुमने (गांधीजी) हमपर वड़ा उपकार किया है। मैंने क्या उपकार किया; जो मुक्ते अच्छा मालूम हुआ उसे कह दिया। सत्याग्रहमें यह बड़ा गुण तो पड़ा है। जब पंजाबमें मार्शल-ला चलता था तो उसमें बड़ी ज्यादित्यां होती थीं। लाखों आदिमयोंको पेटके बल चलना पड़ता था। पेटके बल वे चलते थे; क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी। वे चले। उस गलीका नाम में भूल गया—वह छोटी-सी गली अमृतसरमें हैं। पेटके

<sup>&#</sup>x27; शब्द 'नाम्सी' है जिसके माने ह बदनामी।

बलसे सिर्फ जिंदा रहनेके लिए चलते थे। नहीं चलोगे तो मार डाले जाग्रोगे. ऐसा उनसे कहा जाता था। सिर्फ जिंदा रहनेके लिए उन्हें ऐसा क्या करना था, वे खडे होकर कहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे-- 'कदी नहीं हारना भावे साडी जान जावे।' यह सत्याग्रहमें विल्कल सही है कि चाहे जान चली जाए, पैसा चला जाए; लेकिन हारना नहीं। उसमे सत्य था जाता है। असत्य काम करनेसे उसमें असत्य श्रा जाता है। दक्षिण स्रफीकामें चाहे लोग मुट्ठीभर क्यों न हों उससे क्या हम्रा-ऐसा करनेवाल करोडों हो कैसे सकते हैं। वहां लाखोंकी तो ग्राबादी ही है। यदि सैकडों क्या, दस भी ऐसे मिल जाएं तो वे हिंदुस्तानका नाम करनेपाले हैं। वे कहते हैं कि तुम यहांके लोगोंको यह भी क्यों नहीं कहते कि वे पैसे भेजें। वह मुभको चुभता है। वे मिस्कीन नहीं हैं। दक्षिण अफ़ीकामें वे पैसा कमाने गए हैं; लेकिन हमपर उपकार करने नहीं गए। जो वहां लड़नेवाले लोग पड़े हैं उनके पास पैसे ज्यादा नहीं है भीर पैसेवाले उनको पैसे नहीं देते। जो पैसेवाले होतं हैं उनको पैसा ही त्रिय हो जाता है। वे अपना मान श्रीर सम्मान पैसेमें ही समक्षते हैं। हम तो लड़नेवाले हैं; लेकिन पैसे थोड़े हैं; लेकिन पैसे नहीं तो ग्रबतक कैसे चलता रहा।

पूर्वी अफ्रीकामें हमारे लोग बहुत हैं श्रीर पूर्वी किनारा तो हमारे लोगोंसे भरा पड़ा है। मैं उनसे कहूंगा कि वे पैसे भेजें। हमारा हिंदुस्तान तो आज मिस्कीन-सा बन गया है। किस मृंहसे मैं यहां किसीसे कहूं। यहां करोड़पति तो हैं श्रीर करोड़ों कमा भी रहे हैं, किंतु उनपर टैक्स वगैरह लगा देनेसे उनके पास भी कम पैसा रह गया है। हमारी कमनसीबीसे लड़ाई भी कर रहे हैं। उसमें भी करोड़ोंका नुकसान हो जाता है। मैं कैसे कहूं कि दक्षिण अफ्रीकामें भेजनेके लिए पैसे दो। दक्षिण अफ्रीकामें मैं जब था तब आप लोग पैसे भेजते थे—गोखले महाराज पैसे भेजते थे। पंजाब और सारे हिंदुस्तानने मेरे पास ५ से ७ लाख रुपएतक भेजा। आज सो मैं ऐसा नहीं समकता कि मैं ऐसा कह सकता हूं। मारेशसमें बहुत हिंदी पड़े हैं—वे वहां कुली हैं। वहां हिंदू-मुस्लिम-सवाल नहीं है। मुंबासामें भी काफी हिंदी पड़े हैं। उनके पास पैसे भी हैं।

वे शराव पीते नहीं हैं, रंडीबाजी भी नहीं करते। उन्हें खानेके लिए पैसे चाहिए। खानेमें कितना पैसा लगना हैं? वे कह सकते हैं कि हभ श्रपने लिए थोड़े लड़ रहे हं—हिंदुस्तानके लिए लड़ रहे हैं। हां, में यहांमें पैमे भेजनेवालोंपर रुकावट नहीं डाल सकता, लेकिन कह नहीं सकता कि श्राप लोग पैसे गेजें।

# : १२१ :

## १= ग्रक्तूवर १६४७

भाइयो और बहुना,

कंबल श्रीर चेक श्रा तो श्रव भी रहे हैं, किंतु उनकी गित मंतोप-जनक नहीं है।

मैंने देखा है कि सरदार पटेलने भी एक निवेदन निवाला है, जिसमें उन्होंने भी लोगोंसे भिक्षा मांगी है। वह बनाता है कि अगर हकूमतकी ओर देखशर बैठे तो काम निपट नहीं सकता। हकूमत उसतक पहुंच नहीं सकती है। अच्छा है उन्होंने भी निवेदन निकाल दिया। जो लोग आज जाड़ेको बर्दाश्न नहीं कर मकते उनके पास किमी-न-किसी तरह ओड़ने और पहननेको कुछ पहुंचाया जा सके तो बड़ी अच्छी बात है।

डावटर सुशीला नायर भी यही काम कर रही है। वह हमेशा
पुराने किलेमें जाती है और इधर-उधर भी जाती है। ग्रांज कुक्केंत्र
चली गई है; क्योंकि वहां एक नया शिविर वन गया है। वहां सव
लोग इंतजाम तो कर रहें हैं; लेकिन वह वड़ी डाक्टर है। उनके साथ
दूसरी लेडी डाक्टर भी गई हैं। दूसरे लोग भी गए हैं। श्रीमती जान
मथाई भी गई हैं। उन लोगोंको जितनी मदद पहुंचाई जा सकती है
पहुंचाई जाए।

कल मैंने आपसे हिंदुस्तानीक बारेमें बातचीत की थी। अब उसके बारेमें काफी लोग मुक्ते लिख रहे हैं कि आप यह कैसा महा काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह भहा काम नहीं है। मैं समकता हूं कि मैं हिंदुस्तान ग्रौर संघके लिए बड़ा श्रच्छा काम कर रहा हूं। उससे उसकी खिदमत होती है। वे लिखते हैं कि ग्राखिरमें हिंदुस्तानीका जो सिलसिला चला वह ऐसे जमानेमें चला जब कि हम कुछ गिरे हुए थे, गुलामीमें थे। हम थह भूल जाते हैं कि जो लोग ग्राए थे वे ग्राए तो थे चढ़ाई करनेके लिए; लेकिन रह गए इसी मुल्कमें। इस मुल्कमें किस तरह जीवन बसर हो सकता है यह उन लोगोंने सोचा। सच पुछिए तो उसीमेंसे पीछे उर्द निकली ग्रौर उसे ठेठतक पहुंचा दिया गया। चलते-चलते उसमें उन्होंने ठस-ठसकर अरबी और फारसीके शब्द डाल दिए। उसको जामा भी पहना दिया। उसका व्याकरण भी वहींसे हैं। हिंदुस्तानीमें तो ऐसा नहीं है, उसका व्याकरण भी यहांका है। उर्दुमें जो फारसीके शब्द हैं वे वर्षोंसे हैं। उनको चुन-चुनकर निकाल देना हमारा धर्म थोड़े ही हो जाता है। जो यहां भ्राए पीछे वे यहीं रह गए। उन्होंने यहांके रीति-रिवाज सब ले लिए। उससे हमारा ग्राज द्वेष करना तो निजी द्वेष हो जाता है, ऐसा मैं मानता हं। लेकिन भ्राज जो कहता हं उसका तो दुसरा सवब है। मैंने काफी लिखा है। श्रंग्रेजीका तो ऐसा है कि श्रंग्रेज यहां सल्तनतके लिए ग्राए थे। उनका दिमाग ऐसा नहीं चलता था। वे हिंदुस्तानके तो होकर बैठे नहीं। वे यहां बसनेके लिए थोड़े श्राए थे। वे हमेशा एसा सोचते थे कि वे बाहरके हैं, बाहर ही रहेंगे, बाहर ही पलेंगे और बाहर ही उनके बच्चे पलेंगे। पीछे उन्होंने श्रंग्रेजी भाषा भी दाखिल कर दी। उन्होंने धीरे-धीरे उसका ढांचा भी बनाया। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जो उर्द्में हुई। उर्दु तो ध्रवधी या उस वक्त जो श्रीर दूसरी तीसरी भाषाएं चलती थीं उनमेंसे निकली। लेकिन श्रंग्रेजीका यह हाल नहीं है। ग्राज तो यह ठीक है कि ग्रंग्रेजी हकूमत हमारे घरसे चली गई है, लेकिन अगर अंग्रेजी भाषाकी हकुमत हमपर चले, वह हम-पर काब करे, हम उसके बिना कारोबार चला न सकें तो हमारा क्या हाल होगा ? क्या करोड़ों लोग अंग्रेजी सीखेंगे ? क्या अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा होनेवाली है ? बहुत साफ-साफ मैं कहना चाहता हूं कि वह तो कभी हो ही नहीं सकती। इसमें पड़नेकी कोशिशतक न करें। यदि करते हैं तो इसमें हमें हारना है।

एक सज्जन लिखते हैं कि तुम तो भूल जाते हो। हिंदुस्तानमें जो लोग काम करनेवाले हैं वे सब अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं। अंग्रेजी पढ़े-लिखे मुट्ठीभर हैं। ठीक है कि वे कोर्ट दरबारमें चले जाते थे और वहां अंग्रेजीमें काम करते थे; क्योंकि उनका उनपर प्रभाव चलता था। जो गुलामीमें रहता है उसकी तो यह आदत हो जाती है कि वह राज्यभापाको पसंद करे। यह तो हुआ, मगर वे बेचारे जिनकी मातृभापा हिंदुस्तानी या हिंदी है, वे अगर कहीं कोर्ट दरबारमें जाएं और अंग्रेजीमें सब काम चले तो वे समभेंगे ही नहीं। यह तो हमारा अक्लका दिवाला निकालना हो गया। हम बिल्कुल समभना नहीं चाहते। हमारा स्वार्थ किसमें है वह भी हम समभना नहीं चाहते। अब अंग्रेजी सल्तनत तो चली गई। उसके साथ ही अंग्रेजी जबानको भी उस जगहसे निकालना होगा जो हमने उसे दे दी है, और जिस जगहके लिए वह हो नहीं सकती। एक भाई मुभको लिखते हैं कि यह जो तुम कहते ही उसमेंसे तो एक चीज और निकल जाएगी। लोग तो ठीक-ठीक मतलब लगाते गहीं हैं।

याज हम दीवाने जो बन गए हैं। हिंदू मुसलमानसे लड़ाई करें, उसके साथ न बैठें, उसका गला काटें, यही रह गया है। राजकुगारी ध्रमृतकौर, जो कल या परसों ही शिमलेसे लौटी हैं, मुक्तको सुनाती थीं कि शिमलेमें जो गरीब लोग वर्षोंसे पड़े हैं उन्हें वहांसे हटना है, क्योंकि वे लोग मुसलमान हैं। हम ऐसे जाहिल बन गए हैं। उनको हटनेमें कितनी तकलीफ धर्दाश्त करनी पड़ी। पाकिस्तानमें काफी हिंदू पड़े हैं—वे भी यही शिका-यत करते हैं। यह सब सिलसिलेवार चलता गया।

कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतमयी जो हिंदी है वह राष्ट्रकी जवान है। अंग्रेजी तो अब जानेवाली है। मगर लोग सूवेकी भाषामें अपना काम चलाएंगे। वहां भगड़ा होनेवाला है ऐसा डर है, और सही है। उसमें आपसमें घृणा पैदा हो जाएगी। अंग्रेजी तो रह नहीं सकती क्योंकि अंग्रेज तो अब मुट्ठीभर हैं। वे हकूमत तो चला नहीं सकते।

# : १२२ :

#### १६ अक्तूबर १६४७

भाइयो श्रीर बहनो,

श्राप लोग महसूस करते हैं कि ६ बजे प्रार्थना जो गुरू करते हैं उसमें देर हो जाती है, क्योंकि दिन छोटे ही होते जाते हैं। रोज दो-तीन मिनट कम हो जाते हैं। इस तरहसे प्रतिमास १५ मिनट कम हो जाते हैं और दिसंबरकी २३ तारीखको तो दिन कम हो ही जाता है। श्राजकल श्रंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए कलसे प्रार्थना ५॥ बजे होगी।

श्राजका भजन तो श्रापने सुन लिया। मेरा खयाल है कि उस भजनका करण हिस्सा मैंने आपको नहीं सुनाया है। यां तो एक भजन-माला बन गई है। वह जो भजन-गाला है उसमें जितने भजन हैं उसका कछ-न-कुछ इतिहास है ही। उसमें कोई सब गिने-चने तो नहीं हैं। हां, चंद गिने-चुने भी हैं, लेकिन सारा-का-सारा संग्रह ग्राथममें तैयार हुआ है। आश्रममें एक बड़े भक्त थे जो संगीत-शास्त्री भी थे। उनका नाम गणेश जास्त्री था। उन्होंने भजनोंका यह संग्रह किया। हां, उन्होंने मदद ली काका साहबकी भी। उसमें यह भजन था। यह भजन तो मेरा भतीजा मगनलाल गांधी गाता था. जो दक्षिण ग्रफीकाके ग्राश्रम-में मेरे बहुत साथ रहा था। ऐसा संग्रह तो बहुतोंने किया, प्रकेला गणेश शास्त्रीने थोड़े किया। हम ग्राखिर इन्सान पड़े हैं तो जब थोड़ा-सा भी सत्याग्रह लंबा हो जाता है; क्योंकि उस जमानेमें तो लड़ाई चल रही थी सत्याग्रहके मारफत स्वराज हासिल करनेकी। थोडेसे वर्ष वीत गए तो कई लोगोंको चोट लगी कि श्रभीतक हमको स्वराज नहीं मिला। उसमें हमारी कोई गलती होगी-ऐसा ही मानना चाहिए यही अच्छा है। आदमीको तो ऐसा ही मानना चाहिए कि कोई चीज टेढ़ी हो जाती है तो उसका सबब दूसरा है। हमारा पड़ोसी है, या हमारा भाई है, हम नहीं हैं-यह शुद्ध रास्ता नहीं है, श्रशुद्ध है। दूसरोंपर सब कुछ दोष डाल देना या जब कुछ

टेढ़ी हो जाती है तो उसमें दूसरोंका दोप है, हमारा तो है ही नही, ऐसा मानना गलत है। जितने भक्त हो गए है उन्होंने यही कहा है। तुलसीदासजी भी वही कहते हैं, या कहा कि मुखासजी भी वहीं कहत हैं 'मो सम कीन कुटिल खल कामी', मेरे जेसा कुटिल कीन है, खल कौन है, कामी कौन है? तुलसीदासजी या सुरदासजी ऐसे नही थे हमारी दिष्टमें, श्रब वे श्रपनी दिष्टसे ऐसा मानते थे। जितने ईश्वरसे दूर रहते थे उससे कुछ गुस्सा होता था, पीछे चाहे भाई, बहुन, लड़के, दोस्त सब क्यों न पास हों। उसके दिलमेंसे यह ग्राह निकलती है कि कृटिल, खल, कामी कौन होगा? ऐसा उन्होंने कह दिया और वह अच्छा है कि वे हमेशा अपना दोष अपने में ही बंदते रहे। ऐसा ही यह भजन है-- 'ग्रजह न निकसे प्राण कठार'। 'वह कहता है कि ग्रब-तक ईश्वरके दर्शन न हुए तो अबतक प्राण क्यों न निकले? हमें ज्ञा तो इस भजनको गणेश शास्त्री गाते थे, लेकिन बाज दफा जब वह हाजिर न होता या बीमार पड जाता तो मगनलाल उसको गाता था। वह संगीत-शास्त्री तो नहीं था लेकिन उसका कंठ ग्रच्छा था। उसका वह भजन ग्रव भी मेरे कानोंमें गुंजता है। वह तो ग्राथमका स्तंभ था। ग्राध्मको चलानेमें वह पहाड्-सा था, बहुत मजबूत। कदाली ग्रपने भ्राप चलाता था तो सबसे भ्रागे चला जाता था। दक्षिण स्प्रक्षीकामें तो उसका शरीर बहुत मजबूत था। यहां उसको कोई बीमारी तो नहीं थी, लेकिन शरीर क्षीण हो गया था; क्योंकि उसपर सारा बोभ तो वहांपर भी था; लेकिन यहां तो एक अनोखी चीज यह है कि करोडों भ्रादिमयोंमें काम करना पड़ता था। रचनात्मक कामका भी बोफ उसपर पड़ता था। रचनात्मक कामके बिना हम रह भी कैसे सकते हैं! उसके बगैर स्वराज चीज हो भी क्या सकती है? आज स्वराज तो मिला, लेकिन उसकी कितनी कीमत है? मिला तो भी क्या, ग्राज हम सिद्ध करते हैं कि धगर हम रचनात्मक काम उस ववत कर लेते तो हमें यह वक्त नहीं देखना पड़ता जो हम आज प्रत्यक्षमें देख रहे हैं। स्वराज्यकी जो कल्पना हमने की थी भ्रौर वह कल्पना बढ़ भी गई थी. क्या वह यही है? अगर उस वक्त हम इतना कर लेते

तो म्राज हिंदुस्तानका इतिहास भ्रनोखा होनेवाला था, इसमें मुक्ते कोई शक नहीं। मगनलालका जो भगवान था वह तो स्वराज्यमें ही था। उसका स्वराज्य तो राम-राज्य था।

भगवानके दर्शन तो स्वराज्यमें ही हैं। भगवानका कोई शरीर थोड़ा है। कोई कहते हैं कि वे चतुर्भुज मूर्ति हैं-उनके हाथोंमें शंख, चक्र, गदा, पदा हैं। यह सब हमारी कल्पना है। ईश्वरके पास शंख, चक, गदा, पद्म क्या होना था । वह तो निरंजन श्रौर निराकार है, वह तो देहातीत है तब उसकी देह कहांसे ? हम मनसे कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो फिर हम अपना भगवान कहां देखें ? उसकी हम भ्रपने कर्मोंमें देखें। अगर यज्ञ समभकर कार्य करें तो भगवानकी स्थापना होती है, जैसे कि एक भ्रादमी चर्खा चलाता है भौर सूत कातता है तो वह उसी सुतके धागेमें भगवानका दर्शन करता है या करती है। जब उसके दिलमें ऐसा है कि सारी दुनिया हमारी है श्रौर हमारी दनिया तो भारतवर्ष है, जहां गरीब है। उनको खानेको नहीं मिलता। उनके निमित्त या दरिद्रनारायणके निमित्त जो वह एक धागा निकालता है उसमें वह भगवानका दर्शन करता है। स्वराज्य तो तब दूर था: लेकिन जब ग्राश्रम चलता नहीं था तब मगनलालके दिलसे बाज दफा यह ग्राह निकलती थी 'ग्रजह न निकसे प्राण कठोर।' श्रवतक भगवानका दर्शन नहीं हम्रा तो भी यह प्राण क्यों नहीं निकला ? पीछे वह कहता है कि चारों प्रहर चार युग-से बीते हैं। याने चार पहरकी जो रात्रि थी बीत गई, लेकिन मेरे प्राण तो नहीं गए। उसकी चार पहर चार युगके-से लंबे लगते हैं। मुभको भी ऐसे ही लंबे लगते हैं। अबतक हमें स्वराज्य नहीं मिला था, लेकिन १५ अगस्तको तो वह मिल गया, यह माना; लेकिन मैं उसे स्वराज्य नहीं मानता हं। मेरी व्याख्याका तो स्वराज्य मिला ही नहीं और न यह स्वराज्य राम-राज्य हो सकता है। भ्राज तो हम एक दूसरेको दुश्मन समभकर बैठ गए हैं। हिंदूके दुरमन मुसलमान हैं श्रीर मुसलमानके दुरमन हिंदू श्रीर सिख हैं। हम दुनियामें किसीको दूरमन बनाना नहीं चाहते और न हम किसीके दुश्मन बनना चाहते हैं, यह मेरी व्याख्याका स्वराज्य है। तो

वह अभी आया नहीं हैं। हिंदुस्तानमें क्या मुसलमान हिंदूके दुश्मन वनें और हिंदू मुसलमानके दुश्मन वनें? क्या हमारे भाई श्रापस-आपसमें दुश्मन वनेंगे? तो मैं यह क्यों कहता हूं, एक दफा तो थोड़ा-सा कह दिया था लेकिन मैं बार-बार यही कहना चाहता हूं कि अगर हम सचमुच ऊपर जाना चाहते हैं तो हम भाई-भाई बनकर रहें। श्राज तो हम गिर गए हैं और अभी भी शायद गिरते जा रहे हैं। हमारे दिलमें खून भरा है, हेथ भरा है, हम मुसलमानको देखकर भड़क जाते हैं, उसको मस्जिदमें ईश्वरको भजता हुआ देखते हैं तो उसको मार डालते हैं, उसको अपना दुश्मन मानते हैं और सोचते हैं कि कब उसको यहांसे निकाल दें, उसकी मस्जिदको मंदिर बना लें। और उसमें क्या गुनाह हो गया है, जैसा मंदिर है, वैसी ही मस्जिद है, फिर क्या चीज है इसमें कि मुसलमान मंदिरको ढा दें और हिंदू मस्जिदको ढा दें। ईश्वरकी दृष्टिमें दोनों ही गुनह-गार हैं। जो हम करें वह मुसलमानको बुरा लगे और जो मुसलमान करे वह हमें बुरा लगे तो वह स्वराज्य कैसे हो सकता है ? श्राज तो हम ऐसा बन गए हैं, लेकिन हम इस अंगारमेंसे निकलना चाहते हैं।

वह तो मैंने कह दिया कि दिल्लीमें मैं 'करूं या मरूं', ऐसा कहकर ग्राया था। किया तो नहीं, हां यह ठीक है कि ग्रव हमेशा लड़ाईकी खबर ग्राती नहीं ग्रौर यों लगता है कि हम माई-भाई-जैमे पड़े हैं; लेकिन यह तो मनको धोखा देनेकी बात है। जो मिलिटरी ग्रौर पुलिस यहां पड़ी है, यह तो उसकी वजहसे हैं। जो चंद मूसलमान हें क्या उनके दिलमें ऐसा होगा, क्या मेरे दिलमें भी ऐसा होगा। मैं तो ऐसा नहीं समस्ता। मेरे पास भी यहां मुसलमान हैं। क्या ग्राप यहां भी उनका ग्रपमान करेंगे? क्या ग्राप मेरे देखते उनको मार डालेंगे? उनके मारनेके पहले ग्रापको मुक्ते मारना होगा। शेख ग्रव्हुल्ला साहब कल यहां पीछे बैठे थे। कुछ काश्मीरी पंडित भी उनके साथ थे। शेख साहब हमारे दोस्त हैं। हमारे रफी साहबके भाईको भी किसीने काट डाला मस्रीमें। कितना बेगुनाह ग्रादमी था। हमारा तो वह खादिमें

१ सेवक ।

था। उनकी विधवा बेगम यहां आकर बैठी हैं। लोगोंक दिलमें घृणा न हो, इसलिए मैं इस करण कथाको खोलना नहीं चाहता। बहुत बातें भरी हैं मेरे दिलमें। बहुत कुछ जानता भी हूं; लेकिन मैं उस कथाको बढ़ाना नहीं चाहना। लेकिन निचोड़ तो बता दं। अगर हम ऐसा बनें, जैसा गाते हैं कि जब हम भगवानका दर्शन नहीं करते हैं तब यह प्राण वयों नहीं निकल जाता, ऐसी आह दिलमें निकले तो उसका पहला कदम यह है कि हम अपने दोषोंको पहाड़-जैसे देखें और दूसरोंक दोषोंको नहीं। अगर हम सारी दुनियाके सामने यह जाहिर करें कि हमारा ही सब दोष है, दूसरे सब भले आदमी हैं तो वह बुजदिली नहीं है, इससे हम गिरते नहीं हैं, हम बढ़ते ही हैं। हम बहादुर बनते हैं।

ग्रगर हम रामराज्य या ईश्वरका राज्य हिंदुस्तानमें स्थापित करना चाहते हैं तो में कहंगा कि हमारा प्रथम कार्य यह है कि हम अपने दोषोंको पहाड़-जैसे देखें और मुसलमानोंके दोषोंको कुछ नहीं। मैं यह नहीं कहता कि मसलमानोंने कुछ नहीं किया। बहुत किया है। छिपाकर रखना या उसे में नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जानते हुए में ऐसा नहीं देखंगा। देखंगा तो दीवाना बन जाऊंगा, हिंदुस्तानकी खिदमत नहीं कर सक्रा। जब मैं यह समभूं कि मेरा कोई द्रमन ही नहीं है और अपना सारा दोष दुनियाके सामने रखं और दूसरोंके दोषोंको न देखुं। तो क्या हुआ, भगवान तो देखने ही वाले हैं। अगर मेरेको कोई थप्पड़ मारे, कान काट ले, गर्दन काट ले तो उसमें कीन-सी बात है। मरना तो है ही। इन्साफ करनेवाला ईश्वर तो है; लेकिन में जो कुछ करूं उसको न भूलं। इसलिए मैं इसी चीजको बार-बार सुनाना चाहता हूं कि भ्राप अपने दिलोंको ऐसा साफ करें कि सारी दुनियामें मुभे कोई सुनानेवाला न हो। ग्राज मैं गया था तो मुभसे पूछा कि दिल्लीमें कैसा है? तो मेरा सिर भुक गया। वयों कि अभी भी हिंदू-मुसलमानोंका दिल एक नहीं हुआ है। दिल तो अब भी जुदा है। यह तो ठीक है कि कोई एक-दूसरेका गला तो नहीं काटता है, क्योंकि पुलिस पड़ी है, मिलिटरी पड़ी है, सरदारजी सब इंतजाम करते हैं, जवाहरलालजी करते हैं। इसलिए एक-दूसरेको काटते नहीं हैं।

उसमें क्या हुन्रा, श्रंग्रेज भी तो ऐसा ही करते थे। जो दिल्लीमें हम देख रहे हैं, वह देखना नहीं चाहते। श्राज मेरी पांख कट गई हैं। श्रगण वह पांख फिर ग्रा जाय तो उड़कर पाकिस्तान चला जाऊंगा श्रौर वहां भी देखूंगा कि हिंदू या सिखने क्या गुनाह किया है श्रौर श्रगर किया भी है तो उससे क्या। उनका वहां मकान है उसमें वे क्यों न रहे? लेकिन ग्राज में किसको किस मुंहसे कह सकता हूं। में तो सबको यही समभाता हूं कि श्रगर ईश्वरका दर्शन करना है श्रौर यहां सच्चे स्वराज्यकी स्थापना करना है तो एक दिल होकर सारी दुनियाको कह दो कि हिंदुस्तान कोई गिरा हुग्रा मुल्क नहीं है। इसका क्या नतीजा श्राता है? यही कि एक तो हम ऊंचे जाते हैं दूसरे हमारे मुल्कमें जो भूख है, प्यास है उसे दूर करनेके लिए वक्त मिलेगा।

याज सारी दुनिया हमारी और यह देख रही है कि अगर एशियाको ऊंचा जाना है, अगर अफीकाके हकािको ऊंचा चढ़ना है तो हिंदुस्तानको उठाना चाहिए। हिंदुस्तान तो एशियाका या अफीका और कहो कि यूरोपका भी मध्य-विंदु बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान कुछ कर पाए तो सारी दुनिया उससे आश्वासन लेगी।

दुनिया तो ठंडीसे कांग उठी है। अगर दुनियाको गर्मी आनेवाली है तो हिंदुस्तानसे ही। मेरी तो भगवानसे प्रार्थना है और आप लोगोंसे भी कि हम इस तरहका बर्ताव रखें कि हमको गर्मी मिले और हमारी मार्फत सारी दुनियाको गर्मी मिले। सारे एशियाके लोग और अफीकाके लोग हमारी और देख रहे हैं। उन सबको ऐसा लगे कि यहां अभी तो कुछ होगा तो फिर सारी दुनिया मानना शुरू कर देगी।

# : १२३ :

मीनवार २० भ्रक्तूबर १६४७ ( लिखित संदेश )

राजकुमारीने प्रार्थनाके बाद कल खबर दी किं एक मुस्लिम

भाई जो हेल्थ आफिसर थे, वह जब कामपर थे, उनको कल्ल किया गया। वे कहती हैं कि वह अफसर अच्छे थे, अपना फर्ज बराबर अदा करते थे। उनके पीछे विधवा है और बच्चे हैं। विधवाका कंदन यह है कि खूनीके हाथसे उनका और उनके बच्चोंका भी खून हो। उनका शौहर सब कुछ था, रोटी वही पैदा करते थे।

मैंने कल ही श्रापको कहा था कि जैसे देखनेमें श्राता है, ऐसे दिल्ली सचमुच शांत नहीं हुई है। जबतक इस तरहके दुःखद किस्से बनते हैं, हम देहलीकी ऊपर-ऊपरकी शांतिपर खुशी नहीं मना सकते। यह तो कबरकी शांति है। जब लार्ड इविन, जो श्रव लार्ड हैलिफैक्स हैं, देहलीके वाइसराय थे, तब उन्होंने ऊपर-ऊपरकी हिंदुस्तानकी शांतिको कबरकी शांति कहा था। राजकुमारीने मुक्ते यह भी बताया कि कुरान शरीफके मुताबिक शवको दफन करनेके लिए काफी मुसलमान मित्र इकट्टे करना भी कठिन हो गया था।

इस किस्सेको सुनकर मेरी तरह हरेक रहमदिल स्त्री-पुरुष कांप उठेंगे। देहलीकी यह हालत! बहुमतके लिए प्रत्पमतसे डरना, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, बुजदिलीकी पक्की निशानी हैं। मैं श्राशा रखता हूं कि सत्तावाले गुनहगारोंको ढूंढ़ निकालेंगे श्रीर उन्हें सजा देंगे। श्रगर यह श्राखिरी गुनाह है, तो मुक्ते कुछ कहना नहीं, श्रगरचे इस किस्मके गुनाह हमेशा शर्मनाक तो होते ही हैं। मगर मुक्ते बहुत डर है कि यह तो एक निशानी है, इससे दिल्लीकी जमीर को जाग्रत होना चाहिए।

कंबलके लिए पैसे थ्रा ही रहे हैं। सब दाताश्रोंका बहुत-बहुत आभार मानता हूं। यह खुशीकी बात है कि किसीने भी यह नहीं कहा कि हमारा दान हिंदूको या मुसलमानको दिया जावे।

मुक्ते दुःखसे एक श्रीर खतरेकी तरफ भी श्रापका ध्यान खींचना है। में नहीं जानता, यह खतरा सचमुच है या नहीं। एक श्रंग्रेज भाई

<sup>&</sup>lt;sup>\$</sup> श्रात्मा ३

एक खुली चिट्ठीमें, जो जिनके साथ उसका संबंध हो उनके लिए हैं, लिखते हैं—

"हम कुछ लोग एक निर्जनसे दंगे-फसादवाले इलाकेमें पड़े हैं। हम बिटिश हैं ग्रीर बरसोंसे खुद तकलीफें सहन करके भी हमने इस मुल्किक लोगोंकी सेवा की है। हमें पता चला है कि खुफिया संदेश भेजा गया है कि हिंदुस्तानमें जितने ग्रंग्रेज बच गए हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जावे। मैंने ग्रखवारोंमें पं० नेहरूका वह वस्तव्य पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हरेक वफादार शहसके जान ग्रौर मालकी हिफाजत करेगी। मगर देहातोंमें पड़े लोगोंकी रक्षाका करीव-करीब कोई साधन नहीं। हमारी रक्षाका तो विलकुल नहीं।"

इस खुली चिट्ठीके और भी कई हिस्से यहां दिए जा सकते हैं। मैंने खतरेंसे ग्रागाह होनेंके लिए यहां काफी दे दिया है। हो सकता है कि यह भठा डर ही हो। मगर ऐसी चीजोंकी तरफ लापरवाही रखना ही अक्लमंदी है। मुभ्ने आशा तो यह है कि पत्र निखनेवालेका डर सर्वथा निर्मुल होगा। मैं उनके साथ सहमत हं कि दूर-दूर देहाती इलाकोंमें पड़े लोगोंकी हिफाजत करनेका सरकारका वायदा कुछ मानी नहीं रखता। सरकार वह कर नहीं सकती, फिर चाहे सेना और पुलिस कितनी ही होशियार क्यों न हो। और हमारी सेना और पुलिस तो इतनी होशियार है भी नहीं। रक्षाका पहला साधन तो अपने हृदयमें पड़ा है। वह है ईश्वरमें ग्रटल श्रद्धा। दूसरा है पड़ोसियोंकी सदभावना । धगर यह दो नहीं है तो भ्रच्छा यही है कि हिंदुस्तानको जहां मेहमानोंकी ऐसी बेकदरी है, छोड़ दिया जावे। मगर हालत इतनी खराब आज है नहीं। हम सबका फर्ज है कि जो अंग्रेज हिंदके वफादार नौकर बन-कर रहना चाहें उनकी तरफ हम खास ध्यान दें। उनका किसी तरहका अर्पमान नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भगर हमें स्वमानवाला भाजाद राष्ट्र बनकर दिखाना है तो प्रेसको और सामाजिक संस्थाओंको इस बारेमें भी दूसरी कई चीजोंकी तरह खब चौकन्ना रहना है। ग्रगर हम अपने पहोसियोंका स्वमान

ŗ.

नहीं रखते, चाहे वे गिनतीमें कितने ही थोड़े क्यों न हों, तो हम खुद स्वमान रखनेका दावा नहीं कर सकते।

## : १२४ :

#### २१ प्रक्तूबर १६४७

भाइयो और बहनो,

म्राज भी मैंने एक किस्सेकी बात सुन ली। उसमें वह कोई मुसलमान भाईका करल नहीं हुआ, लेकिन शायद वह हिंदू था और वह तो कोई गवर्नमेंटकी नौकरीमें था। वह अपना काम कर रहा था। उसको भेजा गया था । वहां कोई होगा जिसके हाथमें बंदक पड़ी थी, तो उसने बंदकसे मार डाला। उसने कोई गुनाह किया था, ऐसा में नहीं सुनता हं। बस, उसके दिलमें श्राया कि यह श्रादमी ऐसा है कि हम जैसा कहते हैं ऐसा नहीं करता, इसलिए मार डाला। तो मैं इसमेंसे कहना तो इतना ही चाहता था कि यह जो हमारेमें भादत हो गई है भौर भ्रभी तो शक्की भाजादी है, और भाजादी शरू करते ही हमारे दिलमें ऐसा भा गया कि हमारे पास बंदक है, इसलिए उसकी मार डालो। जैसे एक भ्रादमी उड़ते पक्षीको मारता है, उसका निशाना बनाता है। बड़ा शिकारी बना है जो उड़ते पक्षीका निशाना बनाता है। ऐसे ही एक इन्सान है, जो अमलदार है, उसको भी निशाना बना लेता है। उसको तो वहां काम करनेका हक्म हुआ है। बस दिलमें आ गया कि मारो, तो फिर उसको मारो; ऐसे हम बन जायं तो हिंदस्तानमें तो श्राखिर हमारा हाल बहुत ही बुरा होनेवाला है। कोई श्रादमी श्रारामसे नहीं रह सकता है। कहते हैं कि ऐसे तो जंगली मुल्क कई पड़े हैं, जिनमें कोई सही-सलामत रह नहीं सकता। क्योंकि जिसके पास बंदूक पड़ी है श्रीर वह खून करता है तो उसके दिलमें ऐसा नहीं कि इन्सानका खून कैसे करें। जो जून करता है वह जिंदा तो कर ही नहीं सकता। हकीकत तो यह हं और कानून भी ऐसा है कि जिसने इन्सानको बनाया है, वह तो ले भी

जाय। वह तो ईश्वरका काम हुआ। जो आदमी जीवको बना नहीं सकता उसको लेनेका अधिकार कैसे आया? इन्सान जीवको बना थोड़े ही सकता है। लेकिन हिंदूके दिलमें होता है मुसलमानका शिकार करना, मुसलमानके दिलमें होता है सिखका शिकार करो और सिखके दिलमें मुसलमानका। आज तो वह करें; लेकिन जिनका शिकार करना था वे जब चले जाएंगे तो पीछे इन्सान आपस-आपसमें शिकार करेंगे, यही कानून दुनियाका चला आया है। वही कानून हमने शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि यह बात तो कर लुं।

दूसरी वात यह है कि काफी लोगोंको हक्मतने पकड़ा। उस जमानेमें हमारे हाथमें तो म्राजादी थी नहीं। म्राज भी मानो कि आजादी नहीं आई। जो आदमी पकड़े, वे तो पकड़ लिए गए। बहुत कर सकते हैं तो वाइसराय साहबके पास श्रजी करो। वह कहें कि छोड़ना है तो छुटें। लेकिन वाइसराय साहव खुद नहीं छोड़ सकते। वे वाका-नन काम करते थे। मार्शल ला चले तो भी बाकानन काम करते। उनके कानूनके ग्रफसर रहते हैं तो जिसको वे कह देते कि छोड़ो तो छोड़ दिया जाता। बाकीको वे कहते कि तहकीकात करनेके बाद ही छोड़ सकता हं। यह तो ठीक कानुनी बात है। जिसको पुलिसने पकड़ा है और बाका-नुन पकड़ा है, उसकी पीछे जो सजावार होगा तो सजा हो जायगी । लेकिन आज तो हमारे हाथमें हकुमत आ गई है। हमने तो हकुमत चलाई नहीं थी। कोई यह ठान ले कि मैं तो यहांका प्रधान हुं और प्रधान-की हैसियतसे चलो, उसको छोड़ देते हैं, ऐसा हम ग्रगर शुरू कर दें तो हमारा खात्मा हो जायगा। कभी लोगोंको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वे खून करते हैं भ्रीर पीछे छोड़ दिया, यह होना नहीं चाहिए। भ्रभी भी मैं कह द्ंगा कि यह ह्कूमतका काम नहीं है कि एक आदमीको पकड़. लिया, बाकानून पकड़ा है, पुलिसने पकड़ा है, पीछे शिकायत आई या कि फरियाद थ्राई तो हक्मत किस कारणसे थीर कैसे छोड़े ! हमने पुलिस बनाई है, कोर्ट बनाए हैं, प्रोसीक्युटर बनाए हैं, तो क्या वे

धिभयोग चलानेवाला।

सब फिजल हैं? मेरे दिलमें ग्राया कि एक रिश्तेदार है, दोस्त है, उसके लिए सिफारिश आई तो मैंने उसको छोड़ दिया। वह कैरो छुट सकता है ? मेरे हिसाबसे तो छट नहीं सकता। अगर बेगुनाह है तो उसकी सजा हो ही नहीं सकती। इस तरहसे हमारा जो न्यायका दफ्तर है उसको साफ रखें। जज भी हमारे पास ऐसे होने चाहिए। जो पुलिस है भौर जो प्रोसीक्यटर हैं वे खामखा केस चलाएं घोर यह सोचें कि इतने केस तो कोर्टसे सजायापता हों ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको सजा होनी चाहिए उनको ही हो। लेकिन वह सब कान्नमें कोर्टका काम रहा। माना कि एक ग्रादमीने फरियाद की कि इसने मुभपर हमला किया, उसको पकड़ो। पकड़ लिया। क्या उसको छड़ानेके लिए में प्रधानके पास जाऊं ? प्रधान कहेगा कि कोर्टके पास जाग्रो। ग्रगर फरियादी पीछे यह कहे कि पकड़कर क्या करें, हमारी दुश्मनी बढ़ेगी, उसको छोड़ो तो पीछे वह छट जायगा। वह कहे कि मैंने फरियाद तो की, लेकिन उस बारेमें मैं भुलाबा देना नहीं चाहता कि मैं उसको छोड़ देना चाहता हं। पीछे कोर्ट उसे छोड़ सकता है। पीछे प्रोसीक्यूटर रहा, उसको भी वह वही सम्मति दे सकता है। तो फिर यह हो सकता है। अगर कोई खुनी है और उसने खुन किया है और उसको छुड़ाना है तो वह फरियादीको कहनेपर भी छुट नहीं सकता। वह छुटे तो हमारा काम नहीं चल सकता। मैंने तो वकालत की है और आदमी छुड़ाए हैं। तो कैसे ? जो खूनी है उसको कहना है श्रीर कह सकता है कि खुन तो मैंने किया, लेकिन प्रब दिल साफ है, सजा न हो तो अच्छा है। जिस आदमीने फरियाद की है या शिकायत की है वह भी यह कहे कि उसको सजा नहीं होना चाहिए, हम तो उसके दोस्त बन गए हैं, गुस्सेमें भ्राकर उसने खुन कर दिया तो श्रव उसका खुन करनेमें मुभको क्या फायदा। श्रव वह दोस्त बनता है, खिदमत भी कर सकता है, खुदापरस्त हो जायगा, ईश्वरकी भिक्त करेगा, तो फिर ईश्वर-भिनतसे में उसको महरूम' नयों करूं ? खुनी भी कोर्टसे कहेगा कि खन

<sup>&#</sup>x27; वंचित ।

तो किया, गुनाह किया, लेकिन इस वक्त तो माफ करो, जो शिकायत करता है वह तो मुक्तको माफ करता है। पीछे हो सकता है कि मैं प्रच्छा काम करूंगा और सारी समाजकी सेवा करूंगा, इसलिए मुक्ते छोड़ा जाय। वह तरीका है खूनीको छोड़नेका। वह तरीका बाकानून हो सकता है। लेकिन हमारे हाथमें जो हकूमत आई है उसका गैरइस्तेमाल न करें। अगर आज हम गैर-उपयोग कर लेंगे तो सब कहेंगे कि इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। बेचारा वह प्रधान भी क्या करेगा? गलतीसे किसीको छोड़नेका हुकम कर दिया। हुकम तो कर सकता है; लेकिन वह करेगा नहीं। उसका भाई है, दोस्त है, पत्नी है, कुछ भी है अगर उसने गुनाह किया है तो भी वह यही कहेगा कि वह मेरा काम नहीं है, कोर्टके पास जाओ, प्रोसीक्यूटर है उसके पास जाओ, शिकायत करनेवाला है उसके पास जाओ। मेरे पास कुछ हो नहीं सकता। प्रधान जबतक ऐसा साफ नहीं होता तबतक हम अपना काम नहीं कर सकते।

मुभको, ऐसा ही कहो, एक हिदायत मिली है कि मुभे १५ मिनटसे ज्यादा कहना नहीं चाहिए। मैं इससे ज्यादा कहना भी नहीं चाहता। मैं काफी बोला हूं। मुभको शौक तो है नहीं कि बोलता ही रहूं। बोलना है तो कामसे बोलना। लेकिन मुभसे कहा गया है कि १५ मिनटसे ज्यादा न बोलूं तो उससे लोगोंका ज्यादा कल्याण होगा, लोग ज्यादा सुन लेंगे, तुम्हारी बात तो सुनना चाहते ही हैं। इससे मेरी आदत हो जायगी कि १५ मिनटसे आगे बढ़ना ही नहीं।

# : १२५ :

# २२ अक्तूबर १६४७

भाइयो श्रीर बहनो,

पहले तो में ग्रापको यह खबर दे दूं कि कंबल ग्रभी भी ग्रा रहे हैं। मुक्तको ग्रभी पता लगा है कि दो सौ कंबल ग्राज ग्रा गए। ऐसे ही ग्राते रहते हैं ग्रीर पैसे भी ग्राते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो बहुतसे भ्रादमी पड़े हैं, उनको भ्रोढ़नेकी चीज मिल जायगी भ्रौर मिलने-वाली है। यह भ्रच्छा है कि इतनी उदारता हमारे लोगोंमें रही है।

एक भाई मेरे पास आ गए थे। मैं कोई हमेंगा, हमेशा वया, शायद ही उर्द अखवार पढ़ता हुं। उर्दू पढ़ तो लेता हुं, लेकिन उसको पढनेमें थोड़ी दिवकत होती है। जब एक बच्चा बारह-खड़ी पढ़ लेता है भीर ग्राहिस्ता-ग्राहिस्ता पढने लगता है, ऐसा ही मेरा हाल समभी। बच्चेस कुछ थोड़ा ज्यादा जानता हुं, लेकिन शीघ्रतासे पढ़ना हो तो नहीं पढ सकता हं। तो उस भाईने मुक्तको एक उर्द अखबारमेंसे, इस तरहसे जो चीज आई है उसे पढ़कर सुनाया। उसको सुना और मुक्तको दुःख हुग्रा। सब चीजोंका पूरा बयान तो मैं यहां करना नहीं चाहता हं। उसमें लिखा है कि श्रब तो हमने तय कर लिया है--वह जो अखवार-नवीस हैं, वह एडीटर साहब, उसने अपने दिलमें तय कर लिया है, लेकिन जम्मीद है कि सारे हिंदुस्तानने ऐमा तय नहीं किया है, कि सब-के-सब मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, जो रहता है उसको कट जाना है। या तो उसको काटो या पाकिस्तान चले जाग्रो। यह ग्रखबार या एडीटर साहब जो लिखता है भ्रगर वह सच्ची पड़े तो यह बड़ी शर्मकी वात है। उसकी कलमसे ऐसी चीज नहीं निक-लनी चाहिए। ऐसे अखबार तो निकलने ही नहीं चाहिएं। अगर वह सचम्च ऐसा मानते हैं तो वे लोगोंको अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन जब ऐसा वे कहते हैं तो वह डूंडी पीटकर कहनेकी-सी बात होगी कि या तो वे पाकिस्तान चले जाएं या उनको मारो। तो कल मैंने कह दिया था कि जब वे पाकिस्तान चले जाएंगे तो पीछे क्या करोगे? ग्रापस-ग्रापसमें लड़ोगे? एक सज्जनने तो मफको कह भी दिया कि भ्रापस-ग्रापसमें लड़ाई शुरू भी हो गई। यह लड़ाई तो ग्रापस-श्रापसमें होनी ही है। जब एक दफा खुनका स्वाद ले लिया तो पीछ यह छुट नहीं सकता। वही हमारा हाल होनेवाला है। लेकिन अलबार-नवीसने ऐसा कह दिया और उसने छापा है तो ठीक ही है, हमारे लोग तो ऐसे अखबारके पीछे पागल बन गए हैं। गीताजीको छोडा, बाइबिल-को छोड़ो, कुरान-शरीफको छोड़ो, लेकिन अखबार ही हमारी गीताजी हैं श्रीर उसमें जो ग्राता है उसको हम ब्रह्म-वाक्य मान लेते हैं। लोग जो इस तरहसे पागल बन गए हैं श्रीर श्रलबार उस पागलपनका लाभ उठाकर ऐसा छापें तो यह बहुत बुरी बात है। मैं इस वारेमें इससे ग्रधिक नहीं कहना चाहता।

दूसरी बात तो यह है कि हर जगहसे शिकायतें थ्रा रही हैं। यह ठीक था कि अंग्रेजी जमानेमें तो जो देशी रियासतें थीं वे अपने दिलमें आए वैसा करती थीं। थोड़ा-सा अंकुश तो अंग्रेजी सल्तनत रखती थी। उसको तो रखना ही था, क्योंकि उसको सल्तनत चलानी थी। आज तो वह चली गई है। हां, यह तो है कि आज सरदार पटेल हैं—उनके हाथमें उनका महकमा है, इसलिए वह तो कुछ करें? लेकिन वे बेचारे क्या कर सकते हैं? उनकी तो अपनी जबान पड़ी है—हिंदुस्तानकी सेवा कर ली है, इसलिए सरदार बने हैं। लेकिन उनके पास तलवार नहीं, बंदूक नहीं, लश्कर नहीं। वे खुद थोड़े लश्करी हैं, वे कमांडर भी नहीं हैं कि उनका हुकम चले। जबतक सिपाही लोग सममते हैं कि वे तो हिंदुस्तानका नमक खाते हैं और उनके सामने वे हाकिम हैं— मतलब यह कि वे बड़े सेवक हैं, ऐसा मानकर वे चलें तो काम बड़ा सीधा-सीधा चले।

म्राज रियासतवाले कहते हैं कि हमने प्रवेश-पत्रपर दस्तखत तो कर दिए, उससे क्या हुमा? इससे क्या हमारे पाससे कुछ छीन थोड़े ही लिया? हमारे पास भी तो सिपाही हैं। जब अंग्रेजी सस्तनत थी तब वे खिलीन-से थे, लेकिन श्रव थोड़े ही हैं? देशी रियासतें जो कुछ करना चाहती हैं, कर सकती हैं। में खुद भी तो देशी रियासतका हूं। इसलिए में जानता हूं कि ये क्या कर सकती हैं, कितना भला कर सकती हैं। में देशी रियासतोंके राजाओं से वड़े भदबसे कहूंगा कि अगर श्राप इतना श्रहंकार रखेंगे कि जो रैयत पड़ी हैं, उसको मार सकते हैं, काट सकते हैं, तो वे रह नहीं सकते हैं। मैंने तो कह दिया है कि जो राजा लोग हैं उनका स्थान है अगर वे रैयतक ट्रस्टी वन जाते हैं। अगर वे रैयतक ट्रस्टी वन जाते हैं।

१ तिभाग ।

हाकिम बनकर रहना चाहते हैं, उसको चूसना चाहते हैं और दबाना चाहते हैं, तो उनका कोई स्थान नहीं रह सकता, इसमें मुभे कुछ भी शक नहीं है। हिंदुस्तानका क्या हाल होगा, वह तो ईश्वर ही बेहतर जानता है। जो राजा लोग पड़े हैं उनके पास तो कोई चारा नहीं है। वे कभी हिंदस्तानका राज चला नहीं सकते। पीछे चाहे हम गुलाम ही बन जाएं तो हम बनेंगे। तो क्या राजा लोग भी गुलाम बनेंगे ? वह जमाना चला गया। वह एक युग था। अंग्रेजी सल्तनत थी; उसने सोचा कि जो यहां राजा लोग हैं वे भी श्रच्छे हैं; उनके मार्फत राज चलाएं। वह तो उन्होंने अपना स्वार्थ समभकर ही किया। तो फिर उसमें उसका दोष वया निकालना ? लेकिन भ्राज हम ऐसे कमनसीब हैं कि हम दोनों पागल बनें भ्रौर भ्रापस-भ्रापसमें लडें, उनमेंसे कोई एक जीते या दोनोंको कोई दूसरी या तीसरी ताकत या दो-चार ताकतें मिल-जुलकर हिंदुस्तानको खा जायंगी। तो फिर उसके साथ ही राजा लोगों-को भी खा जायंगे। धगर वे हिंदुस्तानके वफादार रहते हैं धौर रैयतके नीकर बनते हैं तो खैर है। मैं तो रैयतसे भी कहुंगा कि वह बुजदिल क्यों बने। अगर राजाओं के पास हियार हैं और वे बेहिथियार हैं तो क्या? हम भी तो सल्तनतके सामने लडते थे. हम भी बेहथियार थे। कोई छुपकर भी हथियार रखे हों, ऐसा नहीं था। श्रगर होते तो मुक्को तो इसका इल्म होना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। करोड़ों लोगोंने उसका हृदयबलसे सामना किया। हमने सोचा कि श्रगर काटेंगे तो एक लाखको काटेंगे, दो लाखको काटेंगे, तीन लाखको काटेंगे, भाखिर कितनोंको काटेंगे, हम ४० करोड़की आबादी है, काटते-काटते उसके हाथ कांप जायंगे। ऐसी जो रैयत पड़ी है, उसको भाजादी तो मिलनी ही चाहिए थी और वह मिली। उस आजादीका हम क्या करते हैं. यह श्रलग बात है।

में तो कहूंगा कि राजा लोगोंको पागल नहीं बनना चाहिए। उनको समक्ता चाहिए कि वे स्वेच्छाचारी नहीं बन सकते, व्यभिचारी नहीं बन सकते। वे शराबमें सारा दिन पड़े रहें, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो मैंने आप लोगोंको और श्रापकी मार्फत राजा लोगोंको कह दिया। एक वक्त तो मैंने कह दिया था कि श्रब दशहरा श्रा रहा है श्रौर पीछ एक दिन छोड़कर बकरीद श्रा रही है। दोनों करीब-करीब एक साथ मिलते हैं। हम हिंदू श्रौर मुसलमान दोनों भयभीत रहते हैं, हमेशा रहते हैं, श्राज तो ज्यादा भयभीत हैं। क्योंकि श्राज तो एक-तरफा ही हो सकता है। श्रगर हिंदू पागल बन जायं श्रौर समभें कि मौका मिल गया—क्योंकि बकरीद है, तो मुसलमानोंको काटो। हमारा दशहरा भी हो गया है। दशहरा क्या है? रामजीकी जीत मनानेके लिए ही दशहरा है। पीछे कहते हैं कि एकादशी है, उस दिन तो रामका भरतके साथ मिलाप होगा। उसमें तो हमें संयम सीखना है, भल-मनसाहत सीखना है, धर्म क्या चीज है उसको सीखना है। श्रगर वह हम सीख लें तो हम दशहरा सच्चे श्रधंमें मनाते हैं। दशहरेके दिन दुर्गा-पूजा भी होती है। वह क्या चीज है ? हम सव खूनके प्यासे रहें, वह दुर्गाका श्रथं नहीं है। दुर्गाका श्रथं यह है कि वह एक बड़ी शक्ति पड़ी है, उसकी उपासना करके हम ऊंचे चढ़ सकते हैं।

हसी तरहसे दशहराका यह मतलब नहीं है कि हम सारे दिनभर रूप, रंग, राग उड़ाएं। उसको हमारे गुजरातमें नवरात्रि कहते हैं। जब हम बच्चे थे तब मेरी मां कहती थी कि नवरात्रिको खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खाना ही है तो फल खाओ, ज्यादा-से-ज्यादा द्वथ पीओ, लेकिन अनाज न खाओ। अगर सचमुच पूरा-का-पूरा उपवास करो तो सबसे अच्छा है। मेरी मां तो बड़ी उपवास करनेवाली थी, जिसका में तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे बड़े भाई तो मुकाबला कर ही नहीं सकते थे—में थोड़ा-सा मुकाबला करता था। लेकिन उसमें उपवास करनेकी जो शक्ति थी उसके सामने में एक खिलौना हूं, बच्चा हूं। दशहराको हम इस तरहसे मनाते हैं। हां, पीछे जो दिवाली है उसमें खा-पी सकते हैं, थोड़ा मौज कर सकते हैं, लेकिन दशहराको बिलकुल नहीं। यह जो नवरात्रिका अर्थ है, या उसको छोड़कर हम काट-कूट करेंगे? पीछे बकरीद हैं। जो मुसलमान भाई हैं उनको हमने डरा दिया है। उनमें हमारे अच्छे भाई हैं। जो राष्ट्रवादी माई थे वे भी आज परेशान पड़े हैं। वे भी भागते हैं, लेकिन कहां जायं?

हम ऐसे बेरहम वन जायं कि उनको भी भगा देंगे। तब शांति होगी? वह शांति कैसे हो सकती है?

क्या ४ या ३।।। करोड़ मुसलमानोंका नाश करोगे या उन्हें भगा दोगे या हिंदू वना लोगे ? श्वरं, वह भी तो नाश ही करना हुआ। श्वरर तुमपर भी ऐसी जवरदस्ती हो तो क्या तुम सब मुसलमान वन जाग्रोगे ? तुमसे कहा जाय कि कलया पढ़ते हो या नहीं, श्वगर नहीं तो मार डाले जाश्रोगे। मैं तो पहला श्वादमी होऊंगा कि यह कहूंगा कि श्वाप पहले हमारा सबका गला काट लो, पीछे बात करो। इतनी तो हमारेमें हिम्मत होनी ही चाहिए। इस तरह मुसलमानोंसे हिंदू बननेको कहना बेकार बात है। मुक्तको तो ऐसा हिंदू नहीं चाहिए। ऐसे हिंदू क्या मैं हिंदू-धर्मको बचा सकता हूं। मुक्तको तो ऐसा श्रच्छा हिंदू चाहिए जो संयम रखे। मैं ऐसा धमंडी श्रीर जालिम क्यों वनूं ? जालिम बनना श्रीर धर्मका पालन करना दोनों चीज हो नहीं सकती। तो ये जो दो दिन हैं उनका हम प्रायश्चित्त या पश्चात्ताप करें श्रीर माई-भाई बनकर भेंट करें। इतना श्रमर श्राप कर सकते हैं तो ईदकं बाद मुक्तको यहां श्राप नहीं पाश्रोगे।

एक हिंदू भाईने मुक्तसे पूछा कि पंजाब जाग्रोगे? मैंने पूछा कि पंजाब भेजोगे? हां, जाऊंगा तो उनसे भी लड़्ंगा। मेरी लड़ाई कैसी होती है यह तो ग्राप जानते ही हैं। उनसे पेट भरकर बातें करूंगा। लाखों ग्रादमी जो वहांसे यहां श्राते हैं, हिंदू ग्रौर सिख हैं वे श्रपनी जगहपर क्यों नहीं बैठ सकते? जबतक यह नहीं होगा मुक्तको शांति नहीं मिलेगी। तो पीछे मुसलमानोंको यहां लाना है। तो ग्राप कहेंगे कि यह तो होनेवाला नहीं है। मैं कहूंगा कि वह हो सकता है, लेकिन उसकी कुंजी तो दिल्लीमें पड़ी है। उम्मीद तो ऐसी है कि जो दो दिन श्राते हैं उनमें हम बता दें कि हम हिंदू-मुसलमान, दोनों शरीफ हैं ग्रौर दोनों मिल-जुलकर रहनेवाले हैं।

# ः १२६ :

### २३ भ्रक्तूबर १६४७

भाइयो और बहतो,

दो भाई लिखते हैं, "हम नरणार्थी हैं। ग्रपने मित्रोंकी न्या राम रह रहें। सर्दीके कारण हम बहुत दुःखी हैं। क्रपा कर हमें बताइए कि कंबल तथा रजाई कहांसे प्राप्त करें। क्या ऐसे नरणार्थियोंके लिए कोई प्रबंध हैं?" वे रावलिंपडीके हैं ऐसा उन्होंने लिखा है। श्रव इस तरहसे तो और काफी लोग पड़े होंगे। जो रजाइयां और कंबल इकट्ठे किये जा रहे हैं वे तो सचमुच उन लोगोंके लिए हैं जो कैंपोंमें पड़े हैं और जिनके पास यह तो जाहिर ही है कि कोई चीज ग्रोढ़नेको नहीं है। उनके लिए यह सब प्रबंध हो रहा है। काफी बांटा गया है, श्रीर भी बांटा जायगा। हजारोंकी तावादमें ऐसे लोग पड़े हैं, कोई चंद हों, ऐसा थोड़े ही है। हो सकता है कि लाखों भी हों जिनको ये चीजें मिलनी चाहिए। एक चिविर तो, जो कुहक्षेत्रमें हैं, मरकजी सरकारने ग्रपने प्रबंधमें ले लिया है। वहां काफी तावादमें लोग पड़े हैं और रोज नए ग्राते रहते हैं।

विल्ली शहरमें भी ऐसे शिविर हैं। तीन तो हैं कम-से-कम, शायद चार हैं। पूर्वी पंजाबमें भी पड़े हैं। वहां भी उनको ये चीजें मिलनी चाहिए, जो यहांके लोगोंको मिलें। वे भी तो शरणार्थी है। लेकिन जो शरणार्थी मित्रोंके यहां रहते हैं उनको श्रोढ़नेके लिए कुछ देना, यह तो मित्रोंका काम रहता है, ऐसा मेरा खयाल है। लेकिन हो सकता है कि जो लोग बेचारे अपने घरपर रखते हैं वे खुद अपने लिए मुसीवतसे रजाई या कंबलका प्रबंध कर सकें, तो उनको, जिनको वे रक्षा देते हैं, कहांसे दें? यह नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन मुक्ते ऐसा लगता है कि जिनको रजाईकी दरकार है उसीको दे दी जायं तो सबको पहुंच नहीं सकती; क्योंकि ऐसे मांगनेवाले सब शरीफ ही हैं, ऐसा मानकर में नहीं चलता। जिनको चाहिए ही

ध केंद्रीय।

इसलिए मांग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत-से शिविरोंकी देखा है। ऐसा काम में करता ही धाया हूं। जब जनूबी धाफीकामें था तो वहां भी मुभे ऐसा ही करना पड़ा था, इसलिए में तो जानता हूं कि इस काममें कितनी मुसीबत है। ये जो भाई लिखते हैं उनकी तो कोई शिकायत मेरे पास नहीं है; उनके बारेमें तो मुभे कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो सचमुच गरीब हैं और जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनको पहुंचना ही चाहिए, इसमें मुभे कुछ भी शिकायत नहीं है। लेकिन मुभे ऐसे आदिमियोंके बारेमें पता कैसे चलेगा? पता लेनेकी कोशिश तो करता हूं। बिलकुल ही खबर नहीं लेता, ऐसा तो है नहीं और न मैं यह मान लेता हूं कि मुभे कोई घोखा देगा नहीं, इसलिए जो मांगे ले ले। क्या ये भाई कुछ ऐसा बता सकेंगे? मैं तो भेज नहीं सकता, लेकिन मेरा खयाल है कि कहींसे भी उन्हें मिल जायगा। मेरे पास तो कंबल हैं, नहीं हैं ऐसी बात नहीं है। ये सब कंबल तो कुरक्षेत्रमें भेजनेके लिए पड़े हैं। दूसरे भी तो जमा कर रहे हैं, वे भेज सकते हैं।

यभी यहां रोज लोग आते हैं। वे बिड़ला-मंदिरमें जाते हैं, जिससे वह भर गया है। वहां कोई जगह ही नहीं है, जितना ले सकते हैं उतना लेते हैं। उनका तो काम ही रहा है दूसरों के दुःखमें हिस्सा लेना। वहां गोस्वामी पड़े हैं, जो रात-दिन वही काम करते हैं। लोगों के पास जाते हैं, वहांसे कंबल लाते हैं, खाना लाते हैं और उनको देते हैं। लेकिन जब रोज लोग आते हैं तब उनको भी थकान होती है। कहांतक उनको देते रहेंगे? यही हमारा हाल है। तो इन लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग रहते हैं वे अपने लिए तो कुछ करें। यह तो ठीक हैं कि जब सबके लिए होता है तो उनके लिए भी होना चाहिए। सबके लिए एक ही कानून हो सकता है। अगर एकके लिए एक हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो फिर हम बड़े पैमानेपर काम चला नहीं सकते। लेकिन हमें तो बड़े पैमानेपर काम करना है। इसीलिए इसको बतानेमें मैंने इतना वस्त ले लिया। अब जाड़ा तो दिन-प्रति-दिन

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वक्षिणी।

बढ़ता ही जायगा, उसको बर्दाक्त कैसे करेंगे ? मैं नहीं चाहता कि एक दिनके लिए भी किसीको बर्दाक्त करना पड़े। एक तो यह बात है।

दूसरी बात यह है कि भाज भी मैंने सन लिया है कि चंकि काफी दुकानें खुल गई हैं, तो एक बेचारे गरीब मसलमानके भी दिलमें भ्राया कि मैं भी भ्रपनी दुकान खोलुं। भ्राज वह चला गया था भ्रपनी दकान खोलने। ऐनकका वह काम करता था। ऐसे आदमी तो मुश्किलसे शायद ही दिनमें दो-चार रुपए कमाते होंगे। मै नहीं जानता कि वह कौन था ? उसका नाम भी मुक्ते पता नहीं है । जब वह दूकान खोलने जा रहा था तो उसको काट डाला। यह सारी दिल्लीके लिए गर्मकी बात है। किसीने काटा होगा, एकने या दोने ? लेकिन दो आदमी कैसे काट सकते हैं ? जो मिलिटरी है, पुलिस है, वहां कहां थीं ? दूकान कोई कोनेमें तो थी नहीं? रात्रि भी नहीं थी। कोई खुिभया तौरमे तो दुकान होती नहीं है। सब भादमी भ्राते-जाते रहते हैं। इनमेंसे किसीने रोकनेकी भी चेष्टा नहीं की ? उनको काटनेकी हिम्मत कैसे हो गई ? लोग इस बारेमें बेपरवाह रहने हैं कि जाने दी, एक मुसल-मानको मार दिया तो अच्छा ही है। जब वे हिंदुको मारते हैं, सिखको मारते हैं तो हम मुसलमानको मारें। ऐसा बदला लेनेका ख्याल दिलमें पैदा हो जाता है। इसको रोकना चाहिए। अगर न रोकें तो दिल्ली निकम्मी होनेवाली है। दिल्लीमें क्या आप ऐमा मानते हैं कि यहां हिंदु भीर सिख ही रहेंगे ? अगर ऐसा है तो फिर दिल्ली मिट जायगी। उसको सारी दुनिया बर्दास्त नहीं करनेवाली है। दिल्लीके पीछे एक बड़ा लंबा-चौड़ा इतिहास पड़ा है। उस इतिहासको मिटानेकी चेष्टा करना भी पागलपन होगा।

आज मुमें, जो कुष्ट रोगसे पीड़ित हैं, उनके वारेमें कहना है। हिंदुस्तानमें भी ऐसे काफी लोग पड़े हैं। वे रास्तेमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनको देखनेसे घृणा पैदा हो जाती है। जिनको कोढ़ है वे सचमुच पापी हैं और जो दूसरे मरीज हैं वे पापी नहीं हैं, ऐसी बात नहीं हैं। यह तो ठीक है कि जिसको मर्ज है उसने कोई-न-कोई धोष तो किया ही है। जब मुक्तको खांसी हो गई थी तो मैं सममता हूं कि

कछ-न-कछ दोष तो मैंने किया ही होगा। दोषको मैं पाप मानता ही हां। खांसी तो हर एकको ही हो जाती है, उसमें कोई दोष नहीं है यह मैं माननेवाला नहीं हूं। तो मैं जो मेरे लिए कानून बनाऊं वही सारी द्वियाके लिए है। कोढ़ चमड़ीका रोग है। वह कैसे हो जाता है उसके लिए काफी कथा है। मैं तो मानता हूं कि यह शरीरका रोग होता है। श्रीर कोढ़ श्रीर खांसीमें कोई भेद नहीं है। जिसको कोढ़ होता है उसको थोड़ा दर्द ज्यादा होता है; लेकिन अंगूठा चला जाता है, हाथ चला जाता है, नाक चला जाता है, ऐसा बदसरत तो बन जाता है। लेकिन वह बदसूरत है इसलिए बड़ा दर्द हो, ऐसी वात नहीं है। मैं तो कहंगा कि इससे ज्यादा नफरत होनी चाहिए उससे, जो मन मलीन रखता है। जिसका शरीर मलीन है, क्योंकि वह भी मनकी मलीनतासे ही होता है, और साथ ही जिसकी दिष्टमें गंदगी रहती है, जो भगवानका भजन न सनकर दृष्टोंका इतिहास सनता है, वही सच्चा कोढ़ी है। ऐसे मर्जवाले तो बहुत पड़े हैं; क्योंकि हम सब ऐसे होते हैं, इसलिए कौन परवाह करता है। लेकिन चूंकि कोढ़ तो सबको नहीं होता है इसलिए हमारे दिलमें उनके बारेमें, जिनको यह होता है, नफरत होती है। हमारे पास काफी ईसाई लोग थे। हिंदुस्तानमें जितने कोढ-ग्रस्पताल थे वे सब ईसाई लोगोंके हाथमें थे ग्रीर ग्राज भी पड़े हैं। वे लोग परोपकारकी दृष्टिसे उनकी सेवा करते हैं। भ्राज हिंदुस्तानमें भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो परोपकारकी दृष्टिसे उनमें काम करते हैं। एक परोपकारी पुरुष, मैं तो उनको महात्मा ही कहूंगा, मनोहर दीवान हैं। वे वर्धामें रहते हैं श्रौर विनोबा भावेके बड़े शिष्य हैं। विनोबाजी तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो मनोहरके दिलमें हुआ कि चलो, कुछ-न-मूछ करें। तो उन्होंने कोढ़ियोंकी सेवा करनेका काम पसंद किया। विनोबाने भी उनको ऐसा करनेके लिए प्रेरणा दी। वे निर्लेप रहते हैं। पैसेकी उनको दरकार नहीं। वे डाक्टर तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उसका काफी अभ्यास कर लिया है। काफी लोग उनकी मदद लेते हैं। अभी वर्षामें एक छोटे पैमानेपर, एक समितिकी मारफत एक सम्मेलन होनेवाला है। जो लोग इस काममें लगे हए हैं वे ३० तारीखको

वहां मिलेंगे। डा॰ सुशीला नायर भी उसी कामके लिए जानेवाली हैं। यों तो जाना था डा० जीवराजको, राजकुमारीको भी, उसको पता भी है; क्योंकि वह मेरे साथ सेवाग्राममें रही हैं। लेकिन वे तो यहां काममें फंसी हैं, इसलिए जा नहीं सकतीं। उनसे कोई भाग्रह तो कर नहीं सकता कि श्रापको जाना ही होगा । श्रीर श्राग्रह करे कौन ? सेवाका काम है, जिसको जाना है, वे जायं। लेकिन उनको फरसत नहीं है, इसलिए नहीं जायंगे। एक और भाई हैं जिनका नाम जगदीशन है। उनको खुद भी कोढ़ हो गया था। वे मद्रासके रहनेवाले हैं। वे वड़े सज्जन और विद्वान परुष हैं। वे श्रीनिवास शास्त्रीजीके भक्त थे। तो उन्होंने अपना जीवन इस काममें लगा दिया है। वे भी आनेवाले हैं, और भी जो दूसरे हैं वे भी जमा हो जायंगे। वह करण कया है, रसिक भी है और उसमें काफी लोग काम भी करते हैं। कलकत्तामें भी एक बहुत बड़ा कोढ़-प्रस्पताल है, जो बड़े पैमानेपर काम करता है। परोपकारकी दृष्टिसे सब काम होता है और ब्राहिस्ता-अहिस्ता बढ रहा है। जब मैं कलकत्ते में था तब मुक्तको ले गए और कहा कि थोड़ा-सा लिख तो दो। लेकिन में यहां भानेकी पैरवी कर रहा था। और भी हिंद-स्तानमें इघर-उघर काफी कोढ-अस्पताल पड़े हुए हैं, लेकिन जितने पैमानेपर यह काम होना चाहिए उतने पैमानेपर नहीं हो रहा है। मैं यह नहीं फहता कि सबको इसमें दिलचम्पी लेना चाहिए, लेकिन हम सुनें तो सही कि जब हम ऐसे खाली पड़े हैं तो इस तरहके कामोंमें रहें। क्या हम एक-दूसरेके नाश करनेमें ही फंसे रहेंगे ? में तो कहंगा कि यह सबसे बड़ी व्याधि है, सबसे बड़ा कोढ़ है। हम श्रच्छे कामोंको भुलते हैं भीर हम आपस-आपसमें मर जाते हैं। हिंदू मुसलमानको मारता है, मुसलमान हिंदू व सिखको मारता है। हम कबतक आपस-भ्रापसमें एक दूसरेको मारते रहेंगे ? क्या ही वेहतर हो कि हमारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करें और उसकी ऐसे कामींमें दे दें, जिससे प्रेमभाव कायम हो।

<sup>&#</sup>x27; कोशिश ।

## : १२७ :

#### २४ प्रक्तूबर १६४७

भाइयों और बहनो,

ग्रखबारोंमें कुछ चार-पांच रोज पहले शायद यह खबर ग्राई थी कि यहां जो मजदूर-सम्मेलन होनेवाला है उसमें एशियाके काफी लोग श्राएंगे। वह सम्मेलन २७ तारीखको होगा। ग्रखबारोंमें यह भी लिखा था कि मैं उसकी कार्रवाई शुरू करनेके लिए जाऊंगा। मुभको तो इसका पता ही नहीं था भौर किसीसे मैंने शायद ऐसा कहा भी नहीं। एक ग्रखबारनवीस था। मैंने उसको कहा कि यह खबर कहांसे मिली है? उसका विरोध की जिए और कहिए, ऐसी बात नहीं है। मजदूर-मंत्री श्रीजगजीवन राम ग्राए थे। मैंने उनसे भी कहा। उन्होंने कहा कि आपको तो आना ही है; लेकिन उस दिन तो सोमवार है, तो भी जब भाप यहां हैं तब पूछनेकी कोई बात ही नहीं रहती थी। श्रख-बारोंमें तो ऐसा ही है। मैंने जवाहरलालजीसे भी कहा कि मैंने शायद गलतीसे कह दिया हो, तो उनको बड़ा श्राश्चर्य हुया। मुभको तो वहां जानेकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं और किसी कामका तो रहा नहीं। श्राज तो मेरा एक ही काम है और वही काफीसे ज्यादा है। ऐसा मैं महसुस करता हं कि अगर वह सफल हो जाता है तो वह मेरा जीवनभरका कार्य है। हम सब एक मुल्कके हैं और सब एक बनकर रहें। यहां जो हिंदू-सिक्ख-मुसलमान, पारसी और ईसाई हैं वे अगर सब मिलकर रहें तो मुक्ते और किसी बातकी परवाह नहीं। वे सब हिंदुस्तानके हैं, जनको यहीं रहना है, फिर वे लड़ाईमें क्यों पड़ें?

जो ब्रादमी बचपनसे ऐसा स्वप्न देखता श्राया है उसको इससे आवात पहुंचता है। उसने भ्राजादीके लिए मेहनत की श्रीर आजादी मिल भी गई; लेकिन उसके साथ यह जहर फैल गया। यह मुभे बुरा लगता है। इससे बुरा काम श्रीर क्या हो सकता है? मुभे इस बुरे कामको रोकना है। प्रयत्न मेरा काम है। श्रयर वह होना है तो हो, नहीं होना है तो न हो। भजनमें श्राया है 'कोई निंदो कोई बंदो'; वह तो सब एक ही है; क्योंकि वह तो रामचंद्रका भजन करना है, और सब उसको अर्पित कर दिया है; लेकिन प्रयत्न तो करना चाहिए, तब फिर उसमें सारा जीवन व्यतीत करना है।

हमेशाकी तरह श्राज भी कंबल श्रा गए हैं। जिनको भेजना चाहिए उनको भेजा जाता है। जरूरत बहुत है, इतने कंबल चाहिए कि सबको कैसे पहुंचाए जायं? सबको पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। ईश्वर सबको पहुंचा देगा। जो निराधार हैं और करोड़पतिसे भिखारी बन गए हैं, क्या उनको नंगा और भूखा रहना पड़ेगा? ग्रगर हम सक्वे हैं तो ईश्वर खाना देगा और भगर हम नालायक बने रहते हैं तो भूखा और नंगा रहना पड़ेगा।

जिनको कुष्ट रोग रहता है उनके बारेमें मैंने कल एक बात कही थी। जगदीशनका भी नाम लिया था। वे बड़े विद्वान आदमी हैं। उनको यह रोग था। वह बिलकुल नाबृद' तो नहीं हुआ है; बेकिन काफी श्रंकशमें या गया है। वे इसमें काफी काम करते हैं, काफी दिलचस्पी लेते हैं, उनसे मिलते-जुलते हैं। मेहनती तो जब रदस्त हैं ही। वे मद्रासमें रहते हैं, वर्धामें नहीं, लेकिन कई दिनोंसे वर्धामें हैं। उन्होंने इस बारेमें मक्से खत-किताबत की थी। उनका पत्र मिले कई दिन हो गए। उसको ग्राज मैंने पढ़ लिया। मैंने उसमें एक बात देखी है, जिसे मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं। वे कहते हैं कि जिसकी कुष्ट रोग हो गया है उसको कोढ़ी मत कहो। लोग उससे बुरा अर्थ निकाल लेते हैं - उसको वे प्रकृतसे भी बदतर मान लेते हैं। प्रकृत बदी थोड़ा करता है। उनको छुनेसे हम पतित हो जाते हैं, ऐसा हम मान जेते हैं। मैं कह चुका हूं कि सच्चा कोढ़ तो मनकी मलिनता है। अपने भाइयोंसे घणा करना, किसी जाति या वर्गके लोगोंको बुरा कहना, रोगी मनका चिन्ह है, और वह कोढ़से भी बुरा है। ऐसे लोग उससे भी बदतर हैं, तो फिर ऐसा नाम क्यों लेना चाहिए? कृष्ट रोगसे पीड़ित कहो, लेकिन कोड़ी मत कहो। प्रगर बुरा कहनेसे बुरा बन जांय

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> नष्ट ।

तो नहीं कहना चाहिए। गुलायके पुष्पको भ्राप चाहे किसी भी नामसे कहें, लेकिन उसमें जो सुवास या सुगंध भरी है उसको वह कभी नहीं छोड़ेगा; वरं-से-बुरा नाम दो तो भी नहीं। यदि यह जगदीशन ऐसा कहता है, ठीक है; पर जो छूतकी बीमारी है वह कोई एक तो है नहीं। किसीको खुजली हो जाती है, उसको जो स्पर्ध करेगा उसको खुजली हो जायंगी। सर्दी है, हुँजा है, प्लेग है, इसी तरहसे कुट रोग है। फिर उसके प्रति घृणा क्या करनी? एक भ्रादमी जब सचमुच कुट रोगी बन जाता है तो लोग उसका तिरस्कार करते हैं। वे कहते हैं कि वह तो कमजात है। कमजात तो वे हुए जो तिरस्कार करते हैं। यह घृणा करनेका जो कोढ़ है वह निकल जाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि भ्राज भी मैं इस बातको तो दोहरा दूं।

३० तारीखको वर्धामें जो सम्मेलन होनेवाला है उसमें राज-कुमारी जानेवाली थीं, जाना चाहिए, डाक्टर जीवराज भी जानेवाले थे, जाना चाहिए, लेकिन जाएं कैसे? वे अपने काममें गिरफ्तार हैं। उसको छोड़कर एक दिनके लिए तो जा सफते हैं। लेकिन उनको दो दिन लगेंगे; क्योंकि जिस दिन जायंगे उस दिन तो लौट नहीं सकते। वर्धा हवाई जहाज तो जाता नहीं। नागपुर जाता है। वे दो दिनमें वापस आ सकते हैं।

हां, एक और जरूरी वात में आपको कहना चाहता हूं। क्रज़-किशनजीने तो कह दिया, कल में जेलमें जाकर प्रार्थना करूंगा। वहांके लोग चाहते हैं कि में वहां प्रार्थना करूं। मुक्तको अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा; लेकिन आप लोग वहां नहीं जा सकोंगे, वह तो कैदखाना है। वहां कैदी ही जा सकते हैं। मुक्तको तो वे बुलाते हैं, इसलिए जाता हूं। परसों हम यहां फिर मिलने-वाले हैं।

## : १२= :

#### २५ अक्तूबर १६४७

भ।इयो भ्रौर वहनो,

मुभको जब इस जेलमें कैदियोंके सामने प्रार्थना करनेका निमंत्रण मिला और प्रार्थनाक बाद जो कहता हूं वह कहनेको भी, तो में राजी हुआ और मुभको वह निमंत्रण बहुत मीठा लगा। शायद सब कैदियोंको तो पता नहीं होगा कि मैं खुद बहुत पुराना कैदी हूं। जनूवी अफ्रीकासे। और यह मैं कह सकता हूं कि मेरी निगाहमें तो में बेगुनाह था, लेकिन सल्तनतके नजदीक तो बेगुनाह नहीं कहा जा सकता था। कई किस्मकी जेल मुझको मिली है और कई जेलें मैंने देखी हैं। जन्बी श्रफीकाकी जेल तो बहुत कड़ी रहती है, श्रौर पीछे हिंदी की तो वहां कोई गिनती ही नहीं। वह तो चाहे वैरिस्टर ही क्यों न हो, तो भी क्या हुआ ? सब-के-सब कुली ही माने जाते थे। तो वहां तो एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ वहांके हब्झी लोग और पीछे ग्रंग्रेज, सब भ्रलग-म्रलग थे। अब सत्याग्रही कैदी चले, क्योंकि सत्याग्रहमें एक-दो तो रहते नहीं, हजारोंकी तादादमें भी चले जायं, श्रीर पहले पहल जब जेल हुई तो हम डेढ़-सौ ही थे। शुरूमें तो ऐसा नहीं था; में था और चार-पांच दूसरे थे। पीछे जब सत्याप्रहका सिलसिला शुरू हुआ तो हम डेढ़-सौ हो गए और जहां हुन्शी भरे जाते हैं उसी जगह हम लोग भर दिये गए। इसलिए वहां तो हम कुछ तंग ग्रा गए थे। तो मैं वह बताता हूं कि वहांकी जेल कैसी रहती है और कैसी सख्तीसे वहां काम लिया जाता है। यहां तो हम बस एक तुफान-सा मचा देते हैं कि हम तो राजनैतिक कैदी हैं और वूसरे असलाकी। जन्वी अफ्रीकामें तो कुछ ऐसा फर्क रहता नहीं है। वहां सब अखलाकी कैदी माने जाते हैं। मैं तो यह मानता नहीं कि कैदियों के बीचमें जो राजनैतिक कैदी है, वह तो अच्छा है

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दक्षिणी ' 'हिंदुस्तानी 'गैर-राजनैतिक।

भीर जो ग्रखलाकी कैदी है वह बुरा है। कानूनके सामने तो जिसने कानून भंग किया है वे सब एक ही तरहके ग्रपराधी हैं। तो पीछे उन अपराधियों में फर्क क्या करना? लेकिन यहां तो हम राजनैतिक कैदी बने और उसमें भी ए. बी और सी के कैदी बने; तो वह इसलिए न कि हमारा एक वहत जबर्दस्त आंदोलन था। करोडों-की तादादमें हम पड़े हैं ग्रौर उनमें बड़े-बड़े लोग भी हैं। लेकिन वहां बेचारे कीन बड़े लोग थे! सब छोटे-छोटे ताजिर लोग थे और उनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी सभी थे। वहां तो कोई यह फर्क भी नहीं करता था कि वह हिंदू है, वह मुसलमान है और वह पारसी है। सब कुली थे या ऐसा कहो कि सब हिंदू थे। तो वहां हम ऐसा दंभ कर ही नहीं सकते थे कि हम बड़े हैं तो हमारे लिए 'ए' वर्ग बनाइए, हमसे छोटे हैं उनके लिए 'बी' श्रीर जो सबसे छोटे हैं, उनका 'सी'। मैं तो उसको मानता नहीं हूं। लेकिन यहां हमने यह सब किया। मैं तो यह माननेवाला हुं कि जो कैदमें गया, वह कैदी है। लेकिन एक कैदी है तो उसने खस्सन' गुनाह किया है भीर जो बाहर सफेद कपड़े पहनकर बैठे हैं, वे गुनहगार नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं तो दस दफा जेल गया, पूरा-पूरा तो याद भी नहीं, और काफी बरस उसमें काटे हैं, इसलिए मुफ्तको तो इसका पता है। जो वहां जेलके सुपरिन्टेंडेंट वगैरा थे, वे तो मेरे दोस्त बन गए थे। तो वहां एक बड़ा दरोगा था, खासा ग्रादसी था ग्रीर बड़ा जेलर था। उसने मुक्तसे कहा कि देखो, मैं तो इन कैदियोंका अफसर बना हं, लेकिन द्नियाको क्या पता कि मैंने कितना गुनाह किया है। ये या तो कोई चार-पांच सालकी जेल काटने आए हैं या फांसीकी सजा पाकर आये हैं और पीछे फांसी माफ हो गई है, लेकिन ऐसे कितने हैं जो यह जानते हों कि मैंने क्या गुनाह किये हैं। शायद मेरा भगवान ही जानता हो। इसलिए मुक्तको यह अच्छा नहीं लगता कि मैं तो चीफ जेलर रहं श्रीर वे कैदी हों। मैं भी वही गाननेवाला हं। इसलिए मैंने सोचा कि

<sup>&#</sup>x27; खास करके।

मुभे ग्रापके सामने किस तरहसे ग्राना चाहिए। ग्रब ग्रंग्रेजी सल्त-नत तो हट गई, उसने अपनेको उठा लिया। अच्छा किया। लेकिन श्रब हम श्रपनी जेलोंमें क्या करें ? जब श्रंग्रेजी सल्तनत थी तो उस वक्त जेलमें जो चलता था-- कितना ग्रच्छा था या कितना बुरा था, उसका तो मैं गवाह हं, लेकिन ग्रव चूंकि हकूमतकी बागडोर हमारे हाथोंमें या गई है, तो हमारी जेल, एक जेल न रहकर, श्रस्पताल बननी चाहिए। किसीने भगर खुन किया है, चोरी की है या डाक् बना है या कानुनकी पुस्तकमें जितने गुनाह पड़े हैं, उनमेंसे कोई एक किया है, तो मैं तो इन सबको एक किस्मकी व्याधि मानता हं। वह एक मर्ज है। कोई ग्नाह करनेकी खातिर ग्नाह थोड़े ही करता है। अगर कोई व्यभिचार करता है या शराब पीकर कोई श्रीर ग्रपराध करता है तो वह कोई शौकसे ऐसा नहीं करता। मैं तो चुंकि बढ़ा हो गया हं और मुभे अनभव भी हो गया है, इसलिए मैं तो यह रीख गया हुं कि जैसा श्रादमीका स्वभाव बन जाता है वैसा ही वह करता है। कैदियोंको क्या करना चाहिए, वह उन्हें सिखाया जाय। यहां जो सपरिन्टेंडेंट साहब हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं, वे कैदियोंकी देखभाल करते हैं या उनपर हक्म चलाते हैं कि इसको कोडा मारो. इसको यह काम दो और उसको वह काम दो, तो वे सजाके तौरपर ऐसा करते हैं। लेकिन मैं तो यह कहंगा कि जो सुपरिन्टेंडेंट, डिप्टी कमिश्नर या दरोगा हैं, वे सब ऐसे वनें कि जैसे अस्पतालमें सर्जन या वैद्य होते हैं। मीर वैद्य होकर उस ग्रादमीका, जो शराब पीता है, मर्ज मिटानेकी कोशिश करें। उसको यह बताया जाय कि शराब पीनेमें क्या-क्या बुराइयां हैं। अगर किसीने लड़कीको उड़ा लिया है, यह तो बड़ा गुनाह हुया न, लेकिन उसको भी बताना चाहिए, क्योंकि यह भी एक किस्मका मर्ज है। धगर ऐसा जेलमें हो जाय तो वहत धच्छा लगेगा और कैदी भी सब सुश हो जायंगे। खुश होकर वे ऐसा थोड़े ही मान लेंगे कि हमेशा जेलमें ही रहना अध्छा है। अस्पतालमें जो व्याधि-प्रस्त लोग चले जाते हैं, वे हमेशा वहीं रहना थोडे ही पसंद करते हैं। फिर मस्पतालोंके तो माली-

शान मकान होते हैं, यहां इमारी जेनें तो ऐसी हैं भी नहीं। हम बनाएं भी कहांसे ? हमारा तो एक गरीब मुल्क पड़ा है। अगर हम अस्प-तालों-जैसी जेलें बनाने लगें तो हमारा दिवाला निकल जायगा। ऐसी जेलें तो जन्बी अफीकामें, जो सोनेका मुल्क है, वहां भी नहीं हैं। वहां जो भ्रं ग्रेज कैदियोंके लिए कोठरियां या कमरे बनते हैं, वे कोई महल-जैसे थोड़े ही हैं। इंग्लैंडके पास इतमा पैसा है जो ऐसी जेलें बना सके, क्योंकि वहांकी जेलें तो मैंने देखी हैं। हां, ग्रमरीकाकी जेलें मैंने नहीं देखीं। लेकिन इतना तो हो, कि हमारी जेलें भ्रस्पताल-जैसी हों. जैसे ग्रस्पताल-में डाक्टर रहता है भीर रोगियोंकी चिकित्सा करता है। अब एक रोगी स्वस्य होकर ग्रस्पतालसे बाहर जाता है तो यह हमेशाके लिए ऋणी हो जाता है। वैसे ही यहां हमारी जेलोंमें होना चाहिए। जेजमें जो कैदी रहते हैं वे ऐसा न कहनेवाले हों कि यहां बड़ी सब्तियां और ज्यादितयां होती हैं, सुपरिन्टेंडेंट या दरोगा खराब हैं। सब खराब-ही-खराब हैं, ऐसा वे न कहने पाएं। वे कहें कि अस्पतालकी तरह हमारी बड़ी देख-रेख रखते थे, हमको खाना देते थे, और यह सिखाते थे कि जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए। यह तो मैंने बताया कि उन लोगोंको क्या करना चाहिए जो जेलका कारोबार चलाते हैं। लेकिन उनको क्या, आखिरमें वह करना तो उनके हाथमें भी नहीं है। वह तो हक्मतको करना है। या तो पंडितजीको करना है या सरदारजीको, या कहो, सारी हक्मतको, जिसे हम केबिनेट कहते हैं, करना है। लेकिन हकुमतको तो यही कहना है कि तुम्हें ऐसे चलना है। पीछे. जो कानुनके बाहर जाकर जालिम बन जाता है वह दूसरी बात रही। कोई गुनहगार दरोगा, सुपरिन्टेंडेंट या कमिश्नर तो श्राजकल होगा नहीं। श्रांखिर इतना तो हम सीख गए हैं, श्रौर वे हक्मतक माराहत काम करते हैं। हुकूमतके पास कोई बड़ा लक्कर नहीं है, ग्रीर न वह बाहरसे कोई मदद मंगा सकती है जिससे कि वह उनको डरा सके। वे तो जुज़ीसे प्रपनी हुकुमतका हुक्म मानते हैं। धगर जुज़ीसे न मानें तो हमारा सारा तंत्र विगड़ जाता है और मुल्कमें श्रंधाधुंधी हो जाती है। तो यह तो मैंने अमलदारोंके लिए कह दिया कि वे गनह-

गार तो न वनें। और थोड़ा तो वे भ्राप भी हकूमतके कहे बिना ही कर सकते हैं। जैसे कैदियोंके साथ रहमदिल बनना है, तो उसमें उनको सीखनेकी क्या चीज हैं? जेबको वे भ्रस्पताल समक्षें और उसमें जो कैदी हैं वे रोगग्रस्त हैं, ऐसा मानें। तो एक काम तो निपट गया।

दूसरा यह कि जो कैदी लोग है, उनको एक कैदीकी हैसियतसे मैं स्नाना चाहता हं। मैं भी तो एक सत्याग्रही कैदी रहा हं। सत्या-ग्रही कैदी जान-बुभकर तो गुनाह कर नहीं सकता। जेलके जो सुप-रिन्टेंडेंट या दरोगा हैं, उनको वह कभी परेशान नहीं करेगा और न कभी उनका श्रपमान करेगा। उसको तो ग्रादर्श कैदी बनकर रहना है। तभी वह अपने सत्याग्रहको श्रच्छी तरहसे चला सकता है। जो कैदी सचमुच गुनहगार बनकर आए हैं, उनको भी यहां सत्याग्रही बन जाना चाहिए। उन्हें जेलके कान्नोंसे कभी वाहर नहीं जाना चाहिए। जेलकी पाबंदियोंमें रहकर जो कुछ उसको मिलता है उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कोई कभी देखे तो स्परिन्टेंडेंट या दरोगासे कह दे कि सुक्तको जो खाना मिलता है वह थोड़ा है या श्रच्छा नहीं रहता, या पूरा पकाया नहीं जाता या उसमें पत्थर रहते हैं या जंतु होते हैं। यह सब रहता है, मैंने तो अपनी श्रांखोंसे देखा है, क्योंकि मैं तो वहां रहा हं। लेकिन इसके लिए भी उनके पास क्या जाना था? वह सब तो कै दियों के ही हाथ में रहता है, वहां कोई रसोइये तो होते नहीं। श्रगर रसोइये रखे तो जेल नहीं चला सकते। जो कैदी लोग हैं वे ही तो भ्रपना खाना बनाते हैं। वे सच्चे दिलसे काम करें। जो चावल बनाएं वह साफ करके बनाएं ग्रीर जो रोटी पकाएं वह कच्ची न रखें। यह सब तो भ्रापके हाथमें रहता है। भ्राप भ्रपने धरका काम समभकर इसको करें, तब तो मैं समभता हूं कि आप लोग जेलमें आए और श्रापसे गुनाह भी हो गया-गुनाह तो सब करते हैं, किसीका गुनाह जाहिर हो जाता है, चलता है और कोई गुनहगार नहीं होता, तब मी उसको गुनहगार बनाया जाता है-तो आप इस तरहसे आवर्श कैदी बन जाते हैं।

एक काम आप कर सकते हैं। आप लोग जो यहां हैं उनमें हिंदू, मुसल-

मान, सिख सभी हैं, मुसलमानोंमें भी कई किस्मके होंगे, तो ग्राप यहां सब भाई-भाई बनकर रहें। श्राज तो हमारे देशमें जहर फैल गया है। मेरी उम्मीद है कि कम-से-कम इस जेलमें तो वह जहर फैलगा नहीं। तो यहांसे ग्राप लोग प्रादर्श शहरी बनकर निकलें। तब तो जो डिण्टी कमिश्नर और जेल सुपरिन्टेंडेंट साहब हैं, वे मुफ़को सुनाएंगे कि तुमने बड़ा ग्रच्छा काम किया। उससे हमारा काम ग्रासान हो गया है, कोई हमें दिक नहीं करता, जेलके कानूनकी सब पाबंदी करते हैं शौर सारे कैदी रोज-ब-रोज ग्रच्छा बननेकी कोशिश करते हैं। मैं तो ईश्वर या खुदासे यही मांगूंगा कि ग्राप लोग ग्रादर्श कैदी बनें शौर यहांसे ग्रच्छे शहरी बनकर निकलें ग्रौर वाहर निकलकर लोगोंसे फहें कि यह क्या बात ग्राप कर रहे हैं? हिंदू मुसलगानका दुश्मन है ग्रौर मुसलमान हिंदूका, सब भूल जायं इन बातोंको। गलतियां तो सबसे होती हैं।

कल चूंकि ईद है, इसलिए यहां जितने मुसलमान भाई हैं, उनको में ईद मुबारक कहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने हिंदू और सिख कैदी हैं वे भी अगने मुसलमान भाइयोंको, जितने भी वे हों, ईद मुबारक कहेंगे। अंतमें बस यही कहता हूं कि हमेशा सब मिल-जुलकर रहो।

# : १२8 :

### २६ अक्तूबर १६४७

भाइयो और बहनो,

पहले तो एक भाईने जो प्रश्न पूछा है, उसका मैं उत्तर दे दूं। वह पूछते हैं— "ग्राप कहते तो हैं कि बदलेकी भावना ग्रच्छी नहीं होती, परंतु आपके राम-भक्त तो हर साल रावणका बुत जलाकर बदलेकी भावनाको उकसाते हैं।" इसमें दो गलतियां हैं। एक तो यह कि मेरे राम-भक्त कौन हैं, यह मैं जानता ही नहीं। मेरा राम-भक्त ग्रगर मैं हूं तो अच्छा है, उसका भी मुक्तको तो पता नहीं। राम-भक्त बनना कोई भाम्ली काम थोड़े ही है। इसलिए आपके राम-भक्त कहना एक बड़ी गलती है। मेरे रामभक्त तो कोई हैं ही नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि लोग रावणका बुत बना लेते हैं और राम उसको परास्त करते हैं। यभी तो राम परास्त करते हैं रावणको, लेकिन हममें कौन रावण होगा और कौन राम बनेगा? अगर हर कोई आदमी राम बन सकता है तो पीछे रावण कौन बनेगा? यह तो कथा है, लेकिन कथामें भी ऐसा मानते हैं कि राम तो ईश्वर है और रावण उसका दश्मन। इसीलिए तो उसको अश्भ कहा, राक्षस कहा और निशाधर कहा। क्योंकि उसका काम ही यह था कि रामको न मानना और ईश्वरको न मानते हुए ही मर जाना। पीछे भगवानके हाथोंसे ही उसकी मृत्यु हुई। यह तो एक कथानक है। इसका यह मतलब नहीं है कि रावणका बत बनाते हैं तो वे बदला लेनेके लिए उकसाते हैं। मैं तो उसमेंसे यह सीखता हं कि वे यह बताते हैं कि आदमी दूसरोंसे बदला न ले। मैं यह न मान लूं कि यहां जो भाई बैठे हैं, वे तो रावण हैं और मैं राम हूं। तब तो मेरे जैसा उद्धत ग्रौर मूर्ख ग्रादमी ग्रौर कौन बन सकता है। मुभको क्या पता कि मैं राम हं, कौन जानता है कि मुभमें कितनी दृष्टता भरी है। ईश्वरके दरवारमें मैं महात्मा हूं या दृष्ट हूं, उसको कोई नहीं जानता। मुक्तको भी पूरा पता नहीं चलेगा कि मुक्कमें कितनी दुष्टता भरी है या कितनी साधुता है। वह जाननेवाला तो रामजी ही है। वह ऊपर पड़ा है और सबको देखता है। कोई चीज उससे छिपी हुई नहीं है। इन्सान किसीसे बदला ले नहीं सकता। अगर किसीसे वुरा भी हमा है, तो भी उससे वदला क्या लेना ? श्रगर एक इन्सान सम्पूर्ण है, यद्यपि इन्सान संपूर्ण कभी हो नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण तो केवल ईश्वर ही हो सकता है; फिर भी माना कि एक इन्सान संपूर्ण है और अन्य अपूर्ण हैं, तो क्या वह दूसरोंको सजा दे या उनका संहार करे? यह जो पुतला बनाते हैं विजयादशमीके रोज, उसका मेरी निगाहमें तो थहीं मतलब है कि बदला लेना इन्तान, मनुष्य या आदमीका काम नहीं है। उसको बदला लेना भी न कहा जान तो भी जो संहार या हिंसा इत्यादि करनी है, वह ईश्वर ही कर सकता है। तो क्या ईश्वरमें ही

यह गुण है कि हिंसा भी वही करे और अहिंसा भी वही ? वह निर्गुण है और गुणातीत है। उसके लिए ये सब चीजें कुछ नहीं। लेकिन यह दृष्टांत तो ऐसा है कि जितने रावण इस दुनियामें हैं उनका संहार करनेवाला केवल ईश्वर ही है। कुछ लोग ऐसा भी मान लेते हैं कि विजयादशमी तो यह सिखाती है कि वे तो पूर्ण और दूसरे अपूर्ण हैं। इसलिए कानून-को अपने हाथमें लेकर अपने-आप बादशाह वन जाते हैं और किसीपर आधात करना और किसीको कत्ल करना, यह सब करने लगते हैं।

वह हिंदुस्तानमें हो भी रहा है; क्योंकि हम पागल हो गए हैं। जो जवाब मैंने दिया है उसको ग्राप लोग तथा जिस भाईने प्रश्न पूछा है, वह भी समक गए होंगे कि राम-रावणका दृष्टांत लेकर हम पापाचारी न वनें। हमें पृथ्यवान बनना चाहिए। एक ग्रोर रामका नाम लेना श्रौर दूसरी श्रोर पापाचारी वनना, ईश्वरकी निंदा करना है।

यभी ग्राप लोगोंमेंसे पुछ सकते हैं कि तुम इतनी लंबी-चौड़ी बातें तो करते हो, लेकिन काश्मीरमें जो कुछ हो रहा है उसका भी कुछ पता है ? हां, पता है मुझको। लेकिन इतना पता है जितना कि अख-वारोंमें श्राया है। श्रगर वह सब सही है तो वह एक बहुत बुरी बात है। यह मैं कह सकता हं कि इस तरह तो न धर्मकी रक्षा हो सकती-है भीर न कर्मकी। उसमें इल्जाम तो पाकिस्तानपर ही लगाया गया है न, कि वह काश्मीरको मजबूर करनेकी चेध्टा कर रहा है। यह होगा नहीं चाहिए। अगर कोई किसीको इसलिए मजबूर करे कि उसके पाससे कुछ ले ले, तो वह हो नहीं सकता, इसमें तो मुक्ते जरा भी संदेह नहीं है। ग्राज तो काश्मीर है, पीछे हो सकता है कि हैदराबादको मजबूर करो, जुनागढ़को करो या किसी ग्रीर रियासतको। मैं कोई न्यायकी तुलना करना नहीं चाहता; लेकिन मैं तो एक उसूल मानकर चलता हूं कि कोई किसीको मजबूर नहीं कर सकता। पीछे, चाहे उसमें कुछ भी हो, मुभको तो कोई परवाह नहीं, चाहे काश्मीर हो, हैदराबाद हो या जूनागढ़ हो। कोई किसीको मजबूर न करे और किसीके साथ जबर्वस्ती न करे। लेकिन श्राजकी दुनियामें जो काश्मीरके महाराजा हैं, वे वहांके राजा नहीं हैं, यह बड़े भदबके साथ महना पड़ता है। दूसरी रियासतों में भी जो राजा माना जाता है, वह नहीं है। उसको तो बनानेवाले अंग्रेज लोग थे, वे चले गए। वे तो इसलिए उनको राजा-महाराजा बना देते थे, कि उनकी मार्फत राजतंत्र चलता था श्रीर राजदंड मिलता था। काश्मीरको सभी सपने यहां प्रजातंत्र स्थापित करना है। इसी तरहसे दूसरी रियासतों में भी, हैदराबाद और जूनागढ़ में भी। मेरे नजदीक तो उनमें कोई भेद ही नहीं है। रियासतकी असली राजा तो उसकी प्रजा है। अगर काश्मीरकी प्रजा यह कहें कि वह पाकिस्तानमें जाना चाहती है तो कोई ताकत नहीं दुनियामें जो उसको पाकिस्तानमें जानेसे रोक सके। लेकिन उससे पूरी श्राजादी और स्रारामके साथ पूछा जाय। उसपर स्राक्षमण नहीं कर सकते और उसके देहातों-को जलाकर उसको मजबूर नहीं कर सकते। अगर वहांकी प्रजा यह कहे, भले ही वहां मुसलमानोंकी आबादी स्रधिक हो, कि उसको तो हिंदुस्तानकी यूनियनमें रहना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता।

ग्रगर पाकिस्तानके लोग उसे मजबूर करनेके लिए वहां जाते है तो पाकिस्तानकी हन्मूमतको उन्हें रोकना चाहिए । ग्रगर वह नहीं रोकती है तो सार-का-सारा इल्जाम उसको ग्रपने ऊपर ग्रोइना होगा। ग्रगर यूनियनके लोग उसको मजबूर करने जाते हैं तो उनको रोकना है ग्रीर उन्हें एक जाना चाहिए, इसमें मुफ्ते कोई संदेह नहीं है।

काश्मीरकी बात तो मैंने आपसे कह दी। लेकिन एक दूसरी अच्छी बात भी मैं आपको सुना दूं। कलकत्तासे मेरे पास एक तार आया है। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको यह बता दिया था कि कलकत्तामें एक शान्ति-सेना, जब मैं वहां था, तब बन गई थी। ईरवरकी ऐसी ही कृपा हो गई थी। कलकत्तामें शांति स्थापित करना बड़ा कठिन-सा लगता था, लेकिन शांति-सेना बनने के बाद वह बड़ी आसानीसे हो गया और हिंदू या मुसलमान किसीको भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। उससे पहले तो जो बड़े मुहल्ले थे उनमें मुसलमान जमकर बैठ गए थे और हिंदुओंको वहांसे मगा रहे थे। पीछे हिंदुओंने भी कई जगह मुसलमानोंकी, जो भोपड़ियां थीं या कुछ और था, उनको जलाया और उनपर अत्याचार भी किया। वह नहीं होना चाहिए था। इस

सारे किस्सेमें तो मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जब मैं वहां जाकर बैठ गया तो भगवानकी छुपासे वह शांति-सेना बनी और जो विद्यार्थी-गण या दूसरे लोग थे, वे उसमें शामिल हो गए। ग्रव वे लिखते हैं कि यहां दशहरा और ईद दोनों बड़े मजेसे हुए हैं। हिंदू-मुसलमान ग्रापसमें भाई-भाई बनकर रह रहे हैं। कलकत्तामें ईद कल मनाई गई थी, लेकिन दिल्लीमें ग्राज है। तो दशहरा और ईद दोनोंका जिक्र करते हुए यह तार मुक्तो भेजा है। वे लिखते हैं कि शांति-सेना सव जगह फैल गई थी। कहीं किसीका नुकसान नहीं हुग्रा, न हावड़ामें ग्रीर न कलकत्तामें। कोई किसीको सता नहीं सका और दोनों दिन सब लोग ग्रारामसे रहे। वे तो पूर्वी बंगालमें भी ढाकाकी ग्रीर चले गए थे।

तो मैंने सोचा कि श्रापको यह बात भी सुना दं, क्योंकि मभको भ्रच्छा लगता है कि जब हिंदुस्तानमें कहीं भी हिंदू-मुस्लिम-वैमनस्य दूर होता हो और एक-दूसरेके दूश्मन न रहकर सब भाई-भाई बनकर रहते हों। फिर कलकत्ता तो कोई छोटा-मोटा देहात थोड़े ही है। वहां करोड़ोंका व्यापार चलता है, उसमें बंड़े-बड़े जहाज ग्राते हैं, वहां हिंदू-मुसलमान दोनों रहते हैं भीर व्यापार करते हैं। श्रगर वहां हम एक-दूसरेके दुक्मन बन जाएं तो क्या वह सारा व्यापार मटियामेट नहीं हो जायगा ? श्रगर शांति-सेनाने वहां सबको भाई-भाई बनकर रहना सिखा दिया तो यह बहुत ही भच्छी बात है। कलकत्तासे क्यों न हम भी सबक सीखें धौर यहां भी क्यों न एक शांति-सेना बन जाए ? ग्राज तो यहां ईद है न, इसलिए कुछ मुसलमान भाई मेरे पास ग्राए थे। वे मुंभको पह-चानते हैं कि मैं उनका दूरमन नहीं, दोस्त हं। मैं एक हिंदू हं श्रौर वह भी एक सनातनी हिंदू, इसलिए मुभमें मुसलमानपन भी उतना ही भरा है जितना कि हिंदूपन। इसलिए वे मुक्तको ग्रपना दोस्त मानकर श्रा गए थे। मैंने उनको ईद मुबारक कहा तो सही, लेकिन मैंने कहा कि मैं किस मृहसे ग्रापको ईव मुबारक कहा। वे ग्राज भी बेचारे भय-भीत पड़े हैं। सोचते हैं कि न जाने हिंदू उनकी रहने देंगे या नहीं, या मारेंगे कि नहीं। कोई सब थोड़ा ही मारते हैं। लेकिन चंकि काफी करल हो गए, इसलिए भयभीत हैं। थोडी तादादमें हैं। तो क्या

जिस जगह जो लोग बड़ी तादादमें हैं वे थोड़ी तादादवालोंपर आक-मण ग्रीर ग्रत्याचार करें? इस ग्रत्याचारको मिट जाना चाहिए। नहीं तो हमको मिट जाना है।

जो कलकत्तेमें हुम्रा, वही म्रगर हम यहां कर सकें तो कितना म्राच्छा हो। मेरा दिल तो तब नाच उठेगा। म्राज तो मेरा दिल रोता है। म्रांखोंसे म्रांसू तो नहीं गिरा सकता हूं, क्योंकि म्रगर ऐसा करूं तो मेरा काम नहीं चल सकता। मगर दिल तो रोता है। क्या भ्राजादी-में हिंदू और मुसलमान ऐसे बनेंगे? म्रगर वड़ी तादादवाले छोटी तादादवालोंपर हमला करें तो वह जालिमपन है। उससे कोई धर्म बच नहीं सकता। भ्रत्याचारसे कभी कोई धर्म नहीं बचता। धर्म तो केवल धर्मकी मार्फत ही बच सकता है। और कोई दूसरा चारा है ही नहीं।

रतलामसे यह तार आया है कि यहांके जो महाराजा हैं उन्होंने ऐसा ऐलान निकाल दिया है कि अब यहां जिम्मेदार प्रजातंत्र स्थापित होगा और उसकी मार्फत राज्य चलेगा। राजा तो उसके एक ट्स्टीकी तरह बनकर रहेंगे। वहां जो हरिजन-सेवक-संघके मंत्री हैं, वे मक्तको लिखते हैं कि इस राज्यमें भ्रव हरिजनों भौर दूसरे लोगोंमें कोई भेद नहीं रहेगा। जो महाराजाका मंदिर है, उसमें वे गए और एक बड़ी जमात तथा हरिजन लोग भी उनके साथ गए। राज्यके जितने मंदिर हैं उनमें म्राजसे म्रस्पृश्यता नहीं रहेगी। जो कुएं हैं उनसे हरिजन पानी भी भर सकते हैं। ये सब बातें जानकर मुक्ते बहुत अच्छा लगा। अगर हिंदू-धर्मको ग्रागे बढ़ाना है तो उसमें घुणा और श्रस्पुश्यता कैसे रह सकती हैं ? ग्रस्पुश्य तो वे हैं जो पापात्मा होते हैं। एक सारी जातिको श्रस्पृत्य बनाना एक बड़ा कलंक है। श्रस्पृत्यताकी जड़ हरेक हिंदूके दिलसे निकल जानी चाहिए। जैसा रतलाममें हुआ है, वैसा और सब जगह भी, जहांपर कि हिंदुश्रोंकी तरफसे राजतंत्र चलता है, श्रस्पश्यताको मिटा देना चाहिए। तब तो हिंदू-धर्मको हम बहुत ऊंचे ले जाएंगे। अगर अस्प्रयताकी जड़ चली गई तो क्या पीछे हम मसलमानों- 💉 को या दुसरे धर्मवालोंको अस्पश्य बताएंगे? जो अस्पश्यताका मैन

हमगे भरा है, यह तो उसी मैलका नतीजा हे जो न्राज हम भुगत रहे ह। इसलिए रतलामगे जो हुन्ना है वह मुभको प्रच्छा तगा प्रोर भने सोचा कि कलकता गोर रततामकी दोनो प्रच्छी वाने भी म प्रापको मुना दू।

